

## गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार पुस्तकालय



विषय संख्या पुस्तक संख्या ग्रागत पञ्जिका संख्या

पुस्तक पर किसी प्रकार का निशान लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक समय तक पुस्तक भ्रपने पास न रखें।

STATIST AND STATE STATE



## पुरतकालय

गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

|       | 76 |
|-------|----|
| · din | 62 |

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सिहत 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

५६,३७६

टाइगा। क्रांस

स्टाक प्रमाणीकर । १९६५-१८६६



48,268



॥ आयुर्वेदग्रंथः

।। सुत्रुत नामधेयेन तिळ्छियणविर्चितः।।

काश्याम्



तिमिरन। शकना कि यन्त्रालये मुद्रितः । यह पुस्तक एं॰ क्षप। रामशर्माकी दुकानपरमिलेगी

प्रथमवार १०००

सम्बत् १८४६



॥ प्रथमोऽध्यायः॥ त्रथण नद्मात्री दन्त्रप्रभाषीत अधिनीक्षमार दृह धन्त्रनीत्री १९५५ ते अपि है। प्रमुख्य । यो नमो ब्रह्मप्रभाषत्य खिबल्भिडन्चन्तरिसुयुत्रप्रस्तिस्यः। अयातो वेदोत्पत्तिं नामाध्यायं व्याख्यासः। यथोवाच भगवान् धन्वन्तिः सुन्दिन्तिः स्रिक्तिः स्रिक्त भगवन् गारीरमानसागन्तसामाविकै, व्याधिमिर्वि विधवेदनामिष्ठातीपद्वतान् सन्। यावाप्यनायविद्यानां विकासित्य मानवान् भिसमी स्व सन्मिनः पीडा भव-प्रावाप्यनायविद्यानां विकासित्य मानवान् भिसमी स्व सन्मिनः पीडा भव-ति तेषां सुर्विष्णां रागोपयमाध्यमातमः प्राणयाताश्य मनिस नः पीडा भव-शिक्षां सुर्विष्णां रागोपयमाध्यमातमनः प्राणयाताश्य प्रजाहितहेतोराश्ये दे श्रोत अर्थाः प्राण्याताश्यम् प्राण्याताश्यम् प्रजाहितहेतोराश्ये दे श्रोत सिच्छाम इहायदिश्यमानम् । स्रवायत्तमहिक्समाम् िमकं श्रवः । तद्भगवन्तस्प्रपंताः साः शिषां विनेति । तानुवाच भगवान् सागतं वः । सन्ते एवामीमास्याः अध्याप्यास साः शिषां विनेति । तानुवाच भगवान् सागतं वः । सन्ते एवामीमास्याः अध्याप्यास भवन्ती वसाः । इह खंख्वायुर्वेदी नाम यहुपाङ्गमयवैदेदस्यानुत्यादीव प्रजाः प्रचीक-खयमा: ततीऽत्यायुष्ट्रमत्यमेधस्त्वचावलोच्य यतसहस्रमध्यायसहस्रच लतवान् नराणां भूयोऽष्टधा प्रवीतवान्॥ तदाया ॥ गत्यं गालाक्यं कायचिकित्सा भूतिवद्या कीमारस्त्य मगदतन्त्रं रसा-- 6 ch cir or यनतन्त्रं वाजीकरणतन्त्रसिति॥ 🍩 त्वः श्रत्यं नामं विविधत्यनाष्ट्रपाषाणपांश्वोह्णोष्ट्राण्यानम्बप्यासावा-न्त्राभगत्वोदरणायं /यन्त्रशस्त्रचाराग्निप्रीणिधानवणविनिषयाथेच ॥ श्रात्राक्षेत्रणविन्याथेच ॥ श्रात्राक्षं नाम अर्द्व जतुर्गतानां रीगाणां यवणनयनवदनप्राणादिसंस्यतानां स्थान प्रमार्क्षष्ठमेहादोनामुप्रम्नायम्॥ ध्रविचिर्णादियहीपयमनायम ॥ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

कीसारस्त्यं नाम क्रुमारसरणधात्रीचीरदीषसंश्रीधनाधं दुष्टस्तन्ययहसमुसानाच

श्रगदतन्त्रं नाम सपैकीटलूताहश्चिकमूषिकादिदष्टविषव्यञ्चनार्थं विविधविषसंगी

रसायनतन्त्रं नाम वयः स्थापनमायुर्भेधावस्त्रतं रोगापहरणसम्बद्धः ॥ वाजीकरणतन्त्रं नाम श्रवपदुष्टविश्रष्कचीणरेतसामाप्यायनप्रसादोपचयजननंति-मित्तं प्रहर्षजननार्थञ्च ॥ एवमयमायुर्वेदोऽष्टाङ्ग उपदिश्यते ॥

अन कसी किमुचतामिति। त जचुः। असीकं सर्वेषासेव य्रष्यज्ञानसूलं कि लोपदियत् भगवानिति। सं उवाचैवसस्विति। त जचुस्योऽपि भगवन्तम् । असीक् स्वस्तानां सत्सिमस्योच्य सुगुतो भगवन्त प्रचाति। यस्योपदिश्यसानं वयसय्प प्राचिष्यासः॥ स होवाचैवसस्विति । यत्स सुगुत इह खल्वायुर्वेदपयोजनं व्यायप्र एष्ट्रानां व्याधिपितिमोचः ख्रस्य रचणच्च । आयुरस्मिन्वयतेऽनेन वा आयुर्विन्दतीला युर्वेदः। यङ्गस्यावतारसायमागमप्रवचानुमानोपमानेरविक्षमुण्यसानम्पेषास्य । एत्राच्यां प्रथम प्राणिभिवातव्यपंरोहाद्यच्चित्रः सन्धानाच । यूयते हि यया कृद्रः ॥ युर्वेदः। य्रष्ट्रेयच्यानस्पर्धान्यस्य । एत्र्यानस्य प्राणिभवातव्यपंरोहाद्यच्चित्रस्योचः। भगवन्ती नः येष्ठतसी युवे स्विष्यः। भगवन्ती नः येष्ठतसी युवे स्विष्यः। भवद्वा प्राण्यस्य प्रयः सन्धातव्यम्। तावूचतुर्वेदसस्विति। प्रयः तयोर्ये देवा सन्द्रं यच्चभागेन प्रासादयन्। ताभ्यां यचस्य प्रयः संहितसितः। यष्टास्तिष्य नायुर्वेदत्त न्त्रे वित्तेविक्षसिसतसाग्र कियाकरणायन्त्रगन्त्रमानप्रणिधानासर्वतन्त्रमाः सान्याच। तददिं याखतं पुण्यं स्वर्यं ययस्यसायुष्यं व्यक्तिकरच्चे ति ॥

लिइ प्रदेयस्थिभ्यः प्रजाहितहेतोः ॥ भवति चात्र ।

श्रहं हि धन्वन्तरिरादिदेवी जराक्जास्त्युंहरोऽसराणाम्। प्रत्याङ्गाङ्गे रपरैकपेत् प्रा प्रोऽस्ति गां भूय दहोपदेष्टुम् ॥

धिष्ठानं कासालोकस्य द विश्वात् । लोको हि दिविधः स्थावरो जङ्गमय । दिविधासक एवाको यः सौस्यय तद्भ यस्त्रात् । पञ्चासको वा । तत्रं चतुर्विधो भूतीयामः । स्नेदनाः राजनीदिक्राजनरायुक्तमंत्रः । तत्र पुरुषः प्रधामं तस्योपकरणमन्यत् । तसातपुरुषोऽधिष्ठा-नम् ।तद्भ खसंयोगा व्याध्य दत्य चन्ते ।ते चतुर्विधा ग्रागन्तवः ग्रारीरा मानसा स्वा-भाविकायि ति । तेषामागन्तवोऽभिषातनिमित्ताः । ग्रारीरास्वन्नपानमूला वातपित्तक

का

T-

का

फगोणित्सविपातवेषस्यनिसित्ताः । सानसास्त् क्रोधगोकभयद्वषेविषादेर्थाभ्यस्यौ-दैन्यमात्रार्थमलोभुकामप्रभृत्यद्काहे प्रभेदैभवन्ति। स्वाभाविकाः च्रत्पपासाजरास्टस् -निद्राप्रस्तयः तएते मनः गरीराधिष्ठानाः। तेषा संशोधनसंग्रमना हाराचाराः सस्यक्रयस्ता निग्रहहेतव:। प्राणिनां पुनर्मू लमाहारो बलवणीं जसाच स्वट्सु रसेष्वायत्तो रसा: पुनर्द-व्यात्रयाः।द्रव्याणि पुनरोषपयस्ताः दिविधाः स्थावराजक्रमास । तासां स्थावराञ्चतुर्विधाः वनस्पतयो हचा वीक्ष्य श्रीषधय इति । तास्त्रपुष्पाः फुलवन्तोवनस्पतयः । पुष्पफलवन्ति हचाः । प्रतानवत्यः स्ति । अङ्गास्त्र पि चतुर्विधा जरायुजाण्डजस्वेदजोिद्धजाः। तत् पश्मनुष्यव्यालादयो जरायुजाः। खग-सर्पसरी स्पप्रसतयोऽण्डजाः । क्रसिकीट पिपी लिकाप्रसतयः खेदजाः । इन्द्रगीपसण्डू-कप्रस्तय उर्धिजाः ॥ तत्र स्थावरेभ्यस्वक्पत्तपुष्पफलमूलकन्दनिर्यासस्यस्यादयः प्रयोजनुवन्तो जङ्गसेभ्यसभानखरोमर्वाधराद्यः ॥ पार्थिवाः सुवर्धरज्ञत्मणिमुज्ञासनः शिलास्त्वपालाद्यः। कालकतास्त प्रवातिनवातातपच्छायाञ्चोतसात्मः भीतो खवर्षा होरात्रपचमासल यनाद्यः सम्बल्तर्गवभिषाः। त एते स्वभावत एव दोषाणां सञ्चामाने-चागन्तवस ये रोगास्ते द्विधा निपतन्ति हि। सन्खन्ये म्रीरान्ये तेषान्तु द्विविधा क्रिया॥ भरीरपतितानान्तुं भरीरवदुपक्रमः । सानसानान्तुं भन्देंदि रिष्टो वर्गः सुखाव-इ: ॥एवस्तरपुनवो व्याधिरीष्धं ब्रियाकाल इतिचतुष्ट्यं समसिन व्याख्यातम्॥तव पुरुष यहणात्तत्त्रभवद्रयममूहोभूतादिश्तास्तद्रक्रपत्यक्षविकर्णास विख्यासिंगिसास्त्रायपस्त यः। व्याधियहणाद्वातिपत्तकामाणितस्तिपातविषस्यनिमित्ताः सर्वे एव व्याधयीव्या-खाताः। त्रोषधिय इणाद्र्व्यगुण्रसवीर्थविपाकप्रभावाणामादेशः । क्रियाग्रहणाच्छे-यादीनि स्ने हादीनि च नसाणिव्याख्यातानि कितालप्रहणासर्विक्रियाकालानामादे भवतिचात । तच सविग्रमध्यायमतं पच्यु स्थानेषु । तत स्तस्थाननिदानमारीरचिकित्सितक-रपेष्वर्षवणात् संविभाज्योत्तरं तन्त्रे ग्रेषानर्थान् व्याख्यासः॥ भवतिचात्र॥ स्वयन्भ्वा प्रोक्तिसिदं सनातनं पठे बियः का शिपतिप्रकाशितम्। सपुर्णकर्मा अवि पूजि-तोन्टपैरसुचये मन्ससलोकता व्रजेत्॥

॥ द्वितीयोऽध्यायः॥

アグラックとどい भ्रयातः शिष्योपनयनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ ब्राह्मणचित्रववैश्यानामन्युतमम न्वयव्यः शीलशीथ्रशीचाचारविनयश्तिब्लमेधाधृतिस्मृतिस्तिपतिपत्तियुक्तं तिन्जिः होष्टर्नायसजुवक्वाचिनासं प्रसन्नचित्तवाक्चेष्टं क्वायसहन्त्र भिषक् शिषासुपनयेत्। श्रतो विपरीतगुणं नोपनयेत्। Admission of a boy ( wien Kasames are ciency)

उपनयनीयस्त्रबाह्मणः प्रयस्तेषु तिथिकरणमुहूर्ननचतेषु प्रयस्तायां दिशि युची समे देशे चतुर्देखं चतुरसं स्वरिंडलम्पलियः गोमयेन दभेः संस्तीय पुर्मलिज्ञ-क्त रत य देवताः पूजियता विपान् भिष्ठिय तत्री सिख्याभ्यु देयः च दि गती बाह्यणं खापियत्वार्गिनमुपसमाधाय खद्रपलाभदेवदाक्तित्वाना समिद्भियत्णीं वा चीर वचाणां न्ययोधोडुम्बराख्तयमधूकानां द्धिमधुष्ठताकाभिदीवीभिहीमिकेन विधिना युवेणाच्या हुती जुं हुयात् । सप्रणवाभिम्मं हाव्या हृतिभिस्ततः प्रतिदेवत स्वीं य स्वा-हाँकार चकुर्यात् शिष्यमपि कारयेत् ॥ ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानासुपनयनं कर्त्तु सर्हति रा-जन्यो इयस्य वैश्वो ैश्वस्यैवेति। श्रूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं सन्त्रवर्जसनुपनीतमध्यापयेदित्थ के ॥ तनोऽग्निं ति परिणीयांग्निमाचिकं, श्रिष्टं त्र्यात्। कामकोधलोभमोहमानाहः द्वारेष्यीपार्ष्यवैश्वर्तील्याय्यामि हिला नीचनखरोम्णा श्रविनाक्षायवास-सा सत्यवतब्रह्मचर्यासिवादम्तत्यरेगाऽवध्यं भवितव्यं सदन्सतस्यानगमन् प्रयनास-नभोजनाध्ययनपरेण भूला मित्रियहितेषु वर्त्ति तस्य महोऽन्यया ते वर्त्त मानस्याधसी भवत्यप्रता च विद्या न च पाकाम्य पाप्नोति। श्रहं वा त्विय सम्यावर्त्त माने यदान्यथा-दभी स्यामेनीसारभवेयसफल्वियस् । दिजगुरुद्दिसलप्रविज्ञाणनतसाधनायाभ्य-प्रगताना चाल्यां साध सर्वति ॥ व्याध प्राक्तः निक पतित पापकारिणां न च प्रतिकत्त व्यमेवं विद्या प्रकाशते सित्रयशोधकार्थकाः

मां याप्रोति॥ भवतयात् ॥ श्री प्राप्ति । भवतयात् ॥ क्षण उप्टमी तिर्वितिपर्यां सु ॥ श्री प्राप्ति । प्रकालिवयुरस्तन्य-सुघोषे स्वतन्त्र राष्ट्रचितिपर्यां सु ॥ श्री श्री प्राप्ति । श्री प्र नेषु । नाध्येयमन्येषु च येषु विमा नाधीयते नाग्रीचना च नित्यम्।

### ॥ तृतीयोऽध्यायः ॥

प्रमानोऽध्ययनम्पदानीयमध्यायं व्याखासामः। प्रागिभिहितं सविंगमध्यायमतं पञ्चस स्थानेषु । तत स्तस्थानमध्यायाः षट्चलारि यत्। षोड्यं निदानानि । देगं गारीराणि। चलारिंगचिकित्सितानि। अष्टी कल्पाः। तदुत्तरं षट्षंष्टिः॥

विदोत्पत्तिः शिष्यनयस्तयाध्ययनदानिकः । प्रभाषणाग्रहरणोवत्वयायः यान्त्रिकः ॥ यस्त्रावचारणं योग्यो विशिखा चार्कत्यनस् अग्निकम् जलौकात्व्यायो रक्तवर्णनम्॥ दोषधातुमलाद्यानां विज्ञानाध्याय एव च । कार्णयधामपक्षेषात्रालेपो त्रायपामनम् ॥ हिताहिता त्राप्रश्रो त्रणास्त्रावस्य यः पृथक्। क्रत्याकत्यविधि व्याधिससुद्देशीय एव च॥ विनिश्यः मस्त्रविधी प्रनष्ट्रजानिकस्त्रथा। मल्योद्धतिव्व प्रज्ञानं दूतस्त्रप्रनिद्रभनम्॥ प चुन्द्रियं तथाच्छाया खभावाद कतं तथा । वारणा युक्तसेनीय शात्रक्रम सिञ्जकी भूमिभागो द्रव्यगणः संग्रुही गमने च यः। द्रव्यादीनाच विज्ञानं विश्रेषो द्रव्यगीऽपरः। रसज्ञानं वसनार्थसध्यायो रेचनाय च । द्रवद्व्यविधिस्तद्दनुपानविधस्तया ॥ सूच नाला त्रणाचीव सन्धानाचार्धसन्ततेः । षट्चत्वारिंग्रदध्यारं सूत्रस्थानं प्रचचते हि वातव्याधिकमर्शिसि साम्मरिय भगन्दरः । कुष्ठमेहोद्रा सृढविद्रध्यः परिसर्पणम् ॥ यस्यिव डिभग्न श्र्क चुद्राय मुख्रोगिकम्। हेतुल चणनिर्देशानिदाना नीति घोडम (रि) भूतिचिला र्जे:ग्रुडिग्भीवकान्तिरेव च । व्याकरणञ्च गर्भस्य गरीरस्य च यत् सातम्॥ प्रत्ये कं सम्भानिदे श: सिरावर्षनमेव च । सिराव्यधो धमनीनां गर्सिण्या व्याकतिस्तया ॥ निर्दिष्टानि दशैतानि शारोराणि सहर्षिणा । विज्ञानार्थं शरीरस्य भिष्जां योगिनाम-पि ( ३॥)दिवणीयो वणः सद्यो भग्नानां वातरोगिकम्। सर्वावातिक्रमणीं सि साम्मरि-य भगन्दर: ॥ कुष्ठानां सहताचापि मैहिकं पैडिकं तथा। मधुमेहचिकित्सा च तथाची-दिश्यामिष ॥ सूर्वमभीचिकित्सा च विद्रधीनां विसिष्णाम् । य्रात्यवद्वा पदंशानान्त्याच च्द्रीगिकम्॥ शूकदोषचिकित्सा चंत्रयाच म्ब्रीगिणाम्। शोफेस्यानागतानाञ्च निषेधी सियकेल्या॥ वाजीकरच यत्वीणे सर्व्वाम्प्रमोपि च। मेघायुष्करणचापि खंभावव्या-धिवारणम् ॥ निव्नतान्तापकरं कीति तञ्च रसायनम्। स्रे होपयौगिकः खेदो वमने सवि-रेचने । तयोव्योपचिकित्माच नेववस्तिविभागिकः । नेववस्तिविपतिष्ठिस्तथाचोत्तरव-स्तिकः ॥ निक्हनमसंज्ञय तथैवातुरसंज्ञकः । धूमनस्यविधियान्यायत्वतिंग्रदितिस्म-ताः ॥ प्रायश्चित्तं प्रमसनं चिकित्सा मान्तिकसी च। पर्यायास्तस्य निर्द्धिशिकास्या-नमुचाते (18) अनस्य रचा विज्ञानं स्थावरस्येतरस्य च। मर्पदष्टविष्णानं तस्यैव च चि-कित्सितम्॥दुग्ड्भेसू विकाणाञ्च कोटानां कल्पं एवच। प्रष्टी कल्पाः समाख्याता विषभेषज कल्पनात (प्) षध्यायानां यतं विंयमेवमेतदुदीरितम्। यतः प्रं खनाखीव तन्त्रमृत्तर-मुच्यते ॥ अधिकत्य कृतं यस्मात्तन्त्रमेतद्पद्रवान् । श्रीपद्रविक द्रत्येष तस्याग्य लाजिक्च-ते ॥ सन्धी वर्लोन मुक्को च क्रिणो सर्वेत दृष्टिषु । संविज्ञानार्थमध्याया गदानां तु प्रति प्रति ॥ चिकित्साप्रविभागीयी वाताभिष्यन्दवारणः । पैत्तस्य स्नेषिकस्यापि रीधिरस्य तः यैवच ॥ लेख्यमेद्यनिषेधीच क्रियानां वर्लर्टिषु । क्रियांकल्पोऽभिषातस केंग्गीत्यास्त्रचि-

कित्सितम् ॥ प्राणोत्षानाञ्च विज्ञानं यहदपितिषेधनम् । प्रतिग्यायनिषेधञ्च शिरोगदि विचनम् । चिकित्सा तहदानाञ्च यालाका तन्त्रमुचते ॥ नवग्रहाक्षतिज्ञानं स्कन्दस्य चिन् पेधनम् । पपद्मारगञ्जन्योञ्च रेवत्याञ्च पुनः प्रयक् ॥ पूर्तनायास्त्रयान्याया मण्डिका गीतः पूर्तना । नेगमेषा चिकित्सा च ग्रहोत्पत्तिः सयोनिजा । क्षीमारतन्त्रमित्योत्ते च्छारिषुच कीर्त्तितम् ॥ ज्वरातिमारगोषाणां गुलम हृद्रीगिणामिष । पाण्डु नां रक्षिपत्तस्य सूर्कायः पानजाञ्च ये ॥ दृष्णायान्कदिहिक्कानां निषेधः ग्राप्तकामयोः । व्यरभेदिचिकित्सा च क्षायाः ग्राप्तका प्रयो । द्रिक्षा च क्षायाः ग्राप्तका प्रयो । विद्यानिक स्वायाः ग्राप्तका प्रवानिक स्वयाः । विद्यानिक स्वयाः । स्वयाः ।

एतदवश्यमध्येयमधीत्य च कार्माप्यवश्यसुपासितव्यसुभयज्ञो हि भिष्याजाही भव ति ॥ भवन्ति चात्र॥

यस्तु किया स्त्र द्वां क्यां क्यां

त्रय वस तदेतदध्येयं यया तयोपधारय मया प्रोच्यमानम् । त्रय ग्रुच्ये क्रतोत्तर्यं सङ्गायात्राकुलायोपि स्थितायाध्ययनकाले शिष्याय ययार्थाक्त गुक्कपिद्येत परं पार्व स्थितं वा तेच पदपाद स्थोका भूयः क्रमेणानुसन्धेया एवमेकैकशोधटयेदास्मनाचानुपर्व त् । त्रद्रुतमिवलिम्बतमिवर्णाङ्गतमननुनासिकं व्यक्ताचरमपोडितवर्णमिच्यनुवीष्ठ स्तर्रे रनिभनीतं सुसंस्कृतं नात्युचैनातिनीचैयस्तरः पठेन्नचान्तरेण कथिद्व्रजेत्तयोरधी यानयोः ॥ भवतसात्र ॥

ग्रुचि गुँक्परो दचस्तन्द्रानिद्राविवर्जितः । पठेदेतेन विधिना शिष्यः ग्रास्त्रान्त्रमाः प्रुयात् ॥ वाक्सीष्ठवेऽर्थविज्ञाने प्रागरभ्ये कर्मनैपुर्शे । तदभ्यासे च सिही च यतेताधाः यनान्तगः॥

# ॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥

ष्यवातः प्रभाषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

चित्रतसप्यध्ययनसप्रभाषितसर्थतः । खरस्य चन्दनभार इव केवलं परिश्रमकरं भवति ॥ भवति चात्र ॥

यथा खरवन्दनभारवाही भारस्य वेत्रा नतु चन्दनस्य। एवं हि शास्त्राणि बहून्य धीत्य चार्येषु भूटाः खरवदहन्ति॥

तस्मात्सविधमध्यायगतमनुपदपादस्नोकार्षस्नोकमनुवर्णयितव्यमनुयोतव्यस् ॥ कः स्मात् स्त्या हि द्रव्यसगुणवीव्यविपाकदोषधातुमलागयमभिसास्मायुसम्ध्यस्थिगभैसः स्मवद्रव्यससूहविभागास्तयापनष्टग्रन्थोद्धरणद्रणविनिश्चयभगविकल्पाः साध्ययाप्यप्रत्याच्ययाच्याचिकाराणामेवमादयसान्ये विश्रेषाः सहस्रगोये विचिन्तामानाविमलविपुलः बुद्धरिष बुद्धमाञ्जलोकुर्यः किंपुनरलपबुदेः ॥ तस्मादवस्थमनुपदपादस्नोकार्षस्नोकमनु-वर्णयितव्यमनुयोतव्यस्च ॥ अन्यगास्तविषयोपपन्नानाद्यार्थानामिहोपनिपतितानामर्थः व्यात्तेषां ततिह्यस्य एव व्याख्यानमनुयोतव्यं कम्मान्नस्नोकिसन् यास्त्रे प्रकाः सर्वः - यास्त्राणामवरोधः कत्तुम् ॥ भवन्ति चात्र ।

एकं शास्त्रभोधानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम्। तस्त्राहहुश्रुतः शास्त्रं विजानीया-चिकित्सकः ॥ शास्त्रं गुरुमुखोद्गोर्णमादायोषास्य चासक्तत्। यः कर्म कुरुते वैद्यः सवैद्योऽन्ये तु तस्कराः ॥ श्रीपधेनवमीरभ्नं सौश्रुतं पौष्कलावतम्। श्रेषाणां श्रस्यत-न्त्राणां मृलान्ये तानिनिर्दिशेत्॥

## ॥ पञ्जमोऽध्यायः॥

श्रयातोऽग्रोपहरणीयमध्यायं व्याख्यासाः।

तिविधं कमी। पूर्व्वकर्म प्रधानकर्म पश्चात्कर्मित तहराधिं प्रति प्रत्युपदेच्यामः । च्यास्मिन् प्रास्ते प्रस्तकर्मप्राधान्याच्छस्तकर्मेव तावत् पूर्विसुपदेच्यामस्ततसम्भारां ॥ तच्च प्रस्तकर्माऽष्टविधं। तद्यथा। छेद्यं भेद्यं लेख्यं वेध्यमेच्यमाहायं विस्नान्यं सीव्यामिति॥

श्रतोऽन्यतमं कम्म चिकीर्षता वैद्येन पूर्व्व मेवोपकल्पयितव्यानि तद्यथा यन्त्रमस्ते चाराग्निश्वाकारङ्क जलीका लावू जाम्ववीष्ठपिचुन्नोतस्त्रपत्रपटमधुघृतवसापयस्ते लत-पणकषायालीपनकल्कव्यजनशोतोष्णोदककटा हादीनिपरिकर्मिण्य स्तिग्धा स्थिरा व लवन्तः ।। ततः प्रशस्तेषु तिथिकरणसुहर्त्त नचत्रेषु दध्यचतान पानरतैरानं विप्रान्- भगवानाच्याच्यतेऽकेस्तिक्षकषायकटुकाख रसा बलवन्तोभवन्त्युत्तरोत्तरच सर्वप्राणिनां बलभपद्दीयते ॥ भवति चात्र ॥

श्रीतांशः क्रोदयत्युवीं विवस्तान् श्रीषयत्यपि। तावुभावपि संश्रित्य वायुः पालयति प्रजाः॥

त्रय खरवयने हे युगपत्सस्वत्सरीभवति । ते तु पञ्चयुगमिति संज्ञां लभन्ते । स एष निसेषादियुगपर्यम्तः कालयक्रवत्परिवर्त्तमानः कालचक्रमुच्यत इत्येके ॥

इइ तु वर्षागरद्वेमन्तवसन्तग्रीण्मपाइषः षड्तवी भवन्ति दोषोपचयप्रकोपोपग्रमनि-मित्तं। ते तु भाद्रपदाद्येन दिमासिकेन व्याख्याताः । तदाया। भाद्रपदाष्वयुजी वर्षाः कार्त्तिकमार्गभीषी भरत्। पौषमाघौ हेम्नाः। फालगुणचैत्री वसनाः। वैशाखच्येष्ठौ ग्रीषाः। माषाद्वत्रावणी प्राव्हिति ॥ तत्र वर्षास्त्रीषधयस्तक्ष्योऽल्पवीर्या प्रापसाप्रसद्धाः चितिमलपायास्ता उपयुज्यमानानभि सेघावतते जलप्रक्तिचायां भूमी क्रिवदेहानां प्राणिनां घीतवातविष्टव्याग्नीनां विदश्चन्ते विदासात् पित्तसञ्चयसापादयाँन्त स स-खयः भरदि प्रविरत्तमेचे वियत्युषभ्रष्यति पङ्के ऽर्के किरणप्रविलापितः पैत्तिकान् व्याधीन् जनयति । ता एवीषधयः कालपरिणामात्यरिणतवीथ्या बलवत्यो हेमन्ते अवन्त्यापस प्रसदाः सिग्धा ऋत्यर्थं गुर्थस्ता उपयुच्यमाना मन्दिकरणत्वाद्वानीः सतुषारपवनीप-स्तिक्भितदेशामां देशिनामविदग्धाः स्नेशक्तित्याद्गीरवादुपलेपाच प्रलेष्मणः सञ्चय-मापादयन्ति स सञ्चयो वसन्ते ऽर्कराम्मप्रविनापित ईषत् स्तव्यदेशानां देशिनां अलैप्सि-कान् व्याधीन् जनयति। ता एवीषधयो निदाचे नि:सरा क्चा श्रतिमानं लघुरो भव-न्त्यापय ता उपयुच्यमानाः सुर्थ्यप्रतापोपशोषितदेहानां देहिनां रौच्याल्ञघुलाहैशया-च वायोः सञ्चयसापादयन्ति स सञ्चयः प्रावृषि चात्यथं जनोपिक्तवायां भूमौ क्रिवदेचा नां प्राणिनां धीतवातवर्षेरितो वातिकान् व्याधीन् जनयति। एवसेष दीषाणां सचय-प्रकोपहेत्वतः॥

तत्र वर्षाचेमन्त्रणीष्मेषु सञ्चितानां दोषाणां ग्रहसन्त्रपात्तरसु च प्रकुपितानां निर्देरणं कर्तव्यम्। तत्र पैत्तिकानां व्याधीनामुप्रामी चेमन्ते धनैषिमकाणां निदाधे बातिकानां घनात्यये खभावत एव त एते सञ्चयप्रकोपीपश्यमा व्याख्याताः॥

तत्र पूर्वाक्ने वसन्तस्य लिङ्गं सध्याक्ने विश्वीष्मस्यापराक्ने प्राह्मषः प्रदोषे वार्षिकं भारदमर्बराचे प्रत्युषसि हैमन्त्रस्पलच्चयेत्। एवमहोराचमपि वर्षमिव भीतीस्पवर्षन-स्तर्यं दोषोपचयप्रकोपोपभमेर्जानोयात्॥

तत्राव्यापनेष्वृतुष्वव्यापना भोषधयो भवन्त्यापञ्च ता उपयुष्यमानाः प्राणायर्वज्वी

७ अध्यायः)

#### सुत्रस्थानम्।

88

र्ये जिस्तर्ये। भवन्ति । तेषां व्यापदोऽदृष्टकारिताः । श्रीतोष्णवातवर्षाणि खलु विपरीताः न्योषधीव्यापद्यन्त्यापय तासासुपयोगाद्दिविधरोगप्रादुर्भावो मरको वा अवेदिति । तत्राव्यापत्रानासोषधीनासपाञ्चीपयोगः कदाचिद्व्यापत्रेष्वे षृतुषु क्रत्यापिशाचरचः क्रीधाधर्मेषपध्यस्त्रे जनपदाः । विषोषधीपुष्पगस्ये न वायुनीपनीतेनाक्रस्यते यो देश- स्त्रत्र विषयक्रत्यविश्रेषेण कासम्बासवस्युपतिष्यायिश्रोषग्तृरेषप्तप्यन्ते यहनचत्रच- रितेर्वा ग्रह्मद्रार्थयनासनयानवाहनसण्यक्षोपकरणगिहित्वचणिनिसत्तपादुर्भावेवा । तत्र स्थानपरित्यागशान्तिकर्म्यपाययित्तमङ्गलजपहोसोपहारेच्याष्ट्रस्तिनसस्कारतपोनि- यमद्रयादानदो इाध्युपगसदेवताबाह्मण्युक्परैभीवतस्थमेवं साधु भवति ॥

ऋतूनामत जड्दमयापनानां लचणान्युपदेचामः ॥ वायुर्वात्युत्तरो नीतो रजो धूमाञ्जला दिश: । क्रनस्तुषारै: सविता हिमानदा जलाशया: ॥ दर्पिता ध्वाइ खुडू। हमि हिषोरभकु जराः। रोभ्रप्रियङ्गुप्तागाः पृष्पिता हिमसाह्यये॥१॥ शिशिरे शीतस्थिनं वात ब्रष्ट्राकुता दिया भेषं हैमन्तवत्सवं विज्ञेयं लचणं बुधैः ॥२॥ दिशो वसन्ते विसताः काननैक्पग्रीभिताः । किंग्रकास्भीजवकुनचूताश्रोकादिपुष्यितैः ॥ कोकिनाषट्पद्गगैक-पगीता मनोहराः। दिवाणानिलसम्बीताः सुमुखाः पलुलोञ्ज्वलाः॥ प्रीवमेतीर्णाग्ररादि त्यो मार्तोनैऋ तोऽसुखः॥३॥भूरतमा सरितस्तन्त्रो दिमः प्रज्वलिता दव॥स्थान्तचकाह्य-गलाःपयःपानाकुला स्माः।ध्यस्तवीत्रत्वणलता दिपणीक्षितपादपाः॥४॥पाव्यस्वर्मानर्ष पश्चिमानिलक्षितै। अम्ब्दैवियुद्योतपस्तैस्तुम्लखनैः॥ कोमलखामणस्याद्या प्रक्रगोः पोडज्वला सही। कदम्बनीपकुटजमर्जकीर्ताकसूषिता॥ ५॥ तत्र वर्षासु नदास्थः प्रोद्-भग्नतटद्रसाः । वाष्यः प्रीत्पुल्लकुप्दनीलोत्पलविराजिताः ॥ भूरव्यत्तस्थलस्थमा बहु-शस्त्रीपग्रीभिता। नातिगर्जत्सवश्मेघनिक्दार्कग्रहं नभः ॥ ६॥ वध्युक्षाः घरस्यर्कः खे-तास्त्रविमलं नभः। तथा सरांस्वम्बुक्हैभीन्ति इंसांसघिटितैः ॥ पङ्गाष्ट्रकद्भाकीणी नि की जातसमेषु भूः। काणसप्ताह्मवन्धूककाणासनविराजिता॥ ७॥ खगुणैरित्युक्तेषु वि-" परीतेषु वा प्न: । विषमेष्विप वा दोषा: सुप्यन्त्यृतुषु देहिनाम् ॥ ८॥ इरेड्सन्ते अले-व्याणं पित्तं शरदि निईरेत्। वर्षासु श्मयेद्वायुं प्राग्विकारसमुच्छ्यात्॥

## ॥ सप्तमोऽध्यायः ॥

#### प्रधातो यन्त्रविधिमध्यावं व्याख्यास्यामः।

यन्त्रगतमेकोत्तरमवहस्तमेव प्रधानतमं यन्त्राणामवगच्छ । किं कारणम्। तस्त्रा-दस्ताद्दते यन्त्राणामप्रवृत्तिरेव तदधीनत्वाद्यन्त्रकर्मणाम्। तत्र मनः प्ररीराबाधकराणि यत्यानि तेषामाद्वरणोपायो यन्त्राणि ॥ तानि षट्पकाराणि । तद्यथा । स्वस्तिकयन्त्रा-णि।सन्दं प्रयन्त्राणि । तालयन्त्राणि । नाडीयन्त्राणि।प्रलाकायन्त्राणि।उपयन्त्राणि चेति ॥ तत्र चतुर्वियतिः खस्तिकयन्त्राणि । हे सन्दं भयन्त्रे । हे एकतालयन्त्रे । वियति-नांडाः । अष्टावियतिः यलाकाः । पञ्चवियतिक्पयन्त्राणि ॥ तानि प्रायमो लीहानि भवन्ति तत्प्रतिक्षपकाणि या तदलाभे । तत्र नानाप्रकाराणां व्यालानां स्गपित्तणां सुखैमुं खानि यन्त्राणां प्रायमः सदयानि तस्मात्तत्माक्ष्य्यादागमादुपदेशादन्ययन्त्रदर्भना ख्रात्तित्य कारयेत् ॥ समाहितानि यन्त्राणि ख्रमलच्यमुखानि च । सुदृढानि सुक्ष्पाणि सुग्रहाणि च कारयेत् ॥

तत्र खस्तिकयन्त्राख्यष्टादयाङ्गुलप्रमाणानि सिंहव्याघ्रवक्तरच्वचदीपिमार्जारम्-गालखमैर्वादककाकवङ्कत्ररचाषभासमम्बात्यलूकचिक्तिस्येनग्रभ्रकीश्वभङ्कराजाञ्चलिः कर्णावभञ्जननन्दिसुखसुखानि सस्राञ्जतिभिः कीलैरवबद्यानि सूलेऽङ्गुमवदावक्तवार-ङ्वाख्यस्थिविनष्टम्ख्योदरणार्थसुपदिस्थन्ते ॥

सनियहोनियहय सन्दंशी षोडगाङ्गुलौ भवतस्वङ्मां ससिरासायुगतशक्योद्वरणा-वैभुपदिस्थते॥

तालयन्त्रे दादगाङ्गु ने मत्स्यतालुवदेकतालदितालके कर्णनामानाडीयल्यानामा-हरणार्थम्॥

नाडीयन्ताखनेकप्रकाराख्यनेकप्रयोजनान्येकतोमुखान्युभयतोमुखानि च तानि स्रोतोगत्राख्योदरणार्थं रोगदर्भनार्थमाचूषणार्थं क्रियासीकर्थार्थञ्चेति तानि स्रोतोद्वार-परिणाद्वानि यथा योगपरिणाद्वदीर्घोणि च ॥ (१२०)

भगन्दराजींऽर्वदत्रणवस्त्युत्तरवस्तिसृचहिदिकोदरधूसनिक्षप्रकाशसिक्षहेगुदयन्त्रा-खलावृत्रक्षयन्त्राणि चोपरिष्टादच्यासः॥

श्वाकायन्त्राखिप नानाप्रकाराणि नानाप्रयोजनानि यथायोगपरिणाइदीर्घाणि च तेषां गण्डुपद्मरपुद्धमर्पफणविष्ममुखे दे दे एषणव्यूहनचालनाहरणोधमुपदिष्यते। सस्रद्वमानमुखे दे किञ्चिदानताये स्रोतोगतप्रच्योदरणार्थम्। षट्कार्पासकतोण्णो-षाणि प्रमाजनिक्तियास्। त्रीणी दव्याक्ततीनि खन्नमुखानि चारीषधपणिधानार्थम्॥ चीख्यचानि जाम्बववदनानि चीख्यङ्गपवदनानि षडवाग्निकसीस्त्रभिप्रतानि। नासा-वुद्दहरणार्थमेकं कोलास्थिदलमानमुखं खन्नतीच्णोष्ठम्। श्रञ्जनार्थमेकं कलायपरिम-ण्डलमुभयतो मुकुलायम्। सूत्रमार्गविशोधनार्थमेकं मालतीपुष्पद्वन्तायप्रमाणपरिम-ण्डलमिति॥

डपयन्त्राखि रज्जुवेणिकापट्टमान्तवस्कललतावस्ताष्ठीलाश्ममुद्ररपाणिपादतला-क्रुलिजिह्नादन्तनखमुखवालाम्बकटकयाखाष्ठीवनप्रवाहनहर्षीयस्कान्तमयानिचाराग्निः भेषजामिचेति॥ एतानि देहे सर्वेस्मिन् देहस्यावयवे तथा। सन्धी कोष्ठे धमन्यास्य थयायोगं प्रयोजयेत्॥ यन्त्रकर्माणि तु निर्घातनपूरणबन्धनन्यूहनवर्त्तं नचालनिवर्त्तं निवयरणपीडन-सार्गवियोधनविवकर्षणाहरणाच्छे दनोम्नमनविनमनभन्ननोन्मयनाचूषणेषणदारणर्जूक-रणप्रचालनप्रधमनप्रमार्जनानि चतुर्वियतिः॥

खबुद्या चापिविभजेयन्त्रकर्माणिवुद्विमान्। असंख्येयविकत्यत्वाच्छत्यानामिति निसयः॥
तत्रातिस्यू लमसारमितदीर्घमिति इस्वमग्राहिविषमग्राहि वक्र ग्रियलमत्यु नतं
सदुकीलं सदुमुखं सदुपागमिति दादग यन्त्रदोषाः॥

एतैर्दे विविधित के यन्त्रमष्टाद्याङ्ग लम्। प्रयस्तं लिवना चोयं ति कर्मस् योजयेत्॥ दृश्यं सिंहमुखाद्यं स्तु गृढं कङ्गमुखादिभिः। निर्हरेत्तु भनेः भ्रत्यं भस्तयुक्तिव्यपेचया॥ विवर्त्तते साध्वनगाहते च भत्यं निग्दश्लोदरते च यस्मात्। यन्त्रे वतः कङ्गमुखं प्रधानं स्थानेषु सर्वोध्विकारि चैव॥

#### ॥ अष्टमोऽध्यायः ॥

श्रयातः ग्रस्नावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

विंगति ग्रस्ताणि। तद्यया। मण्डनायकरपत्रविद्विपत्रनखगस्त्रमुद्रिकोत्पनपत्रकाद्विधारम् वोकुगपत्राटोमुखगरारोमुखान्तमुं बित्रकूर्चककुटारिकानी हिमुखारावेतसपत्रकविश्यदन्तगङ्केषण्य द्वात । तत्र मण्डनायकरपत्रे स्थातां छेदने लेखने च ।
वृद्धिपत्रनखगस्त्रमुद्रिकोत्पनपत्रकार्डधाराणि छेदने भेदने च । सूचीकुगपताटोमुखग्ररारोमुखान्तमुं खित्रकूर्चकानि विस्नावणे । कुठारिकान्नी हिमुखारावेतसपत्रकाणि
व्यथने सूची च । विद्यो दन्तगङ्ग थाहरणे । एषण्येषणे ग्रानुकोस्ये च । सूचः सेवने । दत्यष्टिविधे कर्माण्युपयोगः ग्रस्ताणां व्याख्यातः । तेषामय यथायोगग्रहणसमासोपायः कर्मामु वच्यते । तत्र वृद्धिपत्रं वन्तपत्रकाषारणे भागे ग्रह्मीयाद्वेदनान्येवं सविणि । वृद्धिपत्रं मण्डनाग्रं किश्चिद्तानपाणिना लेखने बहुगोऽवचार्ये वन्ताग्रे
विस्नावणानि । विग्रविण वालवृद्धमुन्तारत्रनारीणां राज्ञां राजपुत्ताणाच्च तिकूर्चकेन
वित्यावयेत्। तत्रपच्छादितवन्तमङ्ग ष्ठप्रदेशिनीभ्यां व्रीहिमुखम् । कुठारिकां वामहस्तन्यस्तामितरहस्तमध्यमाङ्ग त्याङ्ग प्रविष्टस्ययाभिहम्यात्। माराकरपत्रेषण्यो मृले। ग्रेषाणि त्
यथायोगं ग्रह्मीयात् । तेषां नामभिरेवाक्तत्यः प्रायेण व्याख्याताः । तत्र नखगस्त्रेषण्यावङ्ग ले सूच्योवच्यन्ते ॥

विषयो दन्तगङ्खानताग्रे तीच्यकप्टकप्रथमयवपत्रमुखे। एषयो गण्डूपदाकार-

प्रदेशिन्यग्रपर्वे प्रदेशप्रमाणा सुद्रिकादशाङ्कुला श्रारीसुखी सा कर्त्त रीति कथाते। श्रीषाणि तु षडङ्गलानि।

तानि सुग्रहाणि सुनोहानि सुधारां चि सुरूपासि सुप्तमाहितसुखाया खाकराला-नि चेति ग्रस्तसम्पत्॥

तत वक्षं कुण्डं खण्डं खरधारमितस्यू बमत्यत्यमितिदीर्घमिति इस्विमित्यष्टी यस्त-दोषाः । अतो विपरीतगुणमाददीतान्यत्व करपतात्ति खरधारमस्यि च्छेदनार्थम् ।

तत्र धारा भेदनानां मासूरी । लेखनानामर्डमासूरी। व्यथनानां विस्नावणानास्त्र कौ ग्रिकी । क्षेद्रमानामर्डके शिकीति । तेषां पायना तिविधा चारोदकतेलेषु तत्र चार-पायितं ग्ररण्लास्थिच्छे देनेषु । उदक्तपायितं मांसच्छे दनभेदनपाटनेषु तेलपायितं सि-राव्यधनसायुच्छे देनेषु । तेषां निग्रानार्थं स्नच्णिश्रलामाषवणी । धारासंस्थापनार्थं ग्रा-रमली फलकमिति ॥ भवति चात्र ॥

यदा सुनिश्यतं यस्तं रोमच्छे दि सुसंस्थितम्। सुग्रहीतं प्रमाणेन तदा कसीस् योजयेत्॥ अनुगस्त्राणि तु त्वक्मारस्फटिककाचकुरुविन्द्रजलीकाग्निचारनखगोजीधिफालि-कामाकपत्रकरोवालाङ्गुलय दिते॥

शिशूनां शस्त्रभीक्णां शस्त्राभावे च योजयेत्। त्वक्षारादि चतुर्व्वं में छेद्ये भेद्ये च वु-दिमान् ॥ श्राहार्थ्यच्छे कभेद्येषु नखं शक्येषु योजयेत्। विधि: प्रवच्यते प्रश्चात् चार-विक्वजनोक्षमाम् ॥ ये स्युमुं खगता रोगा नेत्रवर्त्तगतास्य ये । गोजीशिकालिकाशाक-पत्रैविस्त्रावयेन्, तान् ॥ एतेष्वेषण्यलाभे तु बालाङ्गुल्यद्भुरा हिताः। शस्त्राण्ये तानि मतिमान् श्रद्धशैक्यायसानि तु । कारयेत्वरणै: प्राप्तं कर्मावं कर्माकोविदम्॥ प्रयोगज्ञस्य वैद्यस्य सिद्धिभवति नित्यशः। तस्मात्यरिचयः कार्यः शस्त्राणामादितः सदा ॥

#### ॥ मवमोऽध्यायः॥

## षयातो योग्यास्त्रीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

म्पदिगत्मवीगास्तार्थमिष शिष्यं योग्याङ्गारयेत् । क्रियादिषु स्ने हादिषु च कर्मापय-मुपदिगत्॥ सुवहुश्रतोप्यक्ततयोग्यः कर्मास्त्रयोग्यो भवति । तत पुष्पमलालावृकालिन्दका पत्रपुष्पे वीक्तकार्काक् कप्रमृतिषु क्रियविग्नेषान् दर्भयेत्वर्त्तं नपरिकर्तनानि चोपदिग्नेत् । क्रितवस्तिपसेवकप्रमृतिषुदकपङ्कपूर्णेषु भेद्ययोग्याम् । सरीम्णि चर्मण्यातते लेख्यस्य । स्नित्तप्रसिरास्त्रपनालीषु च वेध्यस्य ॥ घुणोपहतकाष्ठवेश्वनलनालीश्रष्कालाबुमुखेष्वेष्यस्य । पनस्तिम्बीविल्वमलमज्जस्तपश्चदन्ते ष्वाहार्थस्य । मधूष्क्रिष्टीपलिप्ते ग्राल्मलोमलको । वस्त्राव्यस्य । स्वावनवस्त्रान्तयोर्यद्वर्मान्तयोय सीव्यस्य ॥ पुस्तमयपुक्षाङ्गप्रत्यङ्गविन् ग्रेषेषु वन्धयोग्याम् । स्टुमांसपेगोषूत्पलनालेषु च कर्णसिन्धवन्धयोग्याम् । स्टुष्ठ मसां खण्डे व्यक्तिचारयोग्याम् । उदकपूर्णैघटपार्श्व स्त्रोतस्वलावू सुखादिषु च नेत्रप्रणिधान-वस्तित्रणवस्तिपीडनयोग्यामिति॥ भवतश्वात्र॥

एवमादिषु मेधावी योग्यार्रेषु यथाविधि । द्रव्येषु योग्यां कुर्वाणी न प्रमुद्धात कर्मसु॥ तस्त्रात्कीयलमन्विच्छन् यस्त्रत्वाराग्निकमसु। यस्य यत्रेष्ठ साध्रम्यं तत्र योग्यां समाचरत्॥

#### ॥ दशमो उध्यायः ॥

अयातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्थामः।

अधिगततन्त्रेणोपासिततन्त्रार्थं दष्टकमीणो क्रतयोग्येन शास्त्रार्थं निगदता रा-ज्ञान ज्ञातेन नीचनखरीरणा श्रुचिना शक्तवस्त्रपरिहितेन क्षत्रवता दण्डहस्ते न सीपान-त्कीनानुद्रतवेशेन सुमनसाकस्थाणाभित्र्याहारेणाकुहकेन बन्धुभूतेन भूतानां सुमहाय-वता वैद्येन विशिखानुप्रवेष्ट्या ॥

ततो दूर्तनिसत्त्रं जनसङ्गलानुलोस्येनातुरग्रहमिभगस्योपविष्यातुरमिभपयोत् इष्टप्रोत् प्रक्रित । विभिरतिर्विज्ञानोपायेरोगाः प्रायमो विद्वतत्र्या इत्येक । तत्तु न सम्यक्
पश्चिमे हि रोगाणां विज्ञानोपायः । तद्यथा, पञ्चिमः स्रोनादिभः प्रश्नेन चिति । तन्न
स्रोनेन्द्रियविज्ञेया विभेषा रोगेषु व्रणासावविज्ञानीयादिषु वच्यन्ते सफेनं रक्तमीरयन्न
निलः सगन्दो निर्गक्कतीत्येवमादयः । रपर्भनेन्द्रियविज्ञेयाः ग्रोतोष्ण्यक्रचणकर्कम्भस्टुकठिनत्व।दयो ज्वरमोफादिषु । चनुरिन्द्रियविज्ञेयाः ग्ररीरोपच्यापच्यायुर्वचण्वलवर्णविकारादयः । रसनेन्द्रियविज्ञेयाः प्रमेहादिषु रसविभेषाः । प्राणेन्द्रियविज्ञेया स्रदिस्रिलङ्गादिषु व्रणानामव्रणानाञ्च गन्धविभेषाः । प्रश्नेन च विज्ञानीयादेशं कालं जातिं
सात्रस्यमातङ्गसमुरपत्तिं वेदनासमुक्त्रायं बलं दीप्तानितां वातसृत्रप्रीषरजसां प्रवृत्वप्रवृत्तीकालप्रकर्षादीं स्र विभेषान् । प्रात्मस्रकृष्यं विज्ञानाभ्युपायेषु तत्र्यानीयैर्जानीयात् ॥ भवति चाष ॥

मिथादृष्टा विकारा हि दुराख्यातास्त्रधैव च। तथा दुःपरिमृष्टाश्व मोहयेयुश्विकित्सकम्।

एवमभिसमीच्य साध्यान् साधयेद्याप्यान् यापेयदमाध्यात्रोपक्रमेत् परिसम्बत्सरीतियतां व विकारान् प्राययो वर्जयत् । तत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेषेवां दुश्चिकितस्यतमा भवन्ति ॥ तद्यथा ॥ श्रोत्रियन्यितस्तीबालह्दभीक्राजसेवकिकतवदुर्बलवैद्यविदग्वव्याधिगोपकद्रिक्षपणक्रोधवतामनात्मवतामनाथानाञ्चैवं निरूप्य चिकित्सां कुर्वन्
धर्मार्थकामयथांसि प्राप्नोति ॥ भवति चात्र ॥

स्तीभिः सहास्य' संवादं परिहासञ्च वर्जयेत्। दत्तञ्च ताभ्यो नादेयमद्भामन्यद्भिषम्बरैः॥

्रा। एकादशोऽध्यायः ॥ प्रयातो चारपाकविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।

यस्तानुमस्त्रेभ्यः चारः प्रधानतमञ्जे यभेयलेख्यकरणाचिदीषप्रवादिमेषिक्रयावः चारणाच । तत्र चरणात्चणनादा चारः । नानीषधिसमवायाचिदोषषः श्रुक्तवात्सीः स्यस्तस्य सीस्यस्य। विसतो दहनपचनदारणादिशितारविष्दा स खल्वाको यीषाधगण-भूयिष्ठलात् कटुक उषास्ती चणः पाचनी विलयनः शोधनी रोपणः शोषणः स्तरभनो लेखनः क्रस्यामकपाकुष्ठविषमेदसामुपहन्ता पुंस्तस्य चातिसेवितः । स दिविधः प्र-तिसारणीयः पानीयस । तत्र प्रतिसारणीयः कुष्ठिकिटिभदद् किलासमण्डलभगन्दः रार्बुददुष्टव्रणनाडीचर्माकीलतिलकालकन्यच्छव्यङ्गमशकवाद्यविद्रधिक्वतिविषार्थः सूपदि-श्यते सप्तसु च मखरोगेषूपजिद्वाधिजिद्वोपकुगदन्तवैदर्भेषु तिस्षु च रोहिणोष्वेतेषु चै-वानु गस्त्रप्रणिधानमुक्तम् ॥ पानीयस्तु गरगुरमोदराग्निशू लाजीणीरी चकाना इशकरास्म-थाभ्यन्तरविद्रधिक्रमिविषार्शस्य पय्ज्यते। श्राचितस्तु रक्तपित्तज्वरितपित्तप्रक्ततिवाल-वृद्धदुर्बलभ्यसमदसूर्कातिमिरपरीतेभ्योऽन्ये भ्ययैवम्विधेभ्यः । तश्चेतरश्चारवद्दग्ध्वाप-रिम्नावयेत्तस्यविस्तारीन्यत्र। स च त्रिविधी सटुर्मध्यस्तीच्णय। तं चिकीर्षः शरिद गि-रिसानुजं ग्रुचिक्पोष्य प्रशस्तेऽइनि प्रशस्तदेशजातमनुगहतं मध्यमवयसं महान्तम्सित-मुष्तकमधिवास्यापरेखुः पाटियत्वाभिमन्त्रानेन मन्त्रेग्ण । प्राग्निवीर्थ महावीर्थ मा ते वीर्यं पणस्यतु। इत्तेव तिष्ठ कल्याण सम कार्यं करिष्यसि॥ सम कार्ये कार्ते पद्यात् खर्गलोकं गमिष्यसि॥

स्वतपुष्पत्तपुष्पत्तस्यं जुड्यात् । खण्ड्यः प्रकर्ण्यावपार्व्यानिर्वाते देशे निचितं कत्वा सुधायकरास प्रचिप्य तिलनालेरादीपयेद्योपयान्ते उनी तद्भस्य पृथग्रङ्की याभस्मयकरास्य । स्र्याननेव विधानेन कुटजपलायांस्य कर्णपारिभद्रकविभीतकारव्य धितल्वकाक सुद्धापामागेपाटलानक्तमाल हुपकदली चित्रकपूर्वी केन्द्रह्म स्कृति । स्राच्या स्वाप्य क्षेत्रात्वा दहेत् । ततः चार्त्रा स्त्र स्वाप्य क्षेत्रात्वा स्वाप्य क्षेत्र स्वाप्य क्षेत्र स्वाप्य क्षेत्र स्वाप्य क्षेत्र स्वाप्य प्रमाविष्य स्वाप्य प्रमाविष्य स्वाप्य प्रमाविष्य स्वाप्य स्

कचीरीहिङ्ग्वचाविषाः समाः स्नच्यंचूर्णाः ग्रुतित्रमाणाः प्रतिवापः । स एव सप्रतीवापः पक्षः पाक्यस्तीच्यस्तेषां यथाव्याधिवलमुपयोगः । चीणवले तु चारोदकमावपेद्दलक् रणार्धम् ॥ भवतश्चाच ।

नैवातितोत्त्यो न सदुः ग्रुक्तः श्रन्थोऽयपिच्छिलः। श्रभिष्यन्दी श्रिवः शीघः चारो ह्यष्ट-गुणः स्स्तः ॥ श्रतिमार्दवगैत्योण्यातैचणापैच्छित्यसपिताः । सान्द्रताऽपक्षता होनद्र-व्यतः होष उच्यते॥

तव चारसाध्यव्याधिव्याधितसुपवेष्य निर्वातातपे देशेऽसब्बाधेऽग्रोपहरणीयोक्ते न विधानेनोपसक्षृतसन्धारं ततोऽस्य तमवकाशं निरीच्यावष्ट्यावनिख्यप्रच्छियत्वा शला-क्षया चारं पातियित्वा वाक्शतमात्रसुपेचेत ।

तिसिनिपतिते व्याधी कणाता दग्धलकणम् । तत्नाम्लवर्गः ग्रमनः सिपमेधुकसंगुतः ॥
श्रय चेत् स्थिरसूलत्वात् चारदग्धं न ग्रीव्यते । ददमालेपनं तत्न समग्रमवचारयेत् ॥
श्रम्मकािक्षकतीजानि तिलान्मधुकमेव च । प्रपेष्य समभागानि तनेवमनुलेपयेत् ॥
तिनकरकः समधुको छताको व्रणरोपणः। रसेनाम्लेन तोच्येन वीर्य्योण्योन च योजितः॥
श्राम्बयेनािम्मना तुल्यः कयं चारः प्रगाम्यति । एवं चेन्मन्यसे वत्म प्रोच्यमानं निबोध मे ॥
श्रम्मविक्यांन् रसान् चारे सर्वानिव विभावयेत्। करुकस्तच भूयिष्ठो लवणानुरसस्तया ॥
श्रम्मिन सह संयुक्तः स्यौ तोच्यालवणो रसः । माधुर्यः भजतेऽत्यर्थं तीच्याभावं विसुञ्चति ॥
साधुर्याच्छमसान्नोति विझरिज्ञिद्यामुतः ।

तत्र सस्यग्द्रमें विकारीपयमी लाघवसनास्नावस। हीनदम्धे तोदकराष्ट्रजाद्यानि व्याधिवृद्धिस । स्रतिदम्धे दाहपाकरागसावाङ्गमर्दक्रमपिपासासूर्च्छाः स्युर्मारणं वा । चार दग्धव्रणन्तु यथादीषं यथाव्याधि चोपक्रमेत्।

श्रय नैते चारकत्याः । तद्यया दुर्बन्वासस्यविरभी तसर्वाङ्गणू नोदिरिस्तिपित्तिगभिष्णृतुमतीप्रवृद्धच्चिरप्रमेहोरः चतचीण दृष्णा सूच्छोप दुत्रक्षीवापवृत्तीहृत्तप्रस्योनयः ।
तया मर्माणिराद्धायुष्मनोसिन्धित तृषा स्थिसेवनी गलना भी नखान्तर योष्मस्योतः स्वल्यमासेषु च प्रदेशेष्वच्णोश्च न द्यादन्यत् वर्षरोगात्। तत्र चारसाध्येष्वपि व्याधिषु भूनगात्मस्थिभू लिनमन्नहे षिणं चृद्यसन्धिपी डोपदुतं चारो भ साध्यति। भवति चाच॥
विषा गिन्धस्था प्रनिस्त्य कृत्यः चारो भवत्य स्थमितप्रमुत्तः। स धीमता सस्य गनुप्रयुत्तो
रोगा निहन्धा दचिरेण घोरान्॥

# ॥ द्वादशोऽध्यायः ॥

श्रयातोऽग्निकमीविधिमध्यायं व्याख्यासाम

भयेसानि दहनीपकरण।नि । तद्यया पिप्पस्यजाशकक्षेदन्तशर्थन।का जास्ववी-

चारादिनगरीयान् क्रियास व्याख्यातस्तहग्धानां रोगाणामपुनभवाङ्गेषजगस्त्र-चारिरसाध्यानां तत्साध्यत्वाच ॥

ष्टे तरलोहाः चौद्रगुडस्रे हास । तत्र पिप्पल्यजायक्त होदन्त प्रयस्थाका स्वग्नतानां जा-ब्बवीष्ठ तरलोहानि मांसयतानां चीद्रगुडस्रे हाः सिरास्त्रायुसन्ध्यस्थिगतानाम् । तत्रा-ग्निकमी सर्वत्षु कुर्यादन्यत शरद्योषमाभ्यां ततायात्ययिकेऽग्निकमीसाध्ये व्याधी तस्यत्यनीकं विधिं कला। सर्व्वव्याधिवृतुषु च पिच्छिलमनं अज्ञवतः कसी कुर्वीत सृढगर्भाष्मरीभगन्दराष्ट्रीमुखरोगेष्वभुक्तवतः । अत दिविधसम्निकमोहरेकै लग्दग्धं सांसदग्धञ्च । इइ तु सिरास्त्रायुसन्ध्रास्थिष्वपि न ,प्रतिषिद्योऽग्निः । तत्र प्रव्दपादुर्भावो दुर्गस्वता त्वक्षद्वीचय त्वग्दग्धी । कपोतवर्णताल्पस्वययुवेदना श्रष्ट्वसङ्चितवर्ण ता च सांसदग्धे। कृष्णोत्रतव्रणता स्नावसित्ररोधस सिरासायुदग्धे। क्चाक्णता क-र्कमस्मिरवणता च सन्ध्यस्थिदग्धी तव शिरीरोगाधिमत्ययोर्भ्नललाटशङ्गपदेशिषु दहे-त् ॥ वर्त्तरोगिष्वाद्रीलताकपतिक्वां दृष्टिं कला वर्त्तरोमकूपान् दहेत् ॥ त्वड्मांसिसरा-स्तायुसन्ध्यस्थिस्थितेऽत्युयक्जे वायावुच्छितकठिनसप्तमांसे वर्षे यत्थर्भौऽवुँदभगन्दरापः चीस्रीपदचर्माकीलतिलकालकान्वहिसस्यिसिराच्छे दनादिषु नाडीशीणतातिप्रवित्त-षु चाम्निकमी कुर्यात् ॥ तत रोगाधिष्ठानभेदादम्निकमी चतुर्वा भिद्यते । तदाया । व-लयविन्द्विलेखाप्रतिसारणानीति दहनविभेषाः ॥ भवति चात ॥ रोगस्य संस्थानमतो विदिला नरस्य मर्माण बलाबलञ्च। व्याधि तयत् च समीच्या सस्यक् ततो व्यवस्थे द्विपगिनकर्म॥

तत्र सम्यग्दम्धे सधुसर्पिभ्यांसभ्यङ्गः । श्रथेसानग्निना परिहरेत् पित्तप्रकृतिसन्तः भौणितं भिन्नकोष्ठमनुष्टृतभत्यं दुवेलं वालं तद्वं भीक्सनेकत्रणपीडितसखेद्यांस्रोत ॥

यत जब्दि मितरयादग्धल चणं वच्यामः । तत्र सिग्धं वचं वाऽऽचित्य द्रव्यमग्निदं हति । यग्निसन्तर्मो हि स्ने हः स्च्यसिरानुसारित्वाच्वगादीननुप्रविष्याय दहित । तस्मात्स्ने हदग्धेऽधिका वजो भवन्ति । तत्र सुष्टं दुर्दग्धं सम्यग्दग्धमितदग्धचि ति
चतिधमग्निदग्धम् । तत्र यहिवणं सुष्यतेऽतिमात्रं तत् सुष्टम् ॥ यत्रोत्तिष्ठन्ति स्मोटास्तीवाचोषदाहरागपाकवेदनासिराचोपमाम्यन्ति तहु हं धम् । सम्यग्दग्धमनवगाढं तालफलवर्णं सुसंस्थितं पूर्वलचणयुक्तच । यतिदग्धे मांसावलम्बनं गात्रविद्येषः
सिरास्नायुसन्ध्यस्थ्यापादनमितमात्रं ज्वरदाहिपपासाम् च्छिचोपद्रवा भवन्ति व्रणसास्य विरेण रोहिति कृद्ध विवर्णो भवति ॥ तदेतचतुर्विधमग्निदग्धलचणमात्मकर्मे
प्रसाधकं भवति ॥ भवन्ति चाच ॥

अग्निना को पितं रक्तं स्थां जन्तोः प्रकुष्यति। ततस्ते नैव वेगेन पित्तमस्याभ्युदीर्यते ॥ तु खबीर्ये उमे छोते रसती द्रव्यतस्तया। तेनास्य वेदनास्तीवाः प्रक्रत्या च विद्रह्मते॥ स्फोटाः योघं प्रजायन्ते ज्वरहत्या च वर्डते। दग्धस्योपसमार्थाय चिकित्सा सन्प्रच-चते ॥ मुष्टस्याग्निपतपनं कार्यमुखां तथीषधम् । प्रदीरे स्त्रिन्नभूयिष्ठे स्त्रिन्नं भवति गोणितम् ॥ प्रक्तत्या द्युदकं भीतं स्तन्दयत्यतिभोणितम् ॥ तस्मातसुखयति ह्युणां न तु योतं कथ चन ॥ भीतामुणाच दुर्दग्धे क्रियां कुर्याद्विषक् पुनः । घृतालेपनसेकांस्तु शीतानेवास्य कारयेत्॥ सस्यग्दग्धे तु गोचीरीप्रच चन्दनगैरिकैः। सास्रतैः सर्पिषा स्तिग्धेरालेपं कारयेद्विषक् ॥ याग्यानूपीदकैयैनं पिष्टैभें।सै: प्रलेपयेत् । वित्त-विद्रधिवचैनं सन्ततीष्माणमाचरेत्॥ श्रतिदम्धे विशीर्णानि मांसान्युद्वत्य शी-तत्ताम् । क्रियां कुर्थाद्भिषक्षाच्छानितण्डु नकण्डनैः ॥ तिन्दुकीत्वक्षषायैर्वा घु-तिमर्यः प्रलेपयेत् । व्रणं गुडूचीपनैर्वाक्चादयेदयवीदकैः ॥ क्रियाच निखिलां कुर्थाद्भिषक् पित्तविसर्पवत् ॥ सधूच्छिष्टं समध्वा रोधं सर्जरसं तथा । सच्छिष्ठां-चन्दनं सूत्रं पिष्ट्वा सिर्पिविपाचयेत् ॥ सर्वेषासिग्नदग्धानामेतद्रोपणसुत्तसम् । क्षेद्र मंक्रियां क्चां विशेषेणावचारयेत्। श्रतकर्षुं प्रवच्यामि धूमोपहतलचणम्। खिसिति चौति चात्ययमत्याधमित कासते। च खुषोः परिदाहय रागसै वोपजायते॥ सधूमकं नि: खिसिति घ्रेयमन्यन वेत्तिच ॥ तथैव च रसान् सर्वान् युति यास्थोप इन्यते । ळणादाइज्वरयुतः सीदलय च सूर्च्छति । धूमोपइत इत्येवं शृणु तस्य चिकित्सितम्॥ सिपिरिचुरसं द्राचां पयो वा श्वर्कराख्वा । मधुराम्ली रसी वापि वमनाय प्रदापयेत्।। वमनः कोष्ठग्रिद्धः स्याद्रमगत्थय नम्यति । विधिनानेन गास्यन्ति सदनचवणुक्तराः । दाहमूच्छा दिडाधान खासका सय दाक्णाः। मधुरैल विणा क्लैय कटुकैः कवल प्रहैः॥ सम्यग्ग्रह्णातोन्द्रियार्थान् सनसास्य प्रसीदति। शिरोविरेचनं तस्मै दद्याद्योगेन शा-स्तवित्॥ दृष्टिर्विग्रध्यते चास्य गिरोग्रोवञ्च देहिनः। श्रविदाहि लघुस्निग्धमाहारं चा-स्य कल्पयेत् ॥ उषावातातपैर्दंग्घं श्रोतः कार्यो विधिः सदा । श्रोतवर्षानिलहत उ-णां स्निग्धञ्च शस्यते ॥ तथातिते जसा दग्धे सिद्धिनीस्ति कथञ्चन ॥ इन्द्रवज्ञानिदग्धे पि जीवति प्रतिकारयेत्। स्ते द्वाभ्यङ्गपरीषेकैः प्रदेवैस तथा भिषक्॥

## ॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥

ग्रयातो जलीकावचारणीयमध्यायं व्याख्यासाः।

न्द्रपाढावालस्थिवरभी बदुर्बलनारी सुकुमाराणामनुष्रहार्थं परमसुकुमारोऽयं शी-णितावसेचनोपायोऽभिद्धितो जलीकमः । तच वातिषत्तकपदुष्टशोणितं यथासंस्थं शृक्षजलीकालाव् भिरवसेचयेत् खिग्धणीत रूचलात् सर्वीण सर्वेवी ॥ भवन्ति चात्र । उचां समध्रं सिग्धं गवां मृद्धं प्रकीतितम् । तसादानोपसृष्टे तु हितं तदवसेचने॥ शीताधिवासा सध्रा जलीका वारिसम्भवा। तस्मात्पित्तोपशृष्टे तु हिता सा त्ववसेच-ने ॥ अलावु कटुकं क्चं तीचणञ्च परिकीर्तितम्। तस्माच्छ्लेष्मीपस्ट ते हितं वदन-संचने॥

तत्र प्रस्थिते तनुवस्त्रपटलातनह न मृङ्गेण घोणितसवसेचयेदाचूषणात्। सान्तरी पयाऽलाव्या॥

यय जलायुका वच्यन्ते। जलमासामायुरिति जलायुका जलमासामोक इति ज-लीकसः। ता दादम तासां सविषा षट् तावत्य एव निर्विषा। तत्र सविषाः क्षणा कर्व रा अलगदी इन्द्रायुधा सामुद्रिका गोचन्दना चेति । ताखञ्जनचूर्णवर्णा पृथूिशराः छणा। विश्वीमतस्यवदायता किकोन्नतकुचिः मर्वुरा। रोमगा महापार्खा छणामुख्य-लगर्दा। इन्द्रायुधवदूर्ध्वराजिभिसिनिता इन्द्रायुधा। ईषदसितपीतिका विचिचपुष्पा-क्वतिचित्रा सामुद्रिका । गोहषणवदधोभागे दिधाभूताक्वतिरणुसुखी गोचन्दनीत । ताभिदंष्टे पुरुषे दंशे खययुरतिमाने कण्डू में च्छा ज्वरोदा हर्ष्टिर्भेदः सदनिमिति लि-ङ्गानि भवन्ति । तत्र महागदः पानालेपननस्यक्षमीदिषूपयोज्यः । इन्द्रायुधादष्टमसा-ध्यमित्येताः सविषाः सचिकित्सिता व्याख्याताः॥

श्रयनिर्विषाः। कपिला पिङ्गला शङ्गमुखी सूचिका पुग्छरीकमुखी सावरिकाचेति।

तच मनः शिलारिव्वताभ्यामिव पार्ष्वाभ्यां पृष्ठे स्मिग्धमुद्गवर्णा कपिला। किञ्चि द्रताहत्तकाया पिङ्गाग्रगा च पिङ्गला। यक्षदर्णा शोघपायिनी दीर्घती स्णमुखी शङ्गमु-खी। सूषिकाक्तिवर्णाऽनिष्टगन्धा च सूषिका। सुद्गवर्णा पुण्डरोकतुल्यवल्ला पुण्डरी--कमुखी। स्त्रिग्धा पद्मपत्रवर्णाष्टादमाङ्गुलप्रमाणा सावरिका साच पखर्ष। इत्येता अ-। विषा व्याख्याताः ॥ तासां यवनपाण्डासञ्चापौतनादीनि चेत्राणि । तेषु महामरीरा बलवत्यः गीघ्रपायिन्योमहामना निर्विषाय विभेषेण भवन्ति ॥ तत्र सविषमतस्यकी-टदर्ड रसूत्रपुरीषकोयजाताः कलुपेष्वभःसु च सविषाः॥ पद्मीत्पलनलिनकुसुदसीगन्धि-कञ्जवलयपुग्डरीकग्रैवालकोयजाता विमलेखन्यःसु च निर्विषाः॥ भवति चात्र।।

चे वेषु विचरन्त्येताः सलिलेषु सुगन्धिषु । न च सङ्गीर्णचारिखो न च पङ्गे शयाः सुखाः॥

तासां प्रयहण्याद्री चर्मणान्यैवा प्रयोगेर्ग्य ह्वीयात्। अथैनां नवे सहित घटे सरसा डागीदकपङ्गमावाष्यनिदिध्यात्।भच्यार्थं चासासुपहरेच्छे वलं वसूरमीदकां य कन्दां यू गीं कात्यगयार्थं त्यमीदकानिच पत्राणि। दाहाचारहाचान्यकालं , भच्यचमयात् सप्त-रावात्सम्राताच् घटमन्यं संक्रामयेत्॥ भवति चात्र॥

१४ षाध्यायः)

सुष्यानम्

38

ख्यू लमध्याः परिक्तिष्टाः पृथ्वा मन्द्रविचेष्टिताः। ष्ययाचिष्यो स्पपायिन्यः सविषास न पूजिताः॥

ष्रय जलीकोऽवसेकसाध्यत्राधितसुपवेष्य संवेष्य व। विक्च्य चास्य तसवकागं स-क्षोमयचुर्णेर्ययक्जः स्थात् । ग्रहीताख् ताः सर्वपरजनीक क्कोदकप्रदिग्धगात्रीः सन्नि-लगरकभध्ये मुहून स्थिता विगतक्तमा जात्वा ताभीरोगं याइयेत्। स्चामकार्द्रपिचुद्री-तावक्त्रनां कत्वा सुखमपात्रगुयादग्रह्णनत्ये चीरविन्द्ं शोगितविन्द्ं वा ददाक्क्स-पदानि वा कुर्वीत यदोवमपि न ग्रह्मीयात्तदान्यां ग्राह्मयेत्। यदा च निविम्रतेऽम्ब-खरवदाननं कालोत्रस्य च स्कन्धं तदा जानीयादग्रह्वातीति ग्रह्मन्तीं चार्द्रवस्तावच्छा नां धारयेलि चयेच ॥ दंशे तोदक ण्डूपादुर्भाव जीनीयाच्छु दिमयमादत्त इति शहमा-ददानामपनयेत्। प्रथ गोणितगन्धेन न सुर्चे मुखमस्याः सैन्धवचूर्णेनोविकरेत्। प्रथ पतितां तण्डलकण्डनप्रदिग्धगावीं तैललवणाभ्यक्तमुखीं वाम इस्ताङ्ग छाङ्गलीभ्यां ग्ट-हीतपुच्छां दिचणहस्ताष्ट्र छाष्ट्र नीभ्यां यनैः यनैरन्नोममनुमार्जयेदामुखादामयेत्ता-वद्यावसम्यग्वान्तलिङ्गानीति । सम्यग्वान्ता सलिलसरकर्णस्ता भीक् कामा सती च-रेत । या सीदति न चेष्टते सा दुर्वान्ता तां पुनः सम्यवामयेत् । दुर्वान्ताया व्याधिरः साध्य इन्द्रमदी नाम भवति । श्रय सुवान्तां पूर्व्य वलानिदध्यात् भीणितस्य च योगाऽ योगानवेच्य जलौकोत्रणानमधुनावघट्येच्छीतासिराइस परिषेचयेदधीत वा त्रणं क-षायसध्रस्त्रिग्धयोतेश्व प्रदेहै: प्रदिच्चादिति ॥ भवति चात ॥ च नाणियहणं जातीः पोषणं सावचारणम् । जसीकसाञ्च योवेत्ति तसाध्यान् स जयेद्रदान्॥

॥ चतुर्दशोंऽध्यायः॥

ष्ययातः गोषितवर्णनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

तत्र पा श्वभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रमस्य द्विधिवीर्थ्यसाष्ट्विधिवीर्थ्यस्य वानेकगुण-स्योपयुक्तस्याहारस्य सम्यक् परिणतस्य यस्ते जोभृतः सारः परमस्त्रः स रस इत्युच्यते । तस्य च हृद्यं स्थानं स हृदयाचतुर्विंग्रतिं धमनीरनुप्रविष्योध्यं गा द्यद्य चाधोगाः सिन्यस्तस्यस्त्रिय्यग्गाः कत्स्नं गरीरमहरहस्तप्यति बर्धयति धारयति यापयति जीवयति चाद्यहहित्केन कर्मणा । तस्य गरीरमनुधावतोऽनुमानात्गतिकपत्तचा वित्या चयद्वद्विकतेः । तस्मिन् सर्वगरीरावयवदोषधातुमलागयानुमारिणि रमे जिज्ञासा किमयं सीम्यस्ते जस इति । श्रत्रोच्यते स खलु द्वानुसारी स्ने हनजीवनत-पंणधारणादिभिविग्रेषैः सीम्य इत्यवगम्यते । स खल्बाप्यो रसो यक्तत्र्भोहानी प्राप्य रागस्पति । भवतथात्र ॥

रिचतास्ते जसात्वापः यरीरस्थेन देहिनाम्। यथापत्राः प्रसन्नेन रक्तमित्यक्षिधीयते॥

रसादेव स्तिया रक्ष' रजः संज्ञं पवर्त्तते । तद्वषीद्दादगादूर्ष्वं याति पञ्चायतः चयम्॥ श्रात्तेव शोगितं त्वाग्नेयमग्नीषोमीयत्वादगर्भस्य पाञ्चभौतिकञ्चापरजीवरक्षमा इराचार्याः॥

विस्तृता द्वता रागः स्वन्दनं लघुता तथा। भूस्यादीनां गुणा ह्यते दृथन्ते चात्र शीणिते॥ रसाद्रतां ततो सांस सांसान्तेदः प्रजायते। सेदेसीऽस्थि तती सज्जा सज्जातः शुक्रसम्भवः॥ ततेषां घातूनासन्नपानरसः प्रीणियता।

रमज पुरुषं विद्याद्रतं रचेत् प्रयक्षतः । अत्रात्पानाच मितिमानाचाराचाप्यतिन्द्रतः॥
तत्र रस गती धातुरहरहर्गच्छतीत्यतो रसः। स खलु त्रीणि त्रीणि कलासहस्राणि
पञ्चदग च कला एकैकिस्मिन् धाताववितष्ठत एवं मासेन रसः ग्रुकोभवित स्त्रीणाञ्चाः
र्जाविमिति ॥ अवित चात्र ॥

श्रष्टादग सहस्राणि संख्या ह्यसिन् समुचये। कलानां नवतिः प्रोत्ता स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः॥ स गब्दाचिजेलसन्तानवदणुना विश्रेषानुभावत्ये वं गरीरं केवलस्र।वाजीकरण्यस्त्वोष

धयः खबलगुणोत्कर्षादिरेचनवद्पयुक्ताः ग्रुकं गीघं विरेचयन्ति॥

तथा हि पुष्पमुक्त लखी गन्धो न शक्य भिष्ठा स्तीति वक्तुं नैव नास्तीत्यथवा स्ति सन्तां भावानास भिव्यक्ति रिति क्वा केवलं सी ह्या ना भिव्यक्ति स एव गन्धो विद्यत-प्रविग्य कालान्तरेणा भिव्यक्तिं गच्छत्य वं बाला ना सिष्य वयः परिणासात् शक्रपादु-भावो भवति रोसराच्या दयोऽयार्त्ते वादयस विश्वेषा नारीणां रजसि चौषचीयसाने गन्तेः भनैः स्तनगर्भागययोन्य भिव्विद्यभवति । स एवा न्वरसो व्यानां जरापरिपक्त शरीर वाद्य प्रोणनो भवति। त एते शरीर धारणाहातव हत्य चन्ते ॥

तेषां चयवडी गोणितनिमित्ते तस्मात्तदिषक्तत्य वच्चामः ॥ तत्न फैनिलमक्णं क्रणां पक्षम्। ननु गोघगमस्किन्दि च वातेन दुष्टम्। नीलं पीतं हितं ग्यावं विसमिनष्टं
पिपीलिकामित्त्वानामस्किन्दि पित्तदुष्टम् ॥ गैरिकोदकप्रतीकागं स्निग्धं गीतलं ब
हुनं पिच्छिनं चिरस्नावि मांसपे भोपभं भ्रो प्रदुष्टच । सर्वेलचणसंयुक्तं काञ्चिकाभं
विगेषतो दुर्गिस्य च सिन्नपातदुष्टम्। पित्तवदक्ते नातिकणाच । हिद्रोषिणङ्गं संस्ष्टं ॥
जीवगोणितमन्यत्र वच्चामः । इन्द्रगोपप्रतीकाम्ससंहतमिववर्णच प्रक्तित्यं जानीयात् ॥ विस्ताव्यान्यन्यत्वच्चामः ॥ ग्रथाऽविस्नाव्याः सर्वोङ्गभोफः चोणस्य चाम्लभोजनिमित्तः पाण्डु रोग्यर्भसोदिश्मोषिगर्भणोनाच श्वयथवः ॥

तत्र शस्त्रविद्यावणं दिविधं प्रच्छादनं सिराव्यधनञ्च। तत्र ऋज्वसङ्गीणं स्रच्मं सममन्त्रनाढमनुत्तानमाश्च च शस्त्रं पातयेग्ममिसासायुसन्धीनां चानुपघाति। तत्र दुर्दिने दुर्वि शीतवातयोरिखनेऽभुक्तवतः स्त्रिय्वाच्छोणितं न स्रवत्यस्पं वा स्रवति॥

भवति चात्र॥

सद्मुच्छात्रमार्त्तानां वातविषमृत्रसङ्गिनाम्। निद्राभिभूतभीतानां नृणां नासृक् प्रवर्तते॥

तद्दुष्टं शोणितम् निर्द्धियमाणं कण्डूशोफरागदा हपाकवेदना जन्येत्। श्रस्यु या-तिस्त्रिवातिविदेव से व्यावितमित प्रवर्तते । तदित्र हत्तं शिरोभितापमार्ट्सिम्धि-सन्यं तिमिरप्रादुर्भीवं धातु चयमा चेपकं पचा घातमिका द्विवारं रूपा दाही हिसां का-सं खासं पाण्डुरोगं सर्णं चापादयति ॥ भवति चात्र ॥

तसान गीते नात्युणो नास्तिन नातितापिते। यवागूं प्रतिप्रीतस्य गोणितं मोच्चें जिन्न वन् ॥ सम्यग्नता यदा रक्तं स्वयमेवावतिष्ठते। ग्रुडं तदा विजानीयात्सस्य विद्यावित-न्तु तत्। लाघवं वेदनामान्ति व्याधिव्यं गपरिचयः। सस्यग्विस्ताविते लिङ्गं प्रसादो सनसस्तया॥ त्वग्दोषा ग्रन्थयः भोषा रोगाः भोषितजाश्चये। रक्तमोच्चणभीलानां न भवन्ति कदाचन॥

श्रय खल्पपवर्त्तमानै रत्ते एकाणीतिणवकुष्ठतगरपाठाभद्रदाकिवङ्कचित्रकित्वनटुकागारधूमहिद्राक्षीं रनत्तमालफलैयेथालासं त्रिभियत्तिः समस्ते व्यां चूर्णीकृतैः
सर्पपतेललवणप्रगादैर्ज्ञ णसुख्मवध्ययदेवं सम्यक् प्रवर्त्तते। ध्रयातिप्रवृत्ते अस्पुक्षिय
कुप्तेल्ल गरिक्षजेरसरसाञ्चनणालमलीपुष्पण्यक्षणित्रमाष्यवगोधूमचर्णः यनिर्व्र णसुख्नसवचूर्णाङ्ग ल्ये यो णावपीडयेत्। सालसर्ज्ञार्ज्ञ नारिमेदमेषण्डक्षध्वधन्वनत्वग्भिव्यां चूर्णितािभः चीमेण वा धािपतेन ससुद्रफेनलाचाच्रिव्यां यथोक्ते व्र णवन्धनद्व्ये गाढं विश्वी
यात्। श्रीताच्छादनभोजनागारैः श्रीतैः परिषेक्षप्रदेहैथोपाचरेत् चारिणािक्नना वा
दहेदाथोक्तव्यधनादनन्तरम्वा तामेवातिप्रवृत्तां सिरां विध्येत्। काकोल्यादिकायं वा
गर्करामधुमधुरं पाययेत्। एणइरिणोरस्रण्यसिष्ववराहाणां वा विधरं चीरयूषरसः
सुस्मिग्धैयाश्रीयादुपद्रवां यथास्रसुपाचरित्॥ भवन्ति चान॥

धातुच्याच्छ् ते रत्ते सन्दः सञ्चायतेऽनलः।पवनस्य परं कोणं याति यसात्प्रयक्षतः॥तचातिः श्रीतैल्घ्रिक्षः स्निष्धः श्रोणितवर्षः नैः । ईषद्रस्लैरनस्लैर्ब्वा भोजनैः स्मुपाचरेत्॥ चतुः व्लिधं यदेतिष्ठ क्षिरस्य निवारणम्। सन्धानं स्कन्दमञ्चैव पाचनं दहनं तथा॥ व्रणं कण्याः सन्धत्ते रत्तं स्कन्दयते हिमस्। तथासम्पाचयेद्भस्म दाष्टः सङ्गोचयेत् सिराः॥ श्रः स्कन्दमाने क्षिरे सन्धानानि प्रयोजयेत्। सन्धाने स्थस्माने तु पाचनैः समुपाचरेत्॥ कल्पे रेतेस्विभिर्वद्यः प्रयतेत यथाविधि। श्रसिष्ठिमत्सु चैतेषु दाष्टः परम द्रष्यते॥ सश्रीण क्षिरे न व्याधिरतिवत्तते। सावश्रेषे ततः स्थयं नतु कुर्यादतिक्रमम्॥ देहस्य क्षिरं सूलं क्षिरेणैव धार्यते। तस्मायत्ने न संरच्यं रक्तं जीव दति स्थितः॥ स्नृतरक्तः स्थ सेकार्यः श्रीतैः प्रकृपितेऽनिले। श्रोणं सतीदं कोष्णेण सपिषा परिषेचयेत्॥

## ॥ पञ्चदशोऽध्यायः ॥

चेषधातुमलच्यहिविद्यानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥
दोषधातुमलमूलं हि ग्रीरं तस्मादेतेषां लचणमुच्यमानमुपधारय। तत्र प्रख्यन्देनोहरून्यूरणिववेकधारणलचणो वायुः पञ्चधा प्रविभक्तः ग्रीरं धारयित । रागपत्त्र्योनस्ते जोमधोष्मक्रात्पत्तं पञ्चधा प्रतिभक्तमिणानुग्रहं करोति। सन्धिसंश्चेषणद्धे हनरोपणपूरणबल्खं व्यक्तत् श्चेषा पञ्चधा प्रविभक्त उदकक्मानुग्रहं करोति। सहः प्रीणयित
रक्तपृष्टिच करोति। रक्तं वर्णप्रसादं मांसपृष्टिं जीवयित च। मांसं ग्रीरपृष्टिं मेदसच। मेदः स्रो हल्वे दौ हद्ववं पृष्टिमख्याच। श्रस्थ देहधारणं मज्जायाः पृष्टिच। मज्जा
प्रीति स्रो हं बलं गुक्तपृष्टिं पूरणमञ्जाच करोति। गुक्तं धेर्यं च्यवनं प्रीति देहवलं हर्षे
वीजार्थच । प्रीषमुपस्तकां वायुग्निधारणच। विस्तिपुरणिवक्तं दक्तन्सूत्रम्। स्रोहं क्लोदत्वक्सीकुमार्थकत्। रक्तलचणमार्त्तं गर्भकच। गर्भीगर्भलचणं गुस्तस्यं स्तनयोरापीनत्वजननं जीवनचिति। तेषां विधिवत्परिरचणं कुर्व्यात ॥

स्य जर्ज मेवां चोणलचणं वन्त्रामः । चयः पुनरेषामितसंगोधनातिसंग्रमनवेग-विधारणासातस्यान्त्रमनस्तापव्यायामानगनातिमेषुनैभेवति ॥ तत्र वातच्ये मन्द्वेष्टता-स्पवाक्त्यमनपद्धां सूद्धंज्ञता च । पित्तच्ये मन्दोष्पाग्निता निष्प्रभत्वच्च । प्रलेषचा-ये क्रचतान्तदीष्ठ स्रामाणयेतराणयिष्रसां भून्यता सन्धिभैषिल्यं त्वणा दौर्बल्यं प्रजा-गरणच्च ॥ तत्र स्वयोनिवर्षनद्व्याण्ये व प्रतीकारः ॥

सत्तये हृत्पीडाकम्पः भून्यता तृष्णा च। भीषितचये त्वक्पाक्यमम्बभीतप्रार्थना सिराभीथित्यच । मांसचये स्मिग्गण्डीष्ठीपस्थोक्वचःकचः पिण्डिकोदरयोवाभ्रष्यता रोच्यतोदी गाचाणां सदनं धमनीभैथित्यं च ॥ मेदः चये भीहाभिवृद्धः सन्धिभूत्यता रोच्यं मेद्रमांसप्रार्थना च। श्रस्थिचयेऽस्थितोदोदन्तनखभक्को रोच्यच ॥ मञ्जाचयेऽस्पः भ्रक्ततापवभेदोऽस्थिनिन्दोदोऽस्थिभूत्यता च। श्रक्रचये मेद्रव्यण्यवेदनाऽश्रक्तिस्थिने चिराद्वा प्रसेकः प्रसेके चारपरक्तश्रक्तदर्भनच्च तचापि खयोनिवर्द्वनद्वयोपयोगः प्रतीकारः।

पुरीषचयहृदयपार्खं पीडा सम्बद्धं च वायोक्ष्वं गमनं कुचौसञ्चरणञ्च। मूचचां वस्तितोदीऽल्पमूचता च। भ्रवापि खयोनिवर्डनद्रव्याखेव प्रतोकारः॥

स्वेदचये स्त्रामकूषता त्वक्षोषः स्पर्धवैगुष्यं स्वेदनाम् तत्राभ्यकः स्वेदोपयो गय ॥ त्रात्वचये यथोचितकालादर्भनमस्पता वा योनिवेदनाच तत्र संगोधनः माम्नेयानाच्यद्रव्याणां विधिवदुपश्चोगः ॥ स्तन्यचये स्तनयोस्त्रानता स्तन्यासम्भवोऽ स्पता वा तत्र श्रक्षेष्मवर्धनद्रव्योपयोगः ॥ गर्भचये गर्भास्मन्दनमनुद्रतकुचिता च तत्र प्राप्तवस्तिकालायाः चीरवस्तिप्रयोगो मेध्याक्रोपयोगय ति ॥

षत अध्य मितिह्डानां दोषधःतुमलानां लचणं वस्तामः । हिडिः पुनरेषां स्वयोनिः वर्डनाभ्य प्रमेवनाइवित । तव वातावहडी लक्षां स्था कार्थ्यं कार्य्यं गावस्मुरणमु- स्थानिता निद्रानायोल्पवललं गाववर्चस्त्वच । पित्तहडी पीतावभामता मन्तापः यी- तकामित्वमल्पनिद्रता मुर्का वलहानिरिन्द्रियदीर्वस्यं पीतिविण्मुवनेचत्वच । समेस्य- हरी योजाः यत्यं स्थे यं गारवमवनादस्तन्द्रानिद्रामस्यस्थिविद्रलेषच । रमस्याऽतिहिद्धं हृदयोदक्षेदं प्रमेकचापादयति । रक्तं रक्ताङ्गाचतां सिरापूर्णत्वच । मांमं स्मिग्गण्डी- छोपस्थोक्वाह्वजङ्कास हिंदं गुक्गाचताच । मेदः स्विग्धाङ्गतासुदरपार्ष्यं हिंदं कामखा- सादोन् दीर्गन्ध्यच । यस्य अध्यस्थीन्यधिदन्तांच । मज्ञा सर्वाङ्गनेवगीरवम् । युक्तं युक्तास्मरीमितप्रादर्भावच ॥ पुरीषमाटीपं कुची यूलच । सूर्वं सुहुर्मु हुः प्रहृत्तिं वस्ति- तोदमाधानच । स्वेदस्त्वचो दीर्गन्ध्यं कर्ण्यं च ग्रात्वमङ्गस्देमितप्रहृत्तिः दीर्बल्यच । स्तन्यं स्तन्योरापीनत्वं सुहुर्मु हुः प्रहृत्तिं तोदच । गर्भी जठराभिहृद्धं शोयच्च तेषां यथास्वं संगोधनं चपणच चयादिवर्षः क्रियाविश्रेषः प्रतिकुर्वित ॥ पूर्वः पूर्वाऽतिहृद्धत्वद्वद्वदेषि परं परम् । तसादितप्रहृद्धानां धातृनां ह्यासनं हितम् ॥ पूर्वः पूर्वाऽतिहृद्धत्वद्वदेषि परं परम् । तसादितप्रहृद्धानां धातृनां ह्यासनं हितम् ॥

पूत्रः पूत्राहातहद्वत्वद्वत्वत्वत्व पर परम्। तस्मादातप्रवेदाना घातूना स्नामन । हतम्॥
बलन्त्रणं बन्नच्यलचणमत अर्ध्वं वच्चामः। तत्र रसादीनां ग्रुक्तान्तानां घातूनां
व्यत्परं तेजस्तत्व्वत्वोजस्तदेव बल्मित्युच्यते स्वगास्त्रसिद्धान्तात्। तत्र बलेन स्थिरोपवित्रमांमता मर्ववेद्यस्तिघातः स्वर्णवर्णप्रसादो बाह्यानामास्यन्तराणाच्च करणानास्मात्मकार्यप्रतिपत्तिभेवति॥ भवति चात्र॥

स्मात्मकार्यपतिपत्तिर्भवति ॥ अवित चात्र ॥ ज्योजः सोमात्मकं स्मिग्धं ग्रुक् गीतंस्थिरं स्रम् । विविक्तं सर्वस्त च्राणायतनस्त्तमम् ॥ द्वेहस्यावयवस्ते न व्याप्तो भवित देहिनाम् । तद्भावाच गीर्यन्ते गरीराणि भरीरिणाम्॥ स्मिधातात् च्यात्कोपाच्छोकाद्यानाच्छमात् चुधः । श्रोजः सङ्घीयते द्वे भ्यो धातुग्रहणनिःस्तम् । तेजः समीरितं तस्मादिस्रं सयित देहिनः ॥

तस्य विस् सो व्यापत् चय इति लिङ्गानि व्यापन्नस्य भवन्ति ॥ सन्धिविश्लेषो गा-चाणां सदनं दोषच्यवनं क्रियासन्निरोधस विस्त से। स्तब्धगुरुगाचता वातशोफो वर्णः भोदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च ब्र्यापन्ने। सूच्छा सांसचयो सोष्ठः प्रलापो सरणसिति चये

भवन्ति चात्र॥

आयोदोषा वलस्योत्ता व्यापितस्यं सनचयाः। विश्वषेषसादी गात्राणां दोषविसं सनं श्रमः॥ आयाचुर्थां क्रियाणाञ्चवलविसं मलचणम्। गुन्तं स्तब्धताङ्गेषु गूर्गानिर्वर्णस्य भेदनम् तान्द्रा निद्रा वातग्रीफो बलव्यापिद लचणम्। मूर्च्छो मांसचयो मोहः प्रलापोऽज्ञान-सोवच। पूर्वीत्तानि च लिङ्गानि सरणञ्च बलचये॥ त्व विद्वां से व्यापन्ने च क्रियाविशेषेरविष् वैर्वसाखापयेत्। नष्टसं श्वास्तर्ञ वर्जयेत्।
तेजोत्याक् यं क्रम्यः पच्यमाकानां धावूनामां मृनिर्व ग्वस्तर्क्षः खेन्नजातं वसाख्यं खोणां विशेषतो भवित तेन मार्द्वसी क्रमार्थ्य स्व चातित्वा विद्यापात्र विद्यापात्र का क्षित्र देशियो भवित्व तत् कषायिति ज्ञायित ज्ञाविष्ट विष्य भवे गित्र वा वा ययायायायायायाः धिकर्षणीय विक्रियते। तस्यापि पाष्य वर्णभेदतो दिन प्रभत्वानि विद्यापात्र भवित्व। क्षित्र विद्यापात्र वि

रसनिमित्तमेव स्थीलयं काण्यं च तच श्लेषालास्वाऽरसेविनोऽध्यमनभीलस्याव्याया-सिनी दिवाखप्रसम्यचाम एतावरंसी मधुरतर्य गरीरमनुकामवितिसेहारमेदी जन-यति तदतिस्थीत्यमापादयति तमतिस्यू लं चुद्रखासपिपासाचुतस्वप्नस्वेदगाचदीर्गन्ध्यक-यनगात्रसादगद्गदलानि चिप्रमेवाविश्वन्ति सीकुमार्थान्सेदसः सर्विक्रियास्त्रसमर्थःक-फसेदोनिरुडमार्भवाचान्यव्यवायो सवत्यावतमार्भवादेवं शेषा धातवो नाप्यायन्ते ऽत्य-र्धमतोऽल्पप्राण्नै भवति प्रमेहपिडकाजुरभगन्दरविद्रिधवातविकारसवणीनामन्यतमं प्राप्य पञ्चलमुपयाति सव एव चास्य रोगा बलवन्तो भवन्याहतमार्गलात् स्रोतसामतस्त-स्थोत्पत्तिहेतुं परिहरेत्। उपपन्नोतु भिलाजतुगुग्गुलुगोमूननिफलालोहरजोरसाञ्चनः स्ध्यवसुद्धकोरद्षकथ्यामाकोद्दालकादीनां विक्चणच्छे दनीयानाञ्च द्रव्याणां विधि॰ वदुपयोगो व्यायामो लेखनवस्त्युपयोगस्र ति । तत्र पुनर्वातलाहारसेविनोऽतिव्यायामः व्यवायाध्ययनभ्यशोकध्यानराविजागरणिपासा नुत्कषीयां त्यापनप्रश्वतिक्पशोषितीर सधातः गरोरमननुकामन्ररपतान प्रीणयति तस्मादतिकार्श्वच भवति । सोऽतिक्रमः चुः त्यिपासामोतीपावातवर्षभारादानेष्वसन्दिषाः वातरीगप्रायोऽल्पप्राणय क्रियास भवति खासकासगोषप्री होदराग्निसादगुलमरतापित्तानामन्यतमं प्राप्य मरणसुपयाति सर्व एव चास्य रोगा वलवन्तो भवन्यरपप्राण्लादतस्तस्योत्पत्तिहेतुं परिहरेत्। उत्पन्ने तु प्यस्यास्वगन्धाविदारीविदारीगन्धायतावरीवलातिवलानागवलानां मधुराणामन्धा-

तु प्राच्याखगन्याविदारीविदारीगन्यायतावरिवलातिवलानागवलाना मधुराणामन्या-साञ्चीषधीनासुपयोगः चौरदिधष्टतमांसप्रालिषष्टिकयवगोधूमानाञ्च दिवास्त्रम्नद्य-चर्थाव्यायामत् हणवरत्युपयोगच ति। यः पुनर्भयसाधारणान्युपसेवेत तस्यान्तरसः य-सीरम्बुक्तामन् समान् धातृनुपचिनोति समधातुत्वान्मध्यगरीरो भवति सर्विक्तयासु सः सर्थः जुत्पिपासागोतोष्णवर्षातपस्हो बलवांचस सत्तमनुपालियतव्य इति।

१९५६ भवन्ति चात्र ॥ भागा के इसे महाम यहा दिल्ली करिंग है ली षात्यन्तगर्हितावेतौ सदा स्यूलक्षशौ नरौ। येष्ठो मध्यशरीरस्तु क्षशः स्यूलानुपूजितः॥ दोषः प्रकृषितो धातृन् चपयत्यात्मतेजसा । इदः खतेजसा विक्कर्खागतिमवीदकम् ॥ वैलचाखा च्हरीराणामस्यायित्वात्तथैव च। दोष्ठवातुमलानान्तु परिमाणं न विद्यते ॥ एषां समत्वं यचापि भिषग्भिरवधार्थिते। न तत् खारूपादते शकां वन्नु सच्चेन हेतुना मिली दोषादीनाव्यसमतामनुमानेन लच्चयेत्। अप्रमन्ने न्द्रियं वीच्य पुक्षं कुमलो शिषक्॥ समदोषः समाग्निस समधातुमलिक्यः। प्रसन्नात्मे न्द्रियमनाः खस्य इत्यभिधीयते ॥ खस्य रचणं कुर्यादस्वस्य तु व्विमान्। चपवेद्वं इयेचापि दोषधातुमलान्भिपका। तावद्यावदरोगः स्थाबरो रोगसमन्वितः॥

### ॥ पोडशोऽध्यायः ॥

चयातः कर्णव्यधयस्यविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः॥

रचाभूषणनिसित्तं बालस्य कर्णी विध्येते षष्ठे सासि सप्तसे वा शुक्तपचे प्रमस्ते यु तिथिकरणमुहूर्तनचत्रेषु क्षतमङ्गलस्वस्तिवाचनं धाचकक्के कुमारमुपवेश्य वालक्रीडनकै: प्रलोभ्याभिसान्त्वयन् भिषग्वासहस्तेना कथ कर्णं देवकते किंद्रे प्रादित्यकरावभासिते भनै: भनैदीचिणहरते न ऋजु विध्येत् प्रतनुकं सुच्या वहलमारया पूर्वे दिच्चणं कुमारस्य-वास कन्यायास्ततः पिचुवर्तिं प्रवेश्य सस्यक् विषमासतै सेन परिषेचयेत्। श्रीणितंब हु-त्वेन वेदनया वान्यदेशविद्यमिति जानीयाक्षिक्षद्वतया तहेशविद्यमित। तत्राज्ञेनय-हच्छ्या विदास सिरास कालिकामर्भरिकालोहितिकास्पद्रवाभवन्ति । तत्र कालि-कार्या ज्वरी दाहः खययुर्वेदना च भवति । समीरिकार्या वेदना ज्वरी ग्रस्थय । ली-हितिकायां मन्यास्तभापतानकाशिरोग्रहकणीशूलानि भवन्ति। तेषु यथास्वं प्रतिकुर्वीत क्तिष्टजिद्याप्रमस्तस्चीव्यधाद्गाठतरवर्तित्वाहोषपकोपादप्रमस्तव्यधाहा यच सेरको वेदना वा भवति तत्र वर्तिसुपहृत्याश्चमधुकौरण्डमूलमिष्वायवतिलक्केभधुष्टतप्रगा-हैरालेपयेत्तावद्यावत्स्रकृढ इति सुक्ढं चैनं पुनर्विध्येत् विधानन्तु पूर्वीक्रमेव। चाहा-त्त्राहाच वितिच स्यूलतरां दयातपरिषेकं तमेव। सय व्यपगतदोषोपद् वे कर्षे वर्षनार्थं लघुवर्डनकं कुथ्यात्॥ अवति चात्र॥

एवं विवर्धितः कर्णिक्छदाते तु दिधान्यणाम्। दीषती वाशिष्ठाताहा सन्धानं तस्य से मृण्॥

तत्र समासेन पञ्चदमकाणीचन्धनाक्षतयः। तद्यथा मेसिसन्धानस्य उत्पन्धेद्यको व-मूरक प्रासिक्सी गण्डकणे प्राहार्यो निर्वेधिसी व्यायोजिसः कपाटसन्धिकोऽवैकपा-ट्रंसियकः सङ्घितो चीनकणीवस्रोवांणी यष्टिकणीः काकीष्टक इति । तेषु पृष्टलायतस्-

मोभयपालिर्नेमिसस्थान कः। वृत्तायतसमोभयपालिक्तपलभेद्यकः। इस्ववृत्तसमोभय-पालिर्वे सूरकः। अध्यन्तरदोर्घे कपालिरामि क्रियः। बाद्यदोर्टे कपालिर्र ग्रुं कणः। अपा-लिक् भयतोऽप्याद्यार्थः। पोठोपमपालिक् भयतः चोणपु विकाश्चितो निर्वे धिमः स्थूलाणु समविषमपालिर्व्यायोजिमः अध्यन्तरदोर्घे कपालि रतराल्पपालिः कपाटसिक्षकः बा-द्यार्थे कपालिरितराल्पपालिर्द्व कपाटसिक्षकः। तत्र दशैते कर्णवस्थिवक्षयाः साध्या-स्तेषां स्वनामिभरेवाल्ततयः प्रायेण व्याल्याताः। सङ्कितादयः पञ्चासाध्यास्तत्र शुष्क्रभ-ष्कुलिक्तस्वपालिरितरालपपालिः संचिप्तः। अनिषष्ठानपालिः पर्यव्यक्तयोः चीणमासिः द्वीनकर्णः। तनुविषमालपपालिर्वे ब्वोकर्णः। यिवतमासस्त व्यक्तिराततः सूच्यपालिर्यदो-कर्णः। निमाससिव्यायालपमीरेणतपालिः वाकाष्ठकपालिरितः। वस्य प्वित् ग्रोफ-दाहरागप।कपिडकास्रावयुक्तां न सिद्धिप्रयान्ति॥ भवन्ति चात्र॥

यस्य पालिद्वयमिष कर्णस्य न भवेदिह। कर्णपोठं समे सध्ये तस्य विद्वा विवर्षयेत्॥ बाह्यायासिह दीर्घायां सन्धिराभ्यन्तरो भवेत्। आभ्यन्तरायां दीर्घायां बाह्यसन्धिद्दाहृता एकौवतु भवेत्पालिः स्यूना एकी स्थिरा च या। तां दिधा पार्धियता तु कित्ता चीपरि सन्धियत्॥ गण्डादृत्पाटा मांसेन मानुबन्धेन जीवता। कर्णपालिसपालेस्तु कुर्यादिन लिस्य शास्त्रवित्॥

अतोन्यतमं बन्धं चिकोषुरगोपहरणीयोक्षीपसंस्तसस्थारं विशेषतथाचीपहरेत्स्रां भण्डं चोरमुदकं धान्याम्लं कपालचूणचेति। ततोऽङ्गनां पुक्षं वा यिवतिश्रान्तं ल- घुमुक्तवन्तमाप्तैः सुपरिग्रहीतच कला बन्धमुपधार्थ्य क्रेयभेद्यलेख्यव्यधनैक्पपन्नैक्पपा द्य कणं गोणितमवेचेत तद्दृष्टमदुष्टं चेति तचं वातदुष्टे धान्याम्लोण्णोदकाभ्यां पित्त-दुष्टे गोतोदकपयोभ्यां श्लेषदुष्टे सुरामण्डाण्णोदकाभ्यां प्रचाल्यकणौ प्नरविल्यानु द्वतमहीनमविष्मच कणंसिन्धं सिन्नवेश्य स्थितरक्तं सन्द्ध्यात्। ततो मधुकेनाभ्यच्य पिन् प्रात्रोत्यारन्यतरेणावगुण्डा सूत्रेणानवगाढमशिष्यलच वडा क्रपालचूणीनाकीयाचारिन् कमुपदिग्रेहिवणीयोक्तेन च विधानेनोपचरेत्॥ भवतथाच॥

विषष्टनं दिवा स्वप्नं व्यायासमितिभोजनम् । व्यवायसिनसन्तापं वाक्यसञ्च विवर्जयेत् ग्रासतैलपरीषेकं विरावसवचारयेत् । ततस्तै लेन् संस्ष्टं व्यवादपनयेत्पिचुम् ॥

न चासंग्रहरत्तमतिप्रवत्तरत्तं चीण्रतं वा सन्द्ध्यात्। सहितवातदृष्टे रत्ते रूठोऽ पि परिप्रनेवान् ॥ पित्तदृष्टे दाइपाकरागवेदनावान्। प्रलेखदृष्टे स्तब्धः कण्डूमान्। श्रतिप्रवत्तरत्ते श्यावंशोफवान् चोणोऽल्पमांसो न वृद्धिमुपैति। सयदा सुरूठो निरूपद्र-वः सवर्णो भवति तदैनं शनैः शनैरभिवर्षयेत्। श्रतोऽन्यथा संरक्षदाहपाकरागवेदना-वान् पुनिष्ठियते वा ॥ श्रथास्याप्रदृष्टस्याभिवर्षे नार्थमभ्यष्टः। तद्यथा गोधाप्रतुद्विष्किः रानूपीदकवसामञ्जानी पयः सांपेस्त लं गीरमधेपजञ्च यथालाभं संस्त्याकीलकेबलाति-वलानन्तापामार्गाश्वगन्धाविदारिगन्धाचीरश्रक्ताजलगूकमधुरवर्गप्रतिवापं तैलं वा पा-चियत्वा स्वनुगुप्तं निद्ध्यात्॥

खंदितोग्मर्दितं कर्णं स्ने हेनानेन योजयेत्। अयान्पद्रवः सस्यक् वलवांस विवर्दते॥ यवास्त्रगत्वायष्ट्राहि स्तिले योदर्तनं हितम् । यतावर्ध्यस्त्रगन्धायां पयस्पैरण्डजीवनै:॥ तेलं विपक्षं सचीरसंध्यक्षात्पालि यं नम्। ये तु कर्णान बर्दन्ते विधिनानेन योजिताः तेषासपाङ्गदेशेषु कुर्यात् प्रच्छानसेव तु। बाह्यच्छे दं न कुर्वीत् व्यापदस्तु ततो ध्रुवाः॥ बहमाचन्तु यः कर्णं सहसैवाभिवर्षयत्। श्राम कोशीसमाधातः चिषमेव विमुच्चते॥ जातरीमा सुवत्मी च प्रिलष्टमन्धिः समः खिरः। सुक्दोऽवेदनो यस्तु तं कर्णे वर्षयेच्छनः श्रमिताः कणबन्धास्तु विज्ञेयाः कुशलैरिह । यो यथा सुनिविष्टः स्थात्तं तथा विनियो-जयेत्॥ कर्णपाच्यामयान्त्रणां पुनर्वच्यासि सुन्न्त्र। कर्णपाच्यां प्रकुपिता वातपित्तकपाः-स्तयः ॥ दिधा वाष्यय संस्थाः कुर्वन्ति विविधा क्जः । विस्फीटः सतस्वता योफः पाल्यां दोषे तुवातिके ॥ द। इविस्फोटजन्नं शोफ: पाअय पैत्तिके । कण्डः मख्ययुरतस्रो ग्-क्त्वच कफालकी ॥ यथादीषच मंशीध्य कुर्यानेषां चिकित्सितम् । स्वेदाभ्यङ्गपरीषेकैः प-लेपास्मिका वा ॥ सदीं कियां वंहणीयैययास्व भोजनैश्तया। य एवं वेति दोषाणां चिकित्सां कर्तं महीत ॥ अत ऊर्धं नामलिङ्गेवेच्ये पाल्यामुपद्रवान् । उत्पाटकसोत्प-टकः भ्यावः कराड्यतो भग्रम् ॥ अवसत्यः सकराड्को यन्यिको जस्बुलस्तथा । स्नावीच दाहवां ये व शृखेषां क्रमणः क्रियाम् ॥ अपामार्गः सर्जरमः पाटनानकुचत्वची। उत्पाट की प्रलेपः स्थानौलमेभिय पाचयेत्॥ श्रम्याक्शिय,पृतीकगोधामेदोऽय तहसा। वाराहं ग्यमें गैयं पित्तं मर्पिय संस्जेत् । लेपमृत्पुटके दयात्ते लमेभिय माधितम् ॥ गौरीं सुगन्धां सच्यामामनन्तां तण्डुलीयकम्। स्यावे प्रलेपनं दद्यात्ते लमेभिश्व साधितम् पाठां स्साञ्जनं चौद्रं तथा स्यादुशाकाञ्जिकम्। दयान्नेपं सकर्डू केतैलमेभिय साधितम् वणीभूतस्य देयं स्थादिदं तैलं विजानता। सधुकं चीरकाकोनी जीवकार्यं विपाचितम्॥ गोधावराहसर्पाणां वसाः स्युः क्षतवं हणे । प्रलेपनिसदं द्यादवसिचावसन्यके । प्रधीग्डरीकं मध्कं म्मङ्गं धवमेव च। तैलमेभिय सम्पक्तं मृणु कण्डूमतः क्रियाम्। सहदेवा विखदेवा अजाचीरं ससैन्धवम् । एतैरालेपनं दद्यात्तेलमेभिय साधितम् । ग्रस्थित ग्टिकां पूर्वं स्नावयेदवपाद्य तु । ततः सैन्धवचूर्णन्त् घृष्टा लीपं प्रदापयेत्॥ लिखिला तत्स्तं घृष्टा चूणैरोभ्रस्य जम्बुले । चोरेण प्रतिसार्थैनं शुइं संरोपयेत्ततः॥ मधुपणीं मधूकञ्च मधुकं मधुना सह। लेपः स्नाविणि दातव्यस्तैलमेभिय साधितम्॥ पञ्चकरकीः समध्कीः पिष्टै स्तैयघृतान्वितैः। जीवकायीः समर्पिष्कौर्दच्चमानं प्रलेपयेत्॥

विश्वेषितायास्वय नासिकाया वच्छामि सन्धानविधिं च यावत्। नामाप्रमाणं पृथिवीक्रहाणां पन्नं ग्रहोत्वा त्ववलिख्वतस्य ॥ तैन प्रमाणेन हि गण्डपार्खादुत्कत्य वहं त्वय
नासिकाग्रम्। विलिख्य चाग्र प्रतिमन्दधीत तत्साधुवन्धं भिषगप्रमत्तः ॥ सुमंहितं सस्यगयो ययावन्नाडोदयेनाभिसमीच्य बह्वा ॥ प्रोम्नग्यचैनामवचूण्येच पत्तङ्गयष्टीमधुकां । ख्रतेष ॥ सन्द्राद्य सन्ध्यक् पिचुना सितेन तैनेन सिख्चेदसक्तं तिनानाम्। घृतच्च पाय्यः प
नरः सुजीणं स्निग्धो विशेचः स ययोपदेशम् ॥ कृद्धमन्धानसुपागतं स्थात्तदर्वं भेषन्त,
पुनर्निक्तन्ते त्। हीनां पुनर्वर्वं यितं यतेत समाच्च कुर्य्यादितहर्षमांसाम्॥
नाडीयोगं विनीष्ठस्थनासासन्धानविधिम्। य एवमेवं जानीयात् स राज्ञःकतुं सर्वति॥

## ॥ सप्तदशोऽध्यायः ॥

च्यात चामपक वणीयमध्यायं व्याख्यासामः।

शोफसमुत्याना यत्यिविद्रध्यनजीवस्तयः प्रायेण व्याधयोऽभिधास्यन्ते उनेकाक्तत-यस्तैर्विनचणः पृथुर्पेथितः समो विषमो वा त्वङ्मांसस्यायी दोषसङ्घातः शरीरैक-देशोतियतः शोफ दत्युचते। स षड्विधो वातिपत्तकफशोणितसन्तिपातागन्तुनिमित्तः।

तस्य दोषक्षपव्यञ्चनैर्लचणानि व्याख्यास्थामः।तत्र वातशोफीऽक्णः क्षणोवा पक्षो सदुरनवस्थितास्तोदादयसात्र वेदनाविश्रेषा भवन्ति । पित्तशोफः पीतो सदुः सरक्षो वा शोघानुसारो चोषादयसात्र वेदनाविश्रेषा भवन्ति । स्रोष्णशोफः पाण्डः शक्को वा कठि नः शीतः स्निग्धो मन्दानुसारो कण्डादयसात्र वेदनाविश्रेषा भवन्ति। सर्व्व वर्णवेदनः स निपातजः । पित्तवच्छोणितजोऽतिकण्णसः । पित्तरक्षचण श्रागन्तुर्लोहितावभाससः।

स यक्त बाह्याभ्यन्तरैः क्रियाविश्रेषेने सम्भावितः प्रश्मियतुं क्रियाविपर्थयाद्य व्याद्य दोषाणां तदा पाकाभिमुखी भवित । तस्यामस्य पच्यमानस्य पक्षस्य च लच्य मुच्यमानसवधार्य । तन मन्दोस्थता त्वक्षवण्यता श्रीतशोपता स्थ्ये मन्दवेदनता रूपशोपता चामलचणमुद्दिष्टम्।सुचिभिरिव निस्तुद्यते दश्यत दव पिपीलिकाभिस्ताभिष्ठ संस्ट्यत दव किद्यत दव शस्त्रीण भिद्यत दव शक्तिभिस्ताद्यत दव दण्हेन पीद्यत दव पाणिना घट्टयत दव चाङ्ग ल्या दह्यते पच्यत दव चाग्निस्ताद्या दव दण्हेन पीद्यत दव पाणिना घट्टयत दव चाङ्ग ल्या दह्यते पच्यत दव चाग्निस्ताद्यामोषचोषपरीदाद्या भवित्त द्विक्षविद दव च स्थानासन्त्रयनेषु न शान्तिमुपैति । श्राध्मातवस्तिरिवातत्र श्रीफो भवित त्ववेवण्यं शोफाभिद्यदिच्च रदाहिपपासाभक्ताक्चिस्र पच्यमानलिङ्गम्,। वेदनीपशान्तिः पाण्ड तारुपणेपता वन्नीप्रादुर्भावस्त्यक्पिप्टनं निस्तदर्भनमङ्ग ल्यावित्ते प्रति । स्थाप्ति वस्ताविवोदकसञ्चरणं पूयस्य प्रपोडयत्येकमन्तमन्ते वावपीडिते सृष्ट भेषुस्तोदः कण्डक्ततता च व्याधेक्षप्रविशान्तिभिक्ताभिकाङ्ग चपक्षलिङ्गम् ॥ कप्तजिष्

तु रोगेषु गन्भीरगतित्वादिभिघातजेषु वा केषुचिदसमस्तं पक्कलचणं दृष्टा पक्कमपक्क मिति सन्यसानो भिषग्मो इसुपैति यत्र हि त्वक्सवर्णता शीतशोफता स्थील्यसरप क्जतासमबद्घनता नत्र सो इसुपैयादिति ॥ भवन्ति चात्र ॥

त्रामं विपचमानच सम्यक्पक्षंच यो भिषक्। जानीयात्स भवेद्देयः श्रेषास्तस्त्ररष्टत्तयः॥ वाताहते नास्ति कृजा न पाकः पित्ताहते नास्ति कृषाच पूयः । तस्मात्समस्ताः परि-पाककाले पचन्ति शोफांस्त्रय एव दोषाः ॥ कालान्तरिणाभ्युदितन्तु पित्तं कृत्वा वश्रे वातकषी प्रमञ्च । पचत्यतः शोणितमेष पाको सतोऽपरेषां विदुषां द्वितीयः ॥

तत्रामच्छेदे सांसिश्रासायृष्टिसस्थिष्यापादनमितमातं शोणितातिप्रवृत्ति व्यदना पादुर्भावीऽवदरणमनेकोपद्रवदर्शनं चतिवद्धिर्व्वा भवति । स यदा भयमोद्दाभ्यां प-स्वमाकमिति सन्धनातिश्वसुपेचते व्याधिं वैद्यस्तदागभोरानुगतो द्वारमस्भमानः प्यः खमाश्रयमवदीर्योक्षद्भं महान्तमवकागं क्वत्वा नाडीं जनियत्वा कच्छ्रमाध्यो भ-वत्यसाध्यो विति॥ भवन्तिचात्र॥

यिक्तिन्यासमज्ञानाय्य पक्षमुपेचते। खपचाविव सन्तर्थोः ताविनिश्चतकारिणौ ॥ प्राक्षस्त्रकर्भण्येष्टं भोजयेदातुरं भिषक्। सद्यपं पाययेग्सद्यं तीच्णं योवेदनासद्यः ॥ न सूच्छेत्यन्तरयोगान्सन्तः ग्रस्तं न बुध्यते। तस्तादवश्यं भोक्तव्यं रोगेषृक्तेषु कर्माणि॥ प्रान्धो ह्याभ्यन्तरो नृणां वाह्यप्राणगुणान्वितः। धारयत्यविरोधेन ग्रीरं पाच्यभौतिकम् ॥

श्रवपीमहान्वा क्रियया विना यः समुच्छितः पाकमुपैति शोफः। विशालसूलो विषमो विद्रश्यः स कच्छतां क्षात्यवगाढदोषः॥ श्रालेपविस्तावणशोधनैश्य सम्यक्पयुनिर्मादे नोपशास्येत्। पचेत श्रीघं समझलपसूलः सं, पिण्डितश्चोपि चोन्नतः स्थात्। कचं समासाद्य यथैव विज्ञव्यीयीरितः सन्दर्शत प्रसन्धः। तथैव प्रयोऽप्यविनिः स्तो हि मांसं शिरास्त्रायु च खादतीहः॥

आदी विस्तापनं कुर्याद दितोयमवसेचनम्। तृतीयमुपनाइश्व चतुर्थीं पाटनिक्रयाम्॥ पश्चमं श्रीधनं कुर्यात् षष्टं रोपणिमण्यते। एते क्रमा व्रणस्थोक्ताः सप्तमं वैक्रतापहम्॥

## ॥ अष्टादशोऽध्यायः ॥

'त्रयातो ब्रणालेपनबस्वविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः।

श्वालीप श्राद्य उपक्रम एव सर्व्वशोफानां सामान्यः प्रधानतमश्च तश्च प्रतिरोगं व-प्र्यामः। ततो बन्धः प्रधानं तेन शुडिव्वणरोपणमस्थिसन्धिस्थै र्थ्यञ्च तत्व प्रतिलोममा-लिम्पेत् नानुलोमं प्रतिलोमे हि सम्यगौषधमवितष्ठतेऽनुप्रविश्वात रोमकूपान् स्वेदवा-दिशिः सिरामुखैश्व वीर्थः प्राप्नोति। नच शुष्यमाणमुपेचते तान्यत्रपोडियतस्थात्। श्र- को ह्यपार्थकोऽस्करथ। स तिविधः प्रलेवः प्रदेह यालेपथ तेषामन्तरं प्रलेपः शीतस्तनुरिवशोषी विशोषी च। प्रदेह स्तूष्णःशोतीवा वहलोऽवहरिशोषी च सध्यमोऽतालेपः। तत्र रक्षपित्तप्रसादकतालेपः। प्रदेहो वातश्च प्रवश्यमः सन्धानः शोधनीरोपणः शोषयेदनापहथ तस्योपयोगः चताचतेषु। यस्तु चतेषूपयुज्यते स भूयः कल्क इति संज्ञां लभते निरुद्वालेपनसंज्ञस्ते नास्त्रावसंनिरोधो सदुता पृतिमांसापकर्षणम
न्तर्निर्दोषता व्रणश्चिथ भवति॥

श्रविदग्धेषु शोष्मषु हितमालेपनं भवेत्। यथास्तं दोषग्रमनं दाहकण्डूक्जापहम्। त्व-क्पसादनमेवाग्रां मांसरक्तप्रसादनम्॥ दाह प्रश्रमनं श्रेष्ठं तोदकण्डू विनाशनम्॥ मर्मादेशेषु ये रोगा गुद्धोष्वपि तथा नृणाम्। संशोधनाय तेषां हि कुर्यादालेपनं भिषक्॥ षड्भागं पैक्तिके स्ने हं चतुर्भागन्तुवातिकं। अष्टभागन्तु कफाजे स्नोहमावां प्रदापयेत्॥

तस्य प्रमाणमार्द्रमाहिषचर्मोत्से धमुपदिप्रान्त । नचालेपं राह्रौ प्रयुद्धीत माभू-

प्रदेचसाध्ये व्याधी तु हितसालेपनं दिवा। पित्तरक्ताभिघानोत्थे सविषे च विशेषतः॥
नच पर्याषितं लेपं कदाचिदवचारयेत्। उषाणं वेदनां दाहं घनत्वाज्ञनयेता हि॥ उपर्युपरि लेपन्तु न कदाचित् प्रदापयेत्। नच तंनैव लेपेन प्रदेहं दापयेत्पुनः।
शुष्काभावाता निर्वीर्थी युक्ताऽपि स्यादपार्थकः॥

अतऊर्द्वं व्रणवन्धनद्रव्याख्यपदेच्यामः। तद्यया चौमकाप्पीमाविकदुकूलकीभ्रयप् त्रोणं चीनपद्टचर्मान्तव्यं एकलालावृश्यकललताविदलरज्जुतूलफलसन्तानिकालीज्ञानीति तिषां व्याधिं कालं चाविच्योपयोगः प्रकरणतयैषामादेशः॥

तत्र को गदामस्विकानुविक्तितप्रतो ली मण्डलस्था गकायमक खट्टाची निवनस्थ वितानगो फणाः पञ्चाङ्गीचेति चतुर्द भवस्थ विश्वाद्या । तेषां सिभिरेवाक्तत्यः प्रायेण व्याख्याताः
। तत्र को गमङ्ग छाङ्ग लिपव्ये सु विद्ध्यात्। दाम सम्बाधिऽङ्गे । सिम्ध कूर्च कभ्यू स्त नान्तः
रतन कर्णेषु स्विस्त कभ्। अनुविक्तितन्तु शाखासा योवामेद्योः प्रतो ली म् । वृत्तेऽङ्ग मण्डलम्
याङ्ग छाङ्ग लिमद्राये सु स्थागकाम्। यमन त्रणयो यभकम् । इनु भङ्ग गण्डे सु खट्टाम्। अपाङ्गयो स्रोनम् । पृष्ठोदरोरः सु विवन्धम् । सूर्डनि वितानम्। चिवुक नासी छास्वस्तिषु गोफणाम्
जनुणक्षे पञ्चाङ्गीमिति । यो वा यस्मिन् स्ररीरप्रदेशे सुनिविष्टो भवति तं तस्मिन्
विद्ध्यात् । यन्त्रणमतक्ष्वमधस्तिध्यक् च ॥

तत्र घनांकवित्वां दत्वा वामहस्तपि चि य सृजुमनाविष्ठमसङ्ग्राचितं सृदुपट्टं नि-वेग्रय बंधीयात्। नच त्रणस्योपि कुर्यात् यन्यिमावाधकारं वा। नच विकेशिकी प्रधि श्रतिसिग्धे श्रतिक्चे विषमे वा कुर्व्वीत यस्मादितस्त्रे हात् क्षोदो रोच्याच्छे दोदुन्धी सा-

#### दुव्रणवलीवघर्षणमिति ।

तत्र त्रणायतनविश्रेषाद्वस्थिविशेषस्त्रिविधी भवति गाढः समः शिथिल इति । धीडयज्ञक्तो गाढः सोच्छासः शिथिलः स्सृतः।नैव गढोन शिथिलः समोवन्धः प्रकीर्त्तितः॥

तत्र स्मिक् चिकचाव इचणोरः शिरः सु गाढः। शास्ताव दनक ण क ग्रह मुष्क पृष्ठ पाः श्वीदरोर स्सु स्मः। श्रच्णोः सिख्य च शियल इति। तत्र पैत्तिकं गाढस्थाने समं ब- भीयात् समस्थाने शियलं शियिल स्थाने नैवं शोणित दृष्ट्य। श्वीस्कं शियिल स्थाने समं समस्थाने गाढं गाढस्थाने गाढतरमेवं वात दृष्ट्य। तत्र पैत्तिकं शरिद शोसे दिर हो वभीयाद को पद्गतमप्येवं श्वीस्कं होमन्तवसन्तयोस्त्र स्थाति पद्गतमप्येवस्। एवसस्यू श्वाबन्धिय यु कुर्व्वीत। तत्र समिश्यिल स्थानेषु गाढव विकेशिकोषधनेर श्वे शो- भवेदना प्रादु भीवय् । गाढसमस्थानेषु शियल व विकेशिकोषधपतनं पद्म स्थाराद श्वास्व विकेशिकोषधपतनं पद्म स्थाराद श्वास विकेशिकोषधपताने । श्वास विश्वीस सादेव स्थाने स्थाने दंश सम्भवत्य स्थाराद विकेशिकोषधिक प्राप्त स्थार विकेशिकोषधिक प्राप्त स्थार स्

चूणितं मिष्यतं भग्नं विश्विष्टमितिपातितम्। अस्य सायुसिराकित्रमाग्र बस्वेन रोहित ॥ सुखमेवं व्रणी ग्रेते सुखं गच्छिति तिष्ठति । सुखं ग्रय्यासनस्यस्य चिप्रं संरोहित व्रणः ॥ स्वन्थाः पित्तरक्षाभिघातिवर्षनिमित्ता यदा च ग्रोफदाहपाकरागवेदनासिभृताः

चाराज्निदग्धाः पाकात् प्रकुपिताः प्रविशीर्णभासास भवन्ति ।

कुष्ठिनासिनदग्धानां पिडको सधुमेहिनाम्। किर्णकाश्चीन्दुक्विषे विषजुष्टत्रणाश्च ये॥
सांसपाके न बध्यत्वे गुदपोके च दाक्णे। खबुद्धा चापि विभजेत् कत्याक्तत्यांश्च बुह्मिन्॥
देशं दीषं च विज्ञाय त्रण्ञ्च त्रण्ञक्षेतिद्दः। ऋतूं च परिसंख्याय ततो बन्धम् निवेशयेत्॥
ज्ञङ्गं तिर्ध्यगधस्ताच्च यन्त्राणां तिविधा सता। यथाच बध्यते बन्धस्तथा वच्चास्यश्चितः॥
घनां कवित्रकां दत्वा स्टदु चैवापि पष्टकम्। विकेशिकासीषधञ्च नातिस्त्रम्धं समाचरेत्॥
प्रक्ले दयत्यतिस्त्रिम्धा तथा क्चा चिणोति च। युक्तस्त्रे हा रोपयित दुर्न्थस्ता वर्क्त घर्षति॥
विषमं च व्रणं कुर्य्यात् स्तम्धयेत्स्वावयेत्तथा। यथात्रणं विदित्वा तु योगं वैद्यः प्रयोजयेत्॥
पित्तजे रक्तजे वापि सकदेव परिचिपेत्। श्वसकत्कपजे वापि वातजे च विचच्चणः॥
तवेन प्रतिपीडाय स्वावयेदनुलोमतः। सर्वां खबन्धान्गूढांस्तान् सन्धीं विनिवेशयेत्
श्वीष्ठस्याप्ये प्रसन्धानयथोदिष्टीविधःस्सतः। बुद्धाेत्मे च्याभियुक्ते न तथाचास्थिषुजानता
। उत्तिष्ठतो निषसस्य ग्रयनं चापि गच्छतः। गच्छतो विविधैर्यानैनास्य दुष्यति स व्रणः॥
सन्ध्यस्थिकोष्ठपाप्तास्य सिरास्नायुगतास्त्रथा। तथावगाढगभीराः सर्वतो विषमस्थिताः॥

नैते साधियतुं भक्या ऋते वस्थाद्भवन्ति हि ॥

₹8

## एकोनविंशीऽध्यायः॥

श्रधातीऽत्रणितोपासनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥

ब्रिण्नः प्रथममेवागारमन्विच्छे तचागारं प्रथस्तवास्त्वादिककार्यम्।

प्रशस्तवास्तुति ग्टहे श्चावातपवर्जिते। निवाते नेच रोगाः स्थः शारीरागन्त् मानसाः ॥

तिस्मन् ग्रयनमसन्वाधं खास्तीणं मनोज्ञं प्राक्शिरस्तं सगस्तं कुर्वीत। सुखचेष्टाप्रचारः स्थात् स्वास्तीणे भयनेव्रणो । प्राच्यांदिशिस्थितादेवास्तत्पूजार्धनतंशिरः

तिसान् म्इद्भिरनुकूलैः प्रियम्बदैक्पास्य यथेष्टमासीत ।

सुहृदो विचपन्त्याम् कथाभिन्न णवेदनाः। श्राष्ट्रासयन्तो बहुमस्तनुकूलाः प्रियम्बदाः ॥

न च दिवावनिद्रावशगः स्थात्।

दिवास्त्रप्राद्वणे कण्डूर्गात्राणां गौरवं तथा। खयथुर्वेदना रोगः स्त्रावसीव भृगं भवेत्॥

उत्यानसंवेशनपरिवर्तनचंक्रमणोचै भीषणादिषु चात्मचेष्टास्वप्रमत्ती वर्ण संरचेत्। खानासनं चंक्रमणं यानयानातिभाषणम् । व्रणवात्र निष वेत शक्तिमानिप मानवः ॥

उत्यानाचासनं स्थानं शयांचातिनिषे विता। प्राप्त्यान्माक्तादङ्गे क्जस्तस्माद्विवर्जयेत्

गय्यानाञ्च स्त्रीणां सन्दर्भनसभाषणसंस्पर्भनानि दूरतः परिहरेत्।

स्तोदर्भनादिभिः शुक्तं कदाचिचलितं सर्वत्। यास्यधर्मकतान् दोषान् सोऽसं सर्गोऽय-वाप्र्यात्॥ नवधान्यमाष्रतिलक्तलायकुलत्यनिष्यावहरितकशाकाम्ललवणकटुकगुड-पिष्टविक्ततिवस्राष्ट्रक्याकाजाविकानूपीदकमांसवसायीतोदकक्रप्रापायसद्धिदुग्ध-तक्रप्रस्तोन् परिचरेत्। तक्रान्तो नवधान्यादियीऽयं वर्गः प्रकोतितः। दोषसञ्चननी हे

ष विज्ञेयः प्रवर्ष नः ॥ सद्यवस मैरेयाऽरिष्टासवसीधुसुराविकारान् परिहरेत् ॥

मद्यमम्लं तथा रुचं तीच्णमुणाञ्च वीर्थातः । श्राग्रकारिचतत्पीतंचिपं व्यापादयेषुण

वातातपरजीधूमावस्यायातिसेवनातिभीजनानिष्टश्रवणदर्भनेर्धामर्पभयक्रीधमीर ध्यानरात्रिजागर्णविषमाणनानग्रनग्रयनोपवासवाग्व्यायामस्थानचंक्रमण्णीतवाति

त्रदाश्रनाजीर्णभिचिकाद्याबाधाः परिहरित्॥

व्रणिनः सस्प्रतप्तस्य कारणैरेवमादिभिः। चीणशीणितमांसस्य भुक्तं सम्यक् न जीर्ध्वित श्रजीणीत्पवनादीनां विभ्नमी बलवान्भवेत्। ततः शोफर्जासावदा हपाकानवाष्रुयात

सदा नीचनखरीम्णा ग्रुचिना ग्रुक्षवाससा गान्तिमङ्गलदेवताब्राह्मणगुरुपरेण वितव्यमिति। तत्कस्य हेतो हिंसाविहाराणि हि महावोर्धाणि रचांसि पग्रपतिक्वी कुमारानुचराणि मांसयोणितप्रियत्वात् चतजिमित्तं व्रणिनमुपसर्पन्ति सत्वारा जिघांस्नि वा कढाचित्॥ भवति चात्र॥

तेषां सत्कारकामानां प्रयतेतान्तरात्मना । भूपवल्युपद्वारां य भच्यां येवीपद्वारयेत्॥

ते तु सन्तर्पिता त्रात्मवन्तं न हिंखः। तसात् सततमतन्द्रितोजनपरिवृतो नित्य-दीपोदकगस्त्रसग्दामपुष्पनाजाद्यलङ्गृते वेश्मनि ॥ सम्पन्मङ्गलमनोऽनुकूलाः कथाः गृ-णुनासीत् ॥ सम्पदाद्यनुकूलाभिः कथाभिः प्रीतमानसः । त्रात्रावान् व्याधिमोत्ताय-चिपं सुखमवापुषात् ॥

ऋग्यजुःसामाथववेदाभिहितैपरैश्वाभीविधानै (पाध्यायाभिषजश सन्ध्ययोरचां कुर्युः॥ सर्षपारिष्टपत्राभ्यां सपिषा लवणेन च । दिरङ्गः कारयेदूपं दगरात्रमतिन्द्रतः॥ क्वातिक्वे लाङ्गूलीं जटिलां ब्रह्मचारिणोम्। लच्मीं गुहामितगुहां भतवीर्थां सहस्रवी र्यां सिद्धार्थां यारसा धारयेत्॥

व्यच्येत वालव्यजनैर्वणं नच विघट्टयेत्। न तुदेन्न च कण्डू येच्छ्यानः परिपालयेत्॥ अनेन विधिना युक्तमादावेव निमाचराः। वनं केसिरणाक्रान्तं वर्जयन्ति स्टगा दव । जोणेगाल्योदनं स्निग्धमत्यप्रणं द्वोत्तरम्। भुद्धानो जाङ्गलैभीं सैः भीम्र व्रणमणोहित॥ तण्डु लीयकजीवन्तीसुनिषस्पकवास्तुकैः। बालमूलकवार्ताकपटोलैः कारवेक्षकैः॥ सदाडिमैः सामलकैष्टृंतश्रष्टैः ससैन्धवैः। अन्यरेवं गुणैर्वापि मुद्रादीनां रसेन वा॥ सक्तून् विलेपीं कुल्माषं जलं चापि मृतंपिबेत्। व्रणे ख्ययप्रश्यासात्सचरागस्रजागरात्॥ ती च कक् च दिवास्वापात्तास स्टत्युस मैथुनात्। दिवाननिद्रावमगोनिवातग्यहगोचरः॥ व्रणीवैद्यवमे तिष्ठन् भीम्रं व्रणमपोहित। एवं वृत्तसमाचारो व्रणी सम्पद्यते सुखी॥ आयुद्य दीर्घमाम्रोति धन्वन्तरिवचो यथा॥

### विंशतितमीऽध्यायः॥

ग्रयातः हिताहितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥

यदायोः पर्यंतितपत्तस्यापत्यमित्यनेन हेतुना न किञ्चिद्द्रव्यमेकान्तेन हितमहि-तं वास्तोति केचिदाचार्या ब्रुवते तत्तु न संस्यक्। इह खलु यस्माद्द्रव्याणि स्वभावतः संयोगत्य कान्तहितान्येकान्तहितानि हिताहितानि च भवन्ति । तनेकान्तहितानि जातिसात्स्यात् सिल्लघृतदुग्धीदनप्रस्तोनि । एकान्ताहितानि दहनप्चनुमारणादिषु प्रवृत्तान्यग्निचारविषादीनि । संयोगादपराणि विषतुः व्यानि भवन्ति । हिताऽहिता-नि तु यद्वायोः पत्र्यं तत्यत्तस्थापत्र्यमित्यतः सर्वपाणिनामयमाहाराधं वर्गं उपदिश्यते ।

तद्यया रक्तगालिषष्ठिक्षं हु कुमुकुन्दक्षपाण्डु कपीतकप्रमोदकका लका यनकपृष्य कर्वदेमक यक्तना हृतसुगन्धक कलमनी वारको द्वी है लिक प्रयामा कगी धूमवेणु यवादय:। ए

संयोगतस्त्वपराणि विषतुल्यानि भवन्ति । तद्यथा वज्ञीपालकविकानिराम्लप्ति-लवण्कुलत्यपिण्याकद्धितैलविरोहिपिष्टगुष्क्रमाकाजाविकामासमद्यजास्वविचिन् सस्त्रस्यगोधावराहां य नैअध्यमश्रीयात् पयसा ॥

रोगं सोलयञ्च देशञ्च कालं देहञ्च बुहिमान्। अवेद्याग्नादिकान् भावान्रोगवृत्तेः प्रयो जयेत् ॥ अवस्थान्तरबाहुल्याद्रोगादीनां व्यवस्थितम्। द्रव्यं नेक्कृत्ति भिषज इक्कृत्ति स्थारक्षणे ॥ हयोरन्यत्राद्राने वदन्ति विषदुग्धयोः । दुग्धस्यकान्तितां विषमेकान्तितेऽहितम्॥ एवं युक्तरसाद्योषु द्रव्येषु सिल्लादिषु । एकान्तहिततां विष्ठ वत्म सुत्रत्त नान्यथा ॥ अतोऽन्यान्यपि संयोगादिहतानि वच्यामः । नव विक्रद्धधान्येवसा मधुपयो गुडमाषेवीयास्यानृपीदकपिणितादीनि नाभ्यवहरेत् । न पयोमधुभ्यां रोहिणीयाकं जातुयाकं वाश्रोयात्। बलाकां वार्त्णीकुल्माषाभ्याम् । काकमाची पिप्पलीमरिचाभ्यां नार्डीभुक्त्रपाकं कुक्तु ट्रधीनि च नैकध्यम् । सधु चोण्णोदकानुपाने पित्ते न वा मांसानि सर्वाकुर्यास्य नैकध्यम् । सीवीरकेण सह तिलग्ध्वु लीम् । मत्स्यैः सहे चुविकारान्। गुडेन काकमाची मधुना सूलकं गुडेन वाराहं मधुना च सह विक्डम्। चोरेण सूलकम् प्रास्त्रजास्वव्यविक्कृत्वरगोधात्र सर्वीद्यमत्स्यान्विग्रेषेण चिलिचिमं प्रयसा । कृद्बी प्रास्त तालप्तेन पर्यसा दभा तक्रेण वा। लक्कुचफलं पर्यसा दभा माषस्पेन वा मधुना प्रतेन च। प्राक्पयसं पर्यसो दभा तक्रेण वा। लक्कुचफलं पर्यसा दभा माषस्पेन वा मधुना घत्नेन च। प्राक्पयसं पर्यसो दभा तक्रेण वा। लक्कुचफलं पर्यसा दभा माषस्पेन वा मधुना

अत' कमीविष्डान् वच्छामः कपोतान् सर्षपतैलशृष्टान्नाद्यात्। कपिञ्जलमयूरला-वर्तितिरोगिधाच रण्डदार्व्यागिष्ठाएरण्डतेलसिडा वा नाद्यात्। कांस्यभाजने दृश-रात्रपर्युष्ठितं सर्पिमधुचोण्यौ क्णा वा। मतस्यपरिपचने शृङ्गवेरपरिपचने वा सिडां काः करिया कमाचीम्। तिलक कमिडसुपोदिकाशाकम्। नारिकेलेन वराह्वसापरिश्रष्टां बलाकाम॥ भासमङ्गरशृद्धं नाश्रीयादिति॥

त्रतो सानविरुद्धान् वच्यामः ॥ मध्यस्वनी मधुमपिषी मानतस्तु व्ये नाश्रीयात्। स्रोही मधुस्रोही जलसेही वा विशेषादान्तरीचोदकानुपानी॥

धत जब्दें रसद्दामि रसतो उविधितो विपाकतस विरुद्धानि वच्छामः॥ तत्र मुधु

राम्लीरसवीर्थिविरुषी म्धुर्लवणी च मधुरक्टुकी च सर्वतः। मधुरितकी रसविपाका-थ्यां स्धुर्कषायी चाम्ललवणी रसतः । अम्लक्टुकी रसविपाकाभ्यामम्लितिकावम्ल-क्षायो च सर्वतः । लुवणकद्की रसविपाकाभ्यां लुवणितकी ल्वणकषायी च सर्वतः कटुति तो रसवीर्थाभ्यां कटुकषायी तिक्तकषायी च रसतः। तरतमयोगयुक्तां स भावा-नित्रचानितिसिग्धानत्युणानितिमीतानित्येवमादीन् विवर्जयेत्॥ भवन्ति चात्र॥ विक्डान्येवसादीनि रसवीर्थ्यविपाकतः। तान्येकान्ताहितान्येव ग्रेषं विद्याद्विताहितम्॥ व्याधिमिन्ट्रियदीर्वत्यं मरणञ्चाधिगच्छति । विरुद्धरसबीर्यादीन् भुञ्जानीऽनात्मवात्ररः॥ यत्कि जिद्दोष मुत्को भय भुतं कायान निर्हरेत्। रसादिष्वययार्थं वा तदिकाराय कल्पते॥ विरुद्धाय नजान् रोगान् प्रतिहन्ति विरेचनम्। वसनं यसनं वापि पूर्वं वा हितसेवनम्॥ सात्मातोऽल्पतया वापि दोप्ताग्ने स्तक्णस्यच । स्निग्धव्यायामबलिनां विक्दं वितथंभवेत्॥ व्यायामगीलो बलवान् शिग्रय सिग्धोऽग्निमांयापि महाग्रनय । त्राप्नोति रोगान्नवि-क्डनातानभ्यासती वाल्पतया च जन्तु: ॥ अय वातगुणान् वच्यामः ॥ पूर्वः समधुरः स्मिग्धो लवणश्रीव साहतः । गुह्विदाइजननी रक्तिपत्ताभिबद्दनः ॥ चतानां विषजुष्टानां व्रणिनः शतेषालाश्च ये । तेषामेव विशेषेण सदा रोगविवर्द्धनः ॥ वातलाना प्रशस्त्य यान्ताना कफशोषिणाम्। तेषासेव विशेषेण व्रणक्कोदविवर्षनः॥ सधुरयाविदाहीं च कषायानुरमोलघः। दिल्पो मारतः खेष्ठयस्थो बलवर्षनः॥ रक्षपित्तप्रधमनी नच वातप्रकोषणः । विश्वदो क्चपक्षः खरः स्रोडबलापचः ॥

# एकविंशतितमोऽध्यायः ॥ विश्वानिक्रिक

पश्चिमी मारुतस्तीच्णः कफमेदीविशीषणः ॥ सद्यःप्राणचयकरः शोषणस्त् शरीरिणाम्॥

उत्तरो साक्तः स्निग्धी सदुर्भधुर एव च। कषायानुरसः शीतो दोषाणासप्रकीपणः॥

तसाच प्रक्रातिस्थानं। क्लोदनी बलबर्डनः । चीणचयविषात्तीनं। विश्रेषेण तु पूजितः॥

षयातो वर्णप्रश्नमध्यायं व्याख्यास्यामः।

वातिपत्तप्रलेखाण एव देहसकावहेतवः । तैरेवाव्यापत्रेरधीमध्योध्य सित्रविष्टैः य-रीरिमदं धार्यतेऽगारिमव । स्यूणाभिस्तिस्भिरतस्रातिस्यूणमाहरेके । त एव च व्यापत्रा प्रलयहेतवस्तदेभिरेवग्रीणितचतुर्यैः सकावस्थितिप्रलयेष्वप्यविरहितं ग्ररीरं भवति ॥ भवति चात्र ॥ नते देहः कापादस्ति निपत्तात्रच माहतात् । ग्रोणितादिष वा नि-

त्यं देह एतेस्तु धार्थाते॥

तत्र वा गतिगत्थनयोरिति धातुः तपसन्तापे प्रिलष श्रालिङ्गने । एतेषां क्राइहितः प्रत्ययैर्वातः पित्तं प्रलेखोति च रूपाणि भवन्ति ॥

#### दीषस्थानान्यत अर्घं वच्चामः॥

तत्र समासेन वातः श्रीणिगुदसंश्रयः । श्रीणिगुदयोक्पर्यधो नाभेः पक्षाश्रयः पक्षा-माश्रयमध्यं पित्तस्य ॥ श्रामाश्रयः श्रतेष्मणः । श्रतः परं पञ्चधा विभज्यन्ते तत्र वातस्य वातव्याधीवच्यामः । पित्तस्य यक्तत्प्रीष्ठानौ हृदयं दृष्टिस्त्वक् पूर्वीकञ्च ॥ श्रतेष्मणस्तूरः श्रिरः कण्डसन्ध्य इति पूर्वीकञ्च। एतानि खलु दोषाणां स्थानान्यव्यापन्नानाम् ॥

भवति चात्र॥

विसर्गादानविचेपैः सोसस्यानिना यथा। धारयन्ति जगहेचं कफपित्ताऽनिनास्तथा । धारयन्ति जगहेचं कफपित्ताऽनिनास्तथा । धारयन्ति जगहेचं कफपित्ताऽनिनास्तथा । धारयन्ति जगहेचं कफपित्ताऽनिनास्तथा ।

न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योग्निक्षपलभ्यते त्राग्नेयलातिपत्ते दह्मपननादिष्वभिवर्तमानेऽग्निवदुपनारः क्रियतेऽन्तरग्निदिति चीणेह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगादतिवृद्धेमोतिक्रयोपयोगादागमाच पष्यामो न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निदिति ।
तचादृष्टहेतुकेन विभेषेण पक्षामाभयमध्यस्यं पित्तं चतुर्विधमत्रपानं पनित विवेचयति
च रमदोषसृत्रपरोषाणि तत्रस्यमेव ज्ञाल्मग्रक्ता भेषाणां पित्तस्यानानां भरीरस्य नाग्निकर्मणानुग्रहं करोति तस्मिन् पित्ते पानकोऽग्निदिति संज्ञा । यत् पत्तं हृदयसंस्थितं
तस्मिन् रच्चकोऽग्निदिति संज्ञा स रसस्य रागक्षदुक्तः । यत् पित्तं हृदयसंस्थितं
तस्मिन् साधकोऽग्निदिति संज्ञा स रसस्य रागकदुक्तः । यत् पित्तं हृदयसंस्थितं
तिस्मिन् साधकोऽग्निदिति संज्ञा स क्ष्यग्रहणेऽधिकतः । यत् व्विच पित्तं तस्मिन् भ्वाजक्षित्रालोन्वकोऽग्निदिति संज्ञा स क्ष्यग्रहणेऽधिकतः । यत्तु व्विच पित्तं तस्मिन् भ्वाजक्षाऽग्निदिति संज्ञा सोऽभ्यङ्गपरिषेकावगाह्यवलेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पत्ता क्रवीनाच्च प्रकाथकः ॥ भवित नात्र।

पित्तं तीच्यां द्रवं नीलं पूर्ति पीतं तथैव च। उष्णं कटुरसच्चीव विद्रम्धं चाम्लमेव च॥

स्र सम्यानान्यत जर्ह्वं वच्चामः । तत्रामाययः पित्ताययस्योपरिष्टात्ततप्रत्यनीकला दूर्द्वगतिलात्ते जसन्द्र दवादित्यस्य स चतुर्ल्वि धस्याहारस्याधारः । सच तत्रीदक्षेगुं गैराः हारः प्रक्रित्रो भित्रसङ्घातः सुखजरस भवति ॥

साधुयोत्पिच्छिलवाच प्रक्ते दिवात्तयैव च। यासाग्ये संभवति स्रोपा सधुरगीतलः॥

स तत्र एव खगत्वा श्रेषाणां श्रेषास्थानानां शरीरस्थ चोदककर्माणानुग्रहं करीते। उरःस्थिकितम्भारणमात्मवीर्व्याणान्यसमहितेन हृदयावलस्बनं करोति। जिह्वास्थलकण्डस्थो जिह्वेन्द्रियस्य सौम्यत्वात् सम्यग्रमज्ञाने वर्त्तते। शिरस्थः स्नेहमन्तर्पणाः स्विकतत्वादिन्द्रियाणामात्मवीर्व्याणानुग्रहं करोति। सिमस्थिस्तु श्लेषमा सर्व्य सिमसं श्लेषात्मवीर्याणानुग्रहं करोति। सिमस्थिस्तु श्लेषमा सर्व्य सिमसं

स्रोमा खोतो गुरः सिग्धः पिच्छिलः भीतएवच ।

मधुरस्वविदग्धः स्याहिदग्धो लवणः स्मृतः॥

शोणितस्य स्थानं यक्तत्भी हानी तच प्रागिभिहितं तत्रस्थमेव द्वारीणतस्थानानामनुग्र-हं करोति। भवति चात्र ॥

अनुषाशीतं सधुरं सिरधं रक्तञ्च वर्णतः। शोणितं गुरु विस्वं स्थाहिदाह्यास्य पित्तवत्॥

एतानि खलु दोषस्थानान्येषु सञ्चीयन्ते दोषाः प्राक्सञ्चयहेतुरुकः। तत्र सञ्चिता-नां दोषाणां स्तव्धपूर्णकोष्ठता वितावभाषता मन्दोषाता चाङ्गानां गौरवमालस्यं चयन् कारणविद्देषश्चेति लिङ्गानि भवन्ति तत्र प्रथमः क्रियाकालः॥

श्रत जह प्रकोपणानि वच्चासः । तत्र बलविदयहातिव्यायामञ्चवायाध्ययनप्रपत्त नप्रधावनप्रपोडनाभिघातलङ्घनप्रवनतरण्रात्रिजागरणभागृहरण्गजतुरङ्गरयपदाति-चर्याकटुकपायितक्र इत्र लघुगोतवीर्थयण्य गाकवर्ल् रवरको हालकको रदूषण्यामाकनी-कारमुहमस्राटकी हरेणुकलायिनिष्यावानग्रनविषमायनाध्ययनवातस्त्रपुरोषण्यकच्छ-दिचवयूहारवाष्यवेगविघातादिभिर्विभेषवीयः प्रकोपमाप्यतं ॥

स गीताध्वप्रवातेषु धर्मान्ते च विशेषतः । प्रत्यूषस्यपराङ्गेत जीर्णेऽने च प्रक्रप्यति ॥

कोधगोकभयायासोपवासविदग्धमैथुनोपगमनकदृक्तलवणतोच्छो ग्रालघुविदाहि-तिलतेलिपिण्याककुलत्यसपपातसीहरितकगाकगोधामत्स्याजाविकमांसदिधतककृचि-क्रिक्त वेपारकारी कामसुसीवीरकसुराविकाराक्तपलकदुराक प्रश्तिभिः पित्तं प्रकोपमापद्यते। तदुणौ रुणाकाले च मेघान्ते च विशेषतः। मध्याङ्को चार्डराचे च जीर्थत्यने च कुप्यित॥

दिवासप्रांच्यायामालसमध्राम्सलवणशीतस्मिग्धगुरुपिच्छिलाभिष्यन्दि<u>हायनकयवे । १००० कनैष्धेतकट</u>माषमहामाषगीधूमतिलपिष्टविक्ततिद्धिदुग्धक्तर्भरापायमे चुविकारानूपी-दक्तमांसवसाविसम्णालकशिरुकशुरुविक्ताप्तिस्मिश्चाध्ययनप्रसृतिभिः स्रोषा प्रकापमापद्यते ।

स यीतैः गीतकाले च वसन्ते च विशेषतः। पूर्वाक्चे च पदीषे च भुक्तमाते प्रकुष्यति॥

पित्तप्रकोपणैरेव चाभोच्णं द्रविस्मग्धगुरुभियाहारैर्दिवास्त्रप्रकोधानलातपत्रमा-भिघाताजीणीविरुद्राध्यगनादिभिरस्टक् प्रकोपमापद्यते।

यसाद्रक्तं बिना दोषेने कराचित् प्रकुष्यति। तस्मात्तस्य यथादोषं कालं विद्यात्प्रकीपणे॥ तेषां प्रकीपात्कोष्ठतोदसञ्चरणान्तिकापिपासापरिदाहानद्देषद्वदयोत्क्वेदाय जा-

यन्ते। तत्र द्वितीयः कालः।

चत जहुं प्रसरं वच्चामः । तेषामिभिरातुङ्गविशेषः प्रकुपितानां पर्येषितिकावीद-कपिष्टसमवाय इवोद्रिज्ञानां प्रसरी भवति तेषां वायुगैतिमच्चात्प्रसरणहेतः सत्यप्यचै-रतन्यत्वेस हि र्जोभूयिष्ठोरजञ्च प्रवर्त्तकं सर्वभावानाम् । यथामहानुदकसञ्चयोऽतिहदः 80

सेतुमवदार्यापरेणोदकेन व्यासियः सर्वतः प्रधावत्येवं दीषाः कदाचिदेक्योदियः सम-स्ताः श्रोणितसहिता वानेकधा प्रसरन्ति । तद्यथा । वातः पित्तम्, श्लेषा श्रोणितम्। वातिपत्ते, वातश्लेषाणी, पित्तश्लेषाणी, वातश्लेषाणी, पितश्लेषाशीणिते, पितशोणिते श्लेषाशीणिते। वात-पित्तशोणितानि, वातश्लेषाशीणितानि पित्तप्रलेषाशोणितानि । वातिपत्तकका, वातिपि-त्तककाशोणितानीत्ये वं पञ्चदश्रधाः प्रसरन्ति ॥

कारस्रे ऽवधवे वापि यत्राङ्गे कुपितो स्थम्। दोषो विकारं नभसि मेघवत्तत्र वर्षति॥ नात्यधे कुपितसापि लोनो मार्गेषु तिष्ठति। निष्प्रत्यनोकः कालेन हेतुमासाय कुप्यति॥

तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्य पित्तवत् प्रतोकारः, पित्तस्य कपस्थानगतस्य कपवत्, कपस्य च वातस्थानगतस्य वातवदेष क्रियाविभागः ॥ एवं प्रकुपितानां प्रसरतां च वायोर्व्विसागंगमनाटोपौ । उषाचोषपरिदाइधूमायनानि पित्तस्य । धरोचकाविपानकाङ्गसादच्छदियोति अनेष्यणो लिङ्गानि भवन्ति । तच छतोयः क्रियाकालः ॥

शत जहुं स्थानसंश्रयं वच्चामः॥ एवं कुपितांस्तांस्तान् ग्रीरप्रदेशानागत्य तांस्ता
क्षित्र विकारित निवास । ते यदोदरसिववेशं कुर्वन्ति तदा गुल्मविद्ध्युदराग्निसङ्गानाइविस्चिकातिसारप्रभृतोन् जनयन्ति । वस्तिगताः प्रमेहाम्मरीसूत्राघातसृतदोषप्रभृती
न् । मेद्रगतानिस्तप्रभृतोन् जनयन्ति । वस्तिगताः प्रमेहाम्मरीसूत्राघातसृतदोषप्रभृती
न् । मेद्रगतानिस्तप्रभृतायोपदंगग्र्वतोषप्रभृतीन् । गुद्रगताभगन्दरार्गःप्रभृतीन् । हष
ग्राता हृद्वीः । जङ्ग जतुगतास्त द्वा जान् । व्यक्ष्मांसभोणितस्याः चुद्ररोगान् कुष्ठानि वि
ग्राता विद्यानुग्रयोपः

भृतीन् । पादगताः श्लोपद्रवातग्रोणितवातकण्यक्रप्रभृतीन् । सर्वोङ्गगता ज्वरसर्वोङ्गरी
ग्रम्भतीन् । तेषामेवमिनिविष्टानां पूर्वेक्षप्रादुर्भावस्त्तप्रति रोगं वच्च्यामः । तत्र

पूर्वेक्षप्रगतेषु चतुर्थः क्रियाकालः ॥

श्रतजङ्गे व्याधिदर्भनं वच्चामः । शोफार्बुदयम्यिवद्रिधिविसर्पप्रस्तीनं प्रव्यत्तलच-णताज्वरातिसारप्रस्तीनाञ्च । तत्र पञ्चमः क्रियाकालः ॥

यत कर्ड मेतेषामवदीर्णांना व्रणभावमापवाना षष्ठः क्रियाकालः । ज्वरातीसारप्रस्तीनाच दीर्घकालानुबन्धः । तवाप्रतिक्रियमाणेऽसाध्यतासुपयान्ति॥ भवन्ति चाव ॥
सच्चयच प्रकोपच प्रसरं स्थानसं च्यम् । व्यक्ति भेदच यो वेत्ति द्रोषाणां स भवेद्गिषक् ॥
सच्चयेऽपहृता दोषा लभन्ते नोत्तरां गतिम् । तेतृत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥
सवै भाविस्त्रिभिर्वापि द्राभ्यामेकेन वा पुनः । संसर्गे कुपितः कुद्धं दोषं दोषोऽनुधावित ॥
संसर्गे यो गरीयान् स्थादुण्क्रस्य स वै भवेत्। श्रेषदोषाविरोधेन सिव्नपाते तथेव च ॥
हणोति यस्माद्रुदेऽपि वृणवस्तु न नश्चित । आदेहधारणात्तसाद्वण द्रत्युच्यते बुद्धः ॥

द्वाविंशतितमोऽध्यायः॥

#### षयातो जलीकावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

वद्यांसिसरास्वायृस्थिसिकोष्ठमर्माणीत्यष्टी व्रणवस्तूनि। यत्र सर्वव्रणसिव्रवेशः ॥
तव्राय्वेनवस्तुसिववेशो त्वग्भेदी व्रणः स्पचरः येषाः स्वयमवदीर्थ्यमाणा दुरुपचाराः ॥
तत्रायतयत्रस्तो वृत्तस्त्रिपुटक इति व्रणाक्तिसमासः येषास्तु विक्रताक्षतयो दुरुपक्र
सा भवन्ति। सर्व एव व्रणाः चिप्र संरो हन्त्यात्मवता सभिषग्भियोपक्रान्ताः। यनात्मवन्तामवेश्वेषाक्रान्ताः पदुष्यन्ति पवद्वत्वाद्दोषाणाम्। तत्रातिसंवतोऽतिविव्वतोऽतिकिठिनीऽतिस्त्रदुरुतसन्ते। वर्षानि। पद्वयात्मवाद्यात्मवर्णा भेन्द्रः पृतिपूयमासिसरास्त्रायप्रसृतिपूर्णः पृतिपूयायाव्यन्मार्ग्युत्सङ्ग्रमनोत्त्रदर्भनगन्धोऽत्यः
यां वेदनावान् दाद्याकरागकण्डूगोप्पपिडकापद्रतोऽत्यर्थं दृष्ट्योणितास्नावी दीर्घकालाः
नुवन्धीचित दुष्टवणलिङ्गानि। तस्य दोषोच्छायेण षटत्यं विभव्य यथास्यं प्रतीकारे
प्रयति॥

यतज्ञ सर्वस्वावान् वन्यामः॥ तत्र ष्ट्रष्टासु क्रित्रासु वा त्वनु स्कोटेषु भिन्ने षु विदारितेषु वा सिल्लप्रकायो भवत्यास्रावः किञ्चिद्धः पोतावभासय ॥ मांसगतः सिर्धः
प्रकायः सान्द्रः खेतः पिच्छिलय । सिरागतः सद्यान्छिन्नासु सिरासु रक्तातिप्रवृत्तिः पक्षासु च तोयनाङीभिरिव तोयागमनं पृयस्यास्त्रावयात्रतनुर्विच्छिनः पिच्छिलोऽवलक्वोध्यावोऽवश्यायप्रतिमय ॥ स्नायुगतः स्निन्धो घनः सिंहाणकप्रतिमः सरक्तय ॥ त्रस्थिगतोऽस्थिन्यभिन्दते स्कुटिते भिन्नदोषावदारिते वा दोषभिच्चतत्वाद्श्य निःसारं ग्रक्तिधातमिवाभाति । श्रास्त्रावयात्र मज्जाभित्यः सर्वधिरः स्निन्ध्य ॥ सन्धिगतः पोद्यमानो
न प्रवर्त्ततत्राकुचनप्रसारणोत्रमनिवनमनप्रधानोत्त्रासनप्रवाहणेयः स्विवति । श्रास्त्रावखात्र पिच्छिलोऽवलस्वो सप्तेनपूयव्धिरोन्धित्रत्य । कोष्टगतोऽस्छङ्सृत्रपूरोषपृयोदकाविस्त्रवि ॥ सर्मगतस्वगादिव्यववृत्रस्त्राचोच्यते ॥ तत्र त्वगादिगतानामास्त्रावाणां यथाक्रमं पाव्यस्यावावस्यायद्धिमस्तुचारोदक्रमांसधावनपुलाकोदक्रमन्निभत्वानि माकृताद्भवन्ति ॥ पित्ताद्गोमेदगोसृत्रभस्त्रग्रङ्कष्वायोदक्रमाध्वीकतेलसन्निभत्वानि । पिन्वद्रकादितिवस्त्वस्य । कप्ताववनीतकासोदमज्जापिष्टतिलनारिक्षेलोदक्षवराह्वसासनिभत्वानि ॥ सन्निपातात्तिलनारिक्षरोदक्षेत्रभवत्वाच्यास्वक्षप्रसादाव्यविद्यक्षप्रसादाव्यविद्यक्षप्रसादाव्यविद्यम् प्रमुग्यूष्वसवर्णत्वानीति ॥ श्रजोकौ चात्र भवतः ।

यकागयादसाध्यस्त पुलाकोदकसिन्धः। चारोदकिनभः स्नावो वच्यौ रक्तागयात्स्वव-न्॥ ग्रामाग्रयात्कलायाभाः प्रतिभय तिसन्धिजः। स्नावानितान् परीच्यादौ ततः कर्माच-रिद्विषक्॥

श्रतक हुं सर्वेत्रणवेदना वच्छामः॥

तीदनभेदनताडनच्छे दनायसनसन्यनविचेपणचुम्चुसायनिवर्ष्ट्रनावभच्चनस्कोटनिवदारणीत्पाटनकस्पनविविधगूलविग्ने षणविकरणपूरणस्त्रभनस्वप्रावकुचनाङ्गिकाः
सन्धवित्त । अनिसित्तविवधवेदनाप्रादुर्भावो वा सुद्धभुं दुर्ध्यत्रागच्छिन्त वेदनाविग्रेषास्तं वातिकसिति विद्यात् ॥ उषाचोषपिरदाद्दधूमायनानि यत्र गात्रमङ्गारावकीर्णसिव पच्यते यत्र चोषाभिवृद्धिः चते चाराविस्त्रवच वेदनाविग्रेषास्तं पैत्तिकसिति विद्यात् ॥ पित्तवद्रत्तससृत्यं जानीयात् ॥ कण्डु गु कत्वं सुप्तत्वसुपदेहीऽत्यवेदनत्वं स्तन्धः गैत्यच्च यत्र तं प्रलेखिकसिति विद्यात् ॥ यत्र सर्व्वासां वेदनानां ससुत्पत्तिस्तं सानिपातिकसिति विद्यात् ॥

श्रतकार्ष्वं व्रणवणीन् वच्चामः ॥ अस्मकपोतास्थिवणः पक्षोऽक्णः क्षणा इति मा-क्तजस्य। नीलः पोती हरितः स्थावः क्षणो रक्तः कपिलः पिङ्गल इति रक्तपित्तसमुत्य-योः। खेतः स्मिन्धः पाण्डुरिति श्लीयजस्य। सर्व्ववर्णोपेतः सान्निपातिक इति ॥ भवति चात्र॥

न केवलं व्रणेषृत्तो वेदनावर्णसंग्रहः। सर्वेगोफविकारिषु व्रणम्बचयेद्विषक्॥

### ॥ त्रयोविंशतितमीऽध्यायः ॥

श्रयातः कत्याक्तत्वविधमध्यायं व्याख्यास्यामः।

तत्र वयस्थानां दृढानां प्राणवतां सत्त्ववताश्च सुचिकित्स्थावणा एकस्मिन् वा पुर्षे यत्र तद्गुणचतुष्टयं तस्य सुखनाधनीयतमाः। तत्र व्यवस्थानां प्रत्यग्रधातुत्वादाग्रव-णा रोहन्ति। दृढानां विधरबहुमांसत्वाच्छस्त्रमवचार्थ्यमाणं सिरास्नायादि विभेषात्र प्राम्ने प्राण्ने । प्राणवतां वेदनाभिघाताहारयन्त्रणादिभिनंग्वानिकत्पद्यते। सत्त्ववतां दाक्षेरिक्ष्याविभेषेने व्यर्था भवति। तस्मादेतेषां सुखसाधनीयतमा। तएव विपरीतगुणा दृष्ठक्षमात्र्यमाणभीत् दृष्टव्याः॥ स्मिक्पायुप्रजननल्लाटगण्डीष्ठपृष्ठकर्णपल्लकोषोदर् जत्र सुखाभ्यन्तरसंस्थाः सुखरोपणीयावणाः। श्रचिदन्तनासापाङ्गश्चात्रनाभिजठरसेव-नीनितस्वपार्वं कुचिवचःकचास्त्रनसन्धिभागगः सफेनपूयरक्तानिलवाहिनोऽन्तभाव्यास्य दुस्विततस्याः। श्रघोभागगास्रोङ्गभागनिर्वाहिणो रोमान्तोपनखमर्म्मजङ्घारियमं द्रित्रतस्यः। श्रघोभागगास्रोङ्गभागनिर्वाहिणो रोमान्तोपनखमर्मजङ्घारियमं वितारच। भगन्दरमपि चान्तर्मुखं सेवनीकुटकाहियसंत्रितम्॥ भवति चात्र॥

कुष्ठिना विषजुष्टाना शोषिणां सधुमेहिनाम्।

व्रणाः कच्छेण सिद्धान्ति येषां चापि व्रणे व्रणाः॥

श्रवपारिकानिक्षप्रकासनिक्षगुदजठरग्रन्थिचतक्रिम्यः प्रतिग्यायजाः कोष्ठजाः श्रव त्वग्दोषिणाप्रमेहिना वा ये परिचतेषु दृश्यन्ते श्रक्षरासिकतामेहवातकुण्डलिकाः ष्ठीलादन्तगर्करोपकुमकण्डमालूकनिष्कोषणदूषिताइच दन्तवेष्टाविसर्पास्यश्वतोरः च-तव्रणग्रन्थिपश्चतयम्च याप्याः॥

साध्या याष्यत्वसायान्ति याष्याप्रचासाध्यता तथा। च्रान्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणास-क्रियावताम् ॥ यापनीयं विजानीयात् क्रिया धारयते तु यम्। क्रियायान्तु निव्वत्तायां सद्य एव विनम्यति ॥ प्राप्ता क्रिया धारयति याष्यव्याधितसातुरम्। प्रपतिष्यदिवागारं विष्कासः साधु योजितः ॥

श्रतज्ञ स्विष्णान् वच्छामः॥ संायिण्डवदुद्गताः प्रसेकिनीऽन्तः पूयवेदनावन्तीऽश्वापानवदुदतीष्ठाः । केचित्किता गोश्रङ्गवदुत्रतस्रदुसंसिपरोष्ठाः । श्रपरे दुष्टक्षिराष्ट्राविणस्तनुपिच्छिलास्ताविणो वा सध्योत्रताः । केचिद्वसन्नश्रविरपर्थान्ताः । सणतूलवत् सायुजालवन्तो दुर्दश्ची वसामेदोसज्जासस्तुलुङ्गस्नाविणश्च दोषससुत्थाः । पीतासितसृतपुरोषवातवाहिणश्च कोष्ठस्थाः चीणसंसानाञ्च सर्वतोगतयश्चाणुसुखा संासवदुदवन्तः सग्च्दवातवाहिनश्च शिरः कण्डस्थाः । चोणसंसानञ्च पूयरक्तनिर्वाहिणोऽरोचकाविपाककासम्बासीपद्वयुक्ताः । भिन्ने वा श्विरः कपाने यत्र सस्तु लुङ्गदर्शनं
विदो पलिङ्गपादुर्भावः कास्रखासी वा यस्येति॥ भवन्ति चात्र॥

वसा सेदीऽय सज्जाच सस्तुनुङ्गच यः स्रवेत्। श्रागन्तुस्तु व्रणः सिद्धा विसद्धे होषसक्षवः॥
चर्ममीपिहिते देगे शिरासन्ध्यिश्यवर्जिते। विकारो योऽनुपर्येति तदसाध्यस्य लच्चणम् ॥
क्रिमेणोपचयं प्राप्य धातूननुगतः ग्रनः। न प्रक्य उन्स्नियतुं हृद्धो हृच द्वासयः॥
स स्थिरत्वान्सहत्वाच्येधातूनुक्रमणेन च। निष्टन्त्यौषधवीर्थ्याणसन्त्रान् दृष्टयहो यथा॥
चतो यो विपरीतः स्थात्सुष्ठमाध्यः स उन्यते। अवदस्तुनः चुपको यद्वदुत्पाटने सुखः॥
विभिद्यो वैरनाक्रान्तः ध्यावीष्ठः पिडकीसमः। धवेदनो निरास्नावो व्रणः ग्रुडदृहोच्यते॥
क्रिया वर्णात्मा यस्थान्ताःक्रो दवर्जिताः। स्थिराश्चिपिटिकावन्तो र हतीति तमादिश्चेत॥
क्रियवर्णानसग्रत्यमण्यूनमक्जं व्रणम् । त्वक्षवर्णं समतन्तं सस्यग्रूढं विनिर्दिश्चेत॥
दोषप्रकोपाद्यामादिभवातादजोणितः। हर्षात्क्रोधाद्वयादापि व्रणो क्रिटोऽपि दोर्थिते॥

# ॥ चतुर्विंशतितमोऽध्यायः ॥

श्रयाती व्याधिममुद्देशीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

हिविधाव्याधयः मस्त्रभाध्याः स्ने हादिक्रियासाध्याग्रच। तत्र मस्त्रमाध्येषु स्नेहादिः क्रिया न प्रतिविध्यते। स्ने हादिक्रियासाध्येषु भस्त्रकं मी न क्रियते। श्रस्मिन् पुनः शा-स्त्रे सर्वतन्त्रसामान्यात्मव्येषां व्याधीनां यथा स्त्रू लस्वरोधः क्रियते। प्राव्विहितं तद्-दुः खसंयोगीव्याधिरिति तज्ञ दुः खं तिविधमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकमि तितन्तु सप्तविधे व्याधादुपनिपति । ते पुनः सप्तविधव्याधयः । तव्यथाऽऽदिवलप्रष्ठः ना जन्मवलप्रद्वत्ता दोषवलप्रद्वत्ताः सङ्घातवलप्रद्वत्ताः कालवलप्रद्वत्ताः देववलप्रद्वत्ताः सङ्घातवलप्रद्वत्ताः कालवलप्रद्वत्ताः देववलप्रद्वत्ताः स्वभाववलप्रद्वत्ताः दिव वलप्रद्वत्ताः ये ग्रुक्तभोषितदोषान्वयाः कुष्ठार्भः पस्तयः । तेऽपि दिविधा सात्रकाः पित्रजाय ॥ जन्मवलप्रद्वत्ता ये मातुरपचरात्पङ्गुजात्यस्वधिरस्व क्षमिविमणवामनप्रस्तयो जायन्ते तेऽपि दिविधा रसक्तता दौद्वद्यच्यत्तरकाय ॥ दोषवलप्रद्वत्ता ये चातङ्कसमुत्पवा सिव्याद्वाराचारभवाय तेऽपि दिविधा ग्रामाग्रयसमुत्याय पुनय दिविधाः ग्रारीरा मानमाय त एतः ग्राध्यात्वकाः ॥ सङ्घात वलप्रद्वत्ता ये चागन्तवो दुर्वलस्य वलविष्यद्वात्तेऽपि दिविधाः ग्रस्ककता व्यालादिकताय । एत न्नाधिभौतिकाः ॥ कालवलप्रद्वत्ता ये ग्रीतोण्यवातवर्षाप्रस्तिनिमित्ताः स्तेऽपि दिविधा व्याप्यवन्ते कता ग्रव्यापन्न कताय ॥ देववलप्रद्वत्ता ये द्वद्रोहादः सिगस्तका ग्र्यवंकता उपसर्गकताय तेऽपि दिविधा विद्युद्यनिक्षताः पिण्याचादिकत्ताय पुनय दिविधाः संमर्गजात्राकस्मिकाण्य ॥ स्वभाववलप्रद्वत्ताः चिष्याचादार्वत्तत्ताय पुनय दिविधाः संमर्गजात्राकस्मिकाण्य ॥ स्वभाववलप्रद्वताः चृत्वप्रयापाजरास्त्यः निद्राप्रस्तत्वर्यस्ते ऽपि दिविधाः कालकता श्रकालकतात्रच तत्र परिरच्चणकताः कालकताः वाद्यरिक्ताः ॥ तत्र सर्व्यव्याध्यवरोधः ॥

सर्वेषाच व्याधीनां वातिपत्तम् साण एव स्तृतं ति सङ्गलादृहष्टफललादागमाच तथा-हि छत्स विकारजातं विखक्पेण।वस्थितं सत्तवरजस्तमांसि न व्यतिरिचन्ते। एवसेव स्रत्सं विकारजातं विष्वकृषेणावस्थितम्यतिरिच्यवातिपत्तस्य साणो वर्त्तं ॥ दोष-धातुमलमंनगीदायतनविशेषाविमित्ततम्वैषां विकल्पा भवन्ति। दोषदूषितेष्वत्यधं धा-तुषु संज्ञा क्रियते रसजोऽयं घोणितजोऽयं मांसजोऽयं मेदोजोऽयमस्थिजोऽयं मज्जाजीऽयं शुक्रजोऽयं व्याधिरिति ॥ तत्रानायदारोचकाविपाकांद्वमर्द च्वर हृ सास्तविपागीरव हृत्या-रा रोगमार्गीपरोधकार्था वैरस्याङ्गसादाकालवलिप लितदर्भ नप्रस्तयोरसदीषजा काराः ॥ जुष्टविसपीपडकामयकनोलिकातिलकालकन्यच्छव्यङ्गेन्द्रलुप्तभ्नी इविद्र्धिगु-रमवातमोणितामीं (वर्षे दाक्ष सदी स्ग्दर्रक्ष पित्तप्रस्तयो रक्षदोष जा गुदस्ख सेद्धाका-श्रविमांमार्यु दार्थोऽधिजिङ्कोपजिङ्कोपकुश्रगलश्रिक्वालजीमांससंघातीष्ठप्रको-पगलगर्डगर्डमानापस्तयो मांसदीषजाः ॥ यत्यिविद्वगलगर्डाव्द्वेदीजीष्ठपकी पमधुमेहातिस्थात्वातिस्व दप्रस्तयोमदोदोषजाः । श्रध्यस्प्रधिदन्तास्थितोदशूनकुनख-प्रस्तयोऽस्थिदोषजाः ॥ तसोद्रभनसूच्छीभ्यसपर्वगौरस्थलसूलोक्जङ्घानेताभिस्यन्दम-भृतयो मजादोषजाः ॥ क्षेत्र्याप्रहर्षग्रकाश्मरीग्रक्रमेहग्रक्रदोषादयस तहीषजाः ॥ वग्दोषाः सङ्गोऽतिपव्यत्तिवीमलायतनदोषाः ॥ इन्द्रियोणामप्रवृत्तिरययापवृत्तिवीन्द्र-यायतनदीषाः । इत्यंवं समासङ्क्षी विस्तरनिमित्तानि चैषां प्रति रोगं वच्चामः॥

भवत चात्र॥

कुपितानां हि दोषाणां यरोरे परिधावताम्। यत सङ्ग खवैगुन्धाद्याधिस्ततोपजायते॥
भूयोऽत्र जिज्ञास्यं किं वातादीनां ज्वरादीनाञ्च नित्यः संग्लेषः परिच्छे दो विति यदि नित्यः संग्लेषः स्थान्ति नित्यातुराः सर्व्य पव प्राणिनः स्यः। त्रथाप्यन्यथा वातादीनां जुरादीनां चान्यत्र वर्त्त मानानामन्यत्र लिङ्गं न भवतीतिकाता यदुच्यते वातादयीज्वरादीनां सृलानीति तन्न। त्रत्रतोच्यते । दोषान् प्रत्याख्याय ज्वरःदयो न भवन्ति ।
त्रथ च न नित्यः सस्बन्धो यथादिविद्युद्वाताम्भनवर्षाच्याकामं प्रत्याख्याय न वित्तः।
सत्यप्याकामे कदाचित्र भवन्ति । त्रथ च निम्नित्तत्तर्पवोत्पत्तिरिति तरङ्ग वृद्घ दादयथादकविमेषा एव । वातादीनां ज्वरादीनाच्च नाप्येवं संग्लेषो न परिच्छे दः माम्बतिकः । त्रथ च निम्नित एवीत्पत्तिरिति ॥ भवित चात्र ॥

विकारपरिमाणञ्च सङ्घा चैषां प्रथक् पृथक्। विस्तरेणोत्तरे तन्त्रे सर्वा बाधास वच्यते॥ 🗸

# ॥ पञ्जविंशतितमोऽध्यायः॥

षयातोऽष्टविधग्रस्त्रकाम्यायं व्याख्यासामः ।

क्षियाभगन्दरायिः श्लीषाकस्तिलकालकः। व्रणवर्तार्वुदान्धर्श्यमेकीलोऽस्थिमांसगम्॥ भरुयं जतुमणिभाससंधातो गलगुण्डिका । स्नायुमांसिसराकोथो वरुमीकं भतपीनकः॥ 'अभ्रष्योपदंशास सांसकन्द्रिधसांसकः । भेदाः विद्रधयोऽन्यत सर्वजाद्ग्रत्ययस्तयः॥ च्यादितो ये विसर्पाय व्रदयः सविदारिकाः । प्रमेद्वपिडकोशीफस्तनरोगावसन्यकाः॥ क्कु सिकानुमयीना छो वन्दी पुष्करिकाल जी। प्रायम: चुद्रोगामच पुष्टी तालुदन्त जी॥ ल्लिक्करी गिलायुग्च पूर्वे ये च प्रपाकिणः। वस्तिस्तयाश्मरी हेती में दोजा ये च केचन॥ खो व्याग्वतस्रो रोहिण्यः किलासमुपजिह्निका। मेरोजोदन्तवैदभीग्रस्थिवकाधिजिह्निका॥ 'अभाषि मण्डलं मांसकन्दीमांसोन्नतिस्तथा। विध्याः सिराब इविधा सूत्रहि बिरेको दरम्॥ ण्या नाडाःसग्रत्यायत्रणा उन्मार्गण्यये। श्राहार्य्याः प्रकरास्तिस्रोदन्तकर्णसलाश्मरी॥ प्राच्यानि मूहगर्भाय वर्षेय निचितं गुरे। साव्या विद्रधयः पञ्च भवेयः सर्वजाहते॥ क्किष्ठानि वायुः सन्जः भोफो यसै कदेशजः । पाल्यामगः सीपदानि विषजुष्टच भोणितम॥ च्यर्तुदानि विसर्पाय ग्रन्थयसादितस्तु ये। त्रयस्त्रयसोपदंशाः स्तनरोगाः विदारिका।। क्योषिरो गलगालूनां नगरनाः क्यादिन्तनः। दन्तवेष्टः सोपकुणः प्रीतादो दन्तपुप्पुट॥ पित्तास्वक्कफजायोष्ठाः चुद्ररोगाय भूयमः।सीव्यामेदः समुत्याय भिन्नाः सुनिखिता मादाः ॥ सद्योव्रणास्ययेचैव चलसन्धिव्यपात्रयाः । मचारास्निविषेर्जुष्टानवामाक्तवाहिनः॥ नाम्तर्लोहितश्रकाश्च तेषु सभ्यग्विशोधनम् ॥ पांश्ररोमनखादीनिचलमस्य भवेच यत्॥

षद्वतानि यतोऽसूनि पाचयेयुर्धं यं व्रणम् ॥ राजसविविधाः क्र्यं सस्यादेतान्विशोधयेत् ।
ततो व्रणं समुक्रस्य ख्यापियत्वाययास्थितम् ॥ सीव्येत्स्क्त्ये णस्वेणवल्केनाध्मन्तकस्य वा ।
सणज्ञचीमस्वाभ्यां स्नायाबालेन वा पुनः ॥ सुर्वागुडूचीतानेर्व्यां सीव्येदेक्षितकं यनेः ।
सीव्येद्रोफणिकां वापि सीव्येद्रा तुच्चसेवनीम् ॥ ऋज्यस्थिमयोवापिययायोगसयापिवा!
देगेऽल्पमांसे सन्धौ च सूची वृक्ताङ्ग लदयम् ॥ श्रायतात्रप्रङ्गुलाच्यस्थामांसलेवापिपूजिता।
धनुर्वेक्ता हिता सर्भफलकोशोदरोपिर ॥ इत्येतास्त्रिविधाः सूचीस्तीक्णायाः सुसमाहिताः
कारयेन्त्रालतोपुष्यवन्तायपरिमण्डलाः ॥ नातिदूरे निकष्टे वा सूचीं कर्मणि पातयेत् ।
दूराद्रजो व्रणीष्ठस्य सन्तिकष्टेऽवलुच्चनम् ॥ श्रय चौमिपचुच्छत्वं सुस्यृतं प्रतिसारयेत् ।
प्रयङ्ग्वञ्चनयष्टााहरोभचूणेः समन्ततः ॥ सम्क्रीफलचूणेर्वा चौमध्यामेन वा पुनः ॥
ततो व्रणं यथायोगं वद्वाचारिकमादिशेत् ॥ एतदष्टविधं कर्मं समासेन प्रकीर्तितम् ।
चिकित्सितेषु कात्रस्वेन विस्तरस्तस्य वच्यते ॥ होनातिरिक्तं तिर्थक्च गावच्छे दनमा
स्मनः । एतायतस्रोऽष्टविधे कर्मणि व्यापदः स्रताः ॥

यज्ञान नोभा हितवा खयोगभयप्रमो हैर परेश्व भावेः । यदा प्रयुष्ठीत भिषक् कु ग्रस्तं तदा संग्रेषान् कु ति विकारान् ॥ तं चारगस्ता निभिरोष धेश्व भूयोऽ भियुष्ठा नमयु तियु क्षाम् । जिजी विषु दूरेत पव वदा विवर्ज्ञ येद्र यविषा नितृ ख्यम् । तदेव युक्त न्वित्य संस् स्थोन् हिंस्या सिरास्त्रायु स्थास्थि चेव । सूर्य प्रयुक्तं पु षणं चणेन प्राणे वियुष्ठा राद्यवा क्षयि चित्र ॥ स्रमः प्रनापः पतनं प्रमो हो विचेष्टनं संनप नो ख्याता च । स्रस्ताष्ट्र ता सूर्ष्य नस्मु हेवातस्ती वाक नो वातकता थ तास्ताः ॥ सांसोदका भं विषय श्व क्ष्यक्रे विद्र यार्थी परमस्त्र येव। द्रशा है सङ्घेष्यपि हि चतेषु समान्यतो मर्भसु लि इस्क्रम् ॥ सुरेन्द्र गोपप्रति मं प्रभूतं रक्तं स्ववेद चतत्य वायः । करोति रोगान् विविधान् ययो ज्ञान् क्षित्र स्वास्य य वा सिरासु ॥ क्रीक्यां प्ररोरावयवाष्ट्रसादः क्षियास्थ्य तिस्त सुना कच्य । चिरादृषी रोहित यस्य वापि तं स्वायु विद्वं मनु जं व्यवस्य त् ॥ योषाति विद्वस्तु सुना कच्य वन्त्र यस्य पर्या निगादि सु सर्वोद्व स्वास्य स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्य विद्वस्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त विद्वस्त स्वास्य क्ष्य वन्त्र स्वास्त स्वास्त स्वास्त विद्वस्त स्वास्त । यथास्त सेतानि विभावयेयु लिङ्गानि सर्मस्विभता दितेषु । स्थर्य चानित विपाण्ड वर्णो यो सांसमर्भण्यभिता दितः स्थात् ॥ भ्रातान भ्रेवा चविष्य द्रापुरभी स्थाना स्वाना विद्वस्त पर्या विद्वस्त विच्य द्रापुरभी स्थिमानः। सम्बेण यो हित्त हि कर्म कुर्वन् । तसा स्वाना सम्बन्तं कुर्वेद्य विच्य द्रापुरभी स्थमानः।

तिर्ध्यक्पणिहिते यस्ते दोषाः पूर्व्य मुदाहृताः । तस्त्रात्यिरहरम् दोषान् क्र्यांच्यः स्त्रनिपातनम् ॥ मातरं पितरं पुत्तान् बान्धवानिप चातुरः । त्रधौतानिभगद्गेत वैद्ये हि. स्त्रासमिति च ॥ विस्नत्यात्मनात्मानं न चैनं परिगद्गते । तस्त्रात्पुत्तवदेवैनं पालयदातुः रं भिषक । कसीणा कथिदेकेन द्वाभ्यां कथित्रिभिस्तया। विकार: साध्यते कथिच-तुर्भिरिष कर्मभि: ॥ धर्मायी कीर्त्तिप्रत्ययं सतां प्रद्वणसुत्तसम्। प्राप्त्र्यातस्वर्गवासञ्च दितसारभ्य कर्मणा ॥

## ॥ षड्विंशतितमीऽध्यायः॥

श्रयातो प्रणष्ट्रयत्यविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

शल खल आशुगमने धातुस्तस्य शल्यमिति कृपं तद्दिविधं शारीरमागन्तकञ्च । सव्व परीरावाधकरं प्रत्यं तदिहोपदिष्यत इत्यतः प्रत्यगास्त तत्र पारीरं रोमनखादि धातवीऽसमला दोषायच दुष्टाः । श्रागन्त्विप शारीरशत्यव्यतिरेकेण यावन्तीभावादुःख-मुत्पादयन्ति । अधिकारो हि लोहवेणुवचत्यग्रङ्गास्थिमयेषु ततापि विशेषतो लोहम-येष्वे व विश्वसनार्थोपपन्नलाह्यो इस्मूलो हानामपि दुर्जारलादगुमुखलादुदुरप्रयोजनकर-वाच ग्रर्वाधिकतः स दिविधः कर्सी प्रवृत्त्वाचाप्रायेण विविधव्चपत्रपुष्पप्रवृत्वा-ष्ठातयो व्याख्याता व्यालस्गपचिवन्नुसहमामच ॥ सर्व्यम्यानान्तुं सहतासणुनां वा प-ञ्चविधो गतिविश्रेषज्ञ दूसधोऽवीचीन स्तिथीग्टज्रिति। तानि यदा वेगच्यात् प्रतिघाता हा लगादिषु व्रणवस्तुष्ववतिष्ठन्ते धमनीस्रोतोऽस्थितिह्वरपेशीप्रस्तिषु वा शरीरप्रदे-योषु तत्र यत्यलचणसुच्यमानसुपधारय। तत् दिविधं सामान्यं वैग्रेषिकच्च ॥ प्यावं पिडकावन्तं भोफवेदनावन्तं सुइर्मुइः भोणितास्राविणं वृद्दवदुन्नतं सदुमासञ्च वृणं जानीयात् समल्योऽयमिति सामान्यलचणमेतदुक्तम् ॥ वैभेषिकन्तु त्वमते विवर्षाः भी-फी अवत्यायतः कठिनम्च । मांसगते भीफा भिवृद्धिः भ स्यमार्गानुपसंरोहः पीडनासहिष्ण-ता चीषपाकी च। पेश्यन्तरस्थे प्येतदेव चीषशीफवक्त म्। सिरागते सिराधानं सिराग्-लं पिवाशीफश्च। स्नायुगते स्नायुजालीत्चेपणं संरभाश्चीया क्क्च। स्नीतीगते स्नीतसां ब्लक्सगुणहानि: ॥ धमनीस्थे सफोनं रक्तमीरयन्निनलः सथव्दो निर्गच्छत्यङ्गमर्दः पिपा-म्साहृ लासरच । प्रस्थिगतेविविधवेदनाप्रादुर्भावः शोफरच ॥ प्रस्थिविवरगतेऽस्थिपूर्णता-र्शिखतोदः सहषीं बलवांश्च । सन्धिगतेऽस्थिवचे ष्टोपरमस ॥ कोष्ठगते आटोपानाही-अमूतपुरीपाद्वारदर्भनञ्च वृणसुखात्। सर्भगतेसर्भविद्ववचेष्टते ॥ सुद्रसरतिषु श्रत्येष्वेताः न्योव लचणान्यस्पष्टानि भवन्ति॥ महान्ति खल्पानि वा श्रुदेहानामनुलोमसन्निवि-ष्टानि रोहन्ति विशेषतः कग्छस्रोतः सिरात्वक्पेश्यस्थिविवरेषु दोषप्रकोपत्यायोमा-भिघातेभ्यः प्रचलितानि पुनर्व्वाधन्ते ॥

तत्र त्वक्षनष्टे सिम्धस्त्रित्रायां सन्माषयवगोधूमगोमयस्दितायां त्वचि यत्र संरक्षो स्दनावे वा भवति तत्र श्रव्यं जानीयात्॥ स्त्यानप्टतस्य चन्दनकरकेविं प्रदिग्धायां शस्त्री- षाणा श्रवसरित छत् सुप श्रष्थित वाले पो यच तच श्रख्यं विज्ञानीयात्॥ सांसप्रनष्टे से इस्वेदादिभिः क्रियाविश्रेषेरिविष्टेरातुर सुपपादयेत्। क्रिश्तिस्य तु श्रियि लीभूतमनवह
स्वसाणं यव संरक्षो वेदना वा भवित तव च श्रख्यं विज्ञानोयात्॥ कीष्ठास्थिसिः
पेशीविवरेष्ववस्थितसेवं परीचे त । सिराधसनीस्त्रीतः स्नायुप्रनष्टे खण्डचक्र संयुक्ते याने
स्वाधितसारीप्याश्च विषसे प्रध्विन यायाद्यव संरक्षीवेदना वा भवित तव श्रख्यं जानीया
त्॥ श्रस्थिप्रनष्टे स्रे इस्त्रेदोपप्रवान्यस्थीन बन्धनपोडनास्या स्रम्पप्रचरेद्यव संरक्षीवे
दना वा भवित तव श्रख्यं जानीयात्॥ सन्धिप्रनष्टे स्त्रे इस्त्रेदोपप्रवानसन्धीन्प्रसारणा
कुञ्चनवन्धनपीडनिर्धे श्रमुपचरेद्यव संरक्षीवेदना वा भवित तव श्रख्यसिति जानीया
सम्प्रनष्टे त्वनन्धभावान्समंणासुक्तं परीचणं भवित ॥ सामान्यलचण्यापि च इस्तिस्क स्वाश्वयष्ठपर्व्यतद्भारो इण्यनुर्व्यायासद्वतयानियुषाध्वगमनलज्ञनप्रतरणपूवनव्याया
सेजृत्योदगारकासच्च व्यष्टिवन इसनप्राणायासेर्व्यातस्त्र त्वप्ररीषश्चितेत्सर्थीवी यच संरक्षीवेदना वा भवित तव श्रस्थे जानीयात्॥ सविन्त चाच॥

यक्तिंस्तोदादयो देगे सप्तता गुकतापि च । घट्टाते बहुगो यत्र स्र्यते तुद्यतेपि च धातुरद्यापि यं देश सभीच्यां परिरच्चित । संवाद्यमानो बहुशस्तत्र श्रच्यां विनिर्दिशेत् श्रच्यावाधमशूनच्य निक्जं निक्पद्रवम् । प्रसन्नं सृदुपर्यन्तं निराघट्टसनुज्ञतम् । एषण्या सर्वतो दृष्टा यथासागें चिकित्सकः । प्रसाराकुच्चनात्रूनंनिः श्रच्यात्मकं भज्यते तु श्रच्यात्मकं श्रोयते । प्रायोनिर्भुज्यते श्राङ्क सायसच्चेति निष्यः वार्च्यवेणवताणीनिनिद्ध्यन्ते तु नो यदि । पचन्ति रक्तं सांसच्च चिप्रसेतानि देदिना कानकं राजतं तास्त्र रैतिकं चपु सीसकम् । चिरस्थानाद्विनोयन्ते पित्ततेजः प्रतापन स्वभावशीता स्टदवो येचान्येऽपीट्यासताः । द्वीभूताः श्ररीरेऽस्त्रिचेकत्वं यान्तिधाति विषाणदन्तकेशास्थिवेणदारूपलानि तु । श्रच्यानि न विशीर्थन्ते श्ररीरेस्यस्मयानिः दिविधं पच्चगितकं त्वगादिव्रणवस्तु षु ॥ यो वेष्यधिष्ठतं श्रच्यं स राचः कर्तु मर्चित

### सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥

षयातो प्रत्यापनयनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

शल्यं दिविधमवबद्धमनवबद्धः । तत्र समामेनावबद्धशत्योद्धरणार्थं पञ्चदशहेतून्।
च्यासः । तद्यथा । स्वभावः पाचनं भेदनं दारणं पीडनं प्रमार्जनं निर्धापनं वमनं ।
रेचनं प्रचालनं प्रतिमर्षः प्रवाहणमाचूषणमयस्कान्तो हर्षश्चेति ॥ तत्रात्र्यु चवधूद्वारः
समूत्रप्रीषानिलेः स्वभावबलप्रवृत्ते नैयनादिभ्यः पति । सात्रमाढं श्रव्यमभिदश्चार
पाचियत्वा प्रपूक्तोपात्तस्य यशोणितवेगोद्गीरवादा पति ॥ पञ्चमभिद्यमानं भेदयेदा

येदा भिन्नमिनास्यमानं पीडनीयै: पीडयेत्पाणिभिन्नी ॥ अणूत्यच्याच्यानि परिषेचनांध्मापनैर्नालवस्त्रपाणिभिः प्रमार्जयेत्॥ आहारसेषश्चेषश्चीनाणुस्रच्यानि खसनीत्नासनप्रधमनैनिर्धमेत् ॥ सन्त्रस्चानि वसनाङ्गु लिप्रतिसर्षप्रस्तिभिर्विरेचनैः पक्षास्यगताः
नि। त्रणदोषास्रयगतानि प्रचालनैः॥ वातसूत्रपुरीषगर्भसङ्गेषु प्रवाहणसुक्तम् । सत्तिःदक्षसविषक्धिरदुष्टस्तन्येष्वाचूषणमास्येन विषाणेर्वा ॥ सन्त्रीममनववद्यमक्षमक्षमनल्पत्रणमुखसयस्तान्तेन । हृद्यवस्थितसनेककारणोत्पन्न 'सोकस्वर्च हर्षणिति ॥ सर्वेशस्वान्तान्तु सहतासणूनां वा दावेवाहरणहेत् भवतः प्रतिलोमोऽनुलोसस्च तच प्रतिलोसमन्वाचीनसानयेदनुलोमं पराचीनम् । उत्तु खितं कित्वा निर्घातयेष्ट्ये दनीयसुखम् ॥
केदनीयसुखान्यपि कुच्चिवचःकचावङ्चणपर्भु कान्तरपतितानि च हस्त्रमक्षं ययासान्ये हस्ते नैवापहतुं प्रयतेत ।

षतुत्तु रिष्डतश्रत्यानि केदनीयसुखानि च । श्रनिर्घात्यानि जानीयाद्भूयम्के दानुबन्धतः॥ इस्ते नापइतु मशक्यं विसृष्य शस्त्रेण यश्त्रेण वापइरेत्। अवति चाच ॥

शीतलेन जलेनैनं सूच्छ न्तमवसंचयेत् । संरचेदस्य मर्माणि सृहराम्बासयेच तम्॥ ततः शक्यमुद्रत्य निर्नोहितं व्रणं कत्व। खेदाईमिनिष्टतप्रशतिभिः संखेदा विद्रह्म प्रदिश्च सिर्पर्भेष्थां बष्टाचारिकमुपदिशेत्॥सिरास्नायुविलाने शालाकादिभिविमीचा-पनयेत् खययुं यस्तवारङ्गं समवपीडा खययुं दुर्वेलवारङ्गं कुशादिभिर्वध्वा। ऋदयमः भितो वर्तमानं ग्रत्यं भीतजलादिभिषदेजितस्यापहरेचयामार्गम् । दुरुपहरमन्यतीऽप-बाध्यमानं पाटियत्वोदरेत् ॥ श्रस्थिविवरप्रविष्टमस्थिविदष्टं वाऽवग्टहा पादाभ्यां यन्त्रे । णापहरेदशकामेवं वा बलविद्धः सुपरिग्रहीतस्य यन्त्रेण ग्राहियत्वा शत्यवारकः प्रतिभ-च्य धनुगु णैबेद् खेकतम्बास्य पञ्चाङ्गामुपसंयतस्याध्ववक्ककटकेवा बंधीयादयैनं कश्या ताडयेदायोत्रमयन् शिरो वेगेन शत्यमुदरति। हटां वा वच्चशाखाभवनस्य तस्यां पूर्व-वद्व बीरेत्॥ अस्थिदेशोत्तु रिष्डत मष्ठीलाश्ममुद्गराणामन्यतमस्य प्रहारेण विचाल्य ययासार्गमेव । यन्त्रेण विस्दितकणीनि कर्णवन्त्यनाबाधकरदेशोत्त् ण्डितानिप्र स्तादेव जातुषी कपढासक्तो कपढे नाडीं प्रवेश्वाग्नितप्ताच म्लाकां तथावग्रहा मीताः भिरद्भिः, परिषिच स्थिरीभूतमुद्ररेत्। अजातुषं जतुमधूच्छिष्टां जास्या प्रकाकया पूर्वक-रपेनेत्येके। अस्थिमत्यमन्यदा तिथीकग्ठासक्तमवेच्य केमाग्डुकं टढैकस्चबदं द्रवसकी पहितं पाययेदाक गढाच पूर्णकोष्ठ' वामयेदमतश्च शब्यैकदेशसक्तं ज्ञालो सुचं सहसाला-चिपेत्। खद्ना वा दन्तधावनकू चेको नामहरेत् प्रणुदेवान्तः चतक गठाय च सध्धर्षिषी लेढुं प्रयच्छे चिफलाचू भें वा सध्यर्करासिश्रम्॥ उदक्र मपूर्ण सवाक्षिरसमवपोड येद्नोयाहास

येहाअसाराभी वा निखनेदासुखात्॥ प्रास्था ह्योतु कण्ठासक्तो निः मङ्गसनवनुदस्तम् सु ष्टिनासिह्न्यात् स्त्रेष्टं सद्यं पानीयं वा पाययेत्॥ वाहुरज्जुलतापाश्याख्ये तु कग्ढपी खनाहायुः प्रकुपितः श्लेखाणं कोपियत्वा स्रोतो निक्णां लालास्नावं फेनागमनं सं**प्रा**-नामं चापादयति । तसस्य च्य संस्ते द्या श्रिशेविरेचनं तस्ते तीच्यं द्याद्रसञ्च वात म विदध्यादिति। भवन्ति चात्र ॥ अल्याक्तितिवशेषांशच त्यानान्यावेच्य वृश्विमान् । तथा यन्त्रप्रयक्तञ्च सस्यक् भत्यसयाच्चरेत्॥ कर्णवन्ति तु भत्यानि दु:खाइ।व्याणि यानि च। षाददीत भिषक् तस्मात्तानि युत्रया समाहित: । एतैक्पायै: शल्यन्तु नैव निर्घात्यते यदि । सत्या निपुणया वैद्यो यन्त्रयोगैश्च निर्हरेत् ॥ शोष्टपाकौ क्जरचोद्याः कुर्याच्छ-ख्यमनिर्द्धतम्। वैकल्यं सरणञ्चापि तस्माद्यतादिनिर्दरेत्॥

### ॥ अष्टाविंशतितमोऽव्यायः॥

अयाती विपरीताविपरीतवृगविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यासः।

फलाग्निजलहष्टीनां पुष्पानाभम्बुदा यथा। ख्यापयन्ति भविष्यत्तं तथा रिष्टानि प श्वताम्॥ तानि सौचस्यात्रमादाद्वा तथैवाग्रव्यतिक्रमात् । ग्रञ्चन्ते नोद्वतान्य चैर्मुमूर्षीर्न त्वसकावात् ॥ ध्रवन्तु सरणं रिष्टे त्राह्मणैस्तित्वासनैः । रसायनतपोजध्यतत्परैवी निः वार्थ्यते॥ नचत्रपीडा बहुधा यथाकालादिपच्यते । तथैवारिष्टपाकच बुवते बहुधा जनाः। असिडिमाम् यास्रोके प्रतिकुर्वन् गतायुषः। यती रिष्टानि यसेन लच्चेत् क्यलो भिष्क्॥। गन्धवर्णरसादोनं। विशेषाणां समासतः। वैक्ततं यत्तदाचष्टे वृण्यनः पक्षलचणम् ॥ कट्-स्तीचणप्रच विस्माच गन्धस्तु पवनादिभिः। लीइगन्धिस्तु रंत्रोन व्यासियः सोन्निपाति-काः ॥ लाजातसोतैलसमाः किचि दिसायच गन्धतः । च्रियाः प्रकृतिगन्धाः स्युरतीन्यद्गन्धः वैक्षतम्॥मद्यागुर्व्याज्यसमनः पद्मचन्दनचम्पकः। सगन्धा दिव्य गन्धात्रच मुसूर्ष्णां वृणाः स्मृताः॥व्यवाजिस्विकधाङ्कपूतिवस्र्रसत्तुगैः।सगन्धा पङ्गन्धास भूसिगन्धायच गर्हिता। ध्यासकुकुसकाकु उसवर्णीः पित्तकोपतः। न दश्चन्ते न चूच्चन्ते भिषक् तान् परिवर्जियेत्॥क च्छूमन्तः खिराः खेताः सिग्धाः कफनिमित्ततः।दूषन्ते च विदच्चन्ते सिषक तान् प रिवर्जयेत्। क्षच्यास्त् ये तनुस्रावा वातजा सर्भ तापिनः। खल्पासपि न कर्वन्ति एजं तान् प रिवर्जयेत् ॥ व्होडन्ते घुर्षुरायन्ते ज्वलन्तीव च ये व्रणाः।त्वग्मांसस्यास पवनं सग व्दं विस्जान्त ये। ये च समसु सन्धूता भवन्यत्यर्थवेदनाः । दश्चन्ते चान्तरत्यर्थं विहः गीताश्च ये व्रणाः ॥ दश्चन्ते विहरत्यर्धः भवस्यन्तश्च शीतलाः । श्राक्तिकुन्तध्वनर्या वाजिवारणगीवषाः ॥ येषु चाप्यवभासेरन् प्रासादाक्षतयस्तथा । चूर्णावकीर्णा इव ये भान्ति वा नच चूर्णिताः॥प्राणमां सच्चयक्षासकासारोचकपीडिताः। प्रवृह्वपूर किया वर्णा

येषाच मसीसु ॥ क्रियाभिः सय्यगारचा न सिद्धान्ति च ये व्रणाः । वज्येत्रान् भिषक् प्राज्ञः संरच्चात्मनी यगः ॥

### ॥ एकोनविंशत्तमोऽध्यायः॥

द्ययातो विपरीताविपरीतदूतमञ्जनस्वप्ननिदर्भनीयसध्यायं व्याख्यास्यासः। ष्ट्रतद्योनसन्धाषा वेषास ष्टितभेवच । ऋतं वेला तिथिसैव निसित्तं शक्तनोऽनिलः॥ देगा वेदा य वाग्देहमनसाच विचेष्टितम्। कथयन्त्रातुर्गतं श्रभं वा यदिवाऽश्रभम्॥पा-षर्णात्रमवर्णानां स्वपचाः कर्मसिखये। त एव विपरीताः स्युद्रिताः कर्माविपचयेहे॥ न-पुसनां स्त्रोबद्दवो नैककार्या अस्यकाः। गर्दभोष्ट्रस्थप्राप्ताः प्राप्ताः वा स्युः परम्परा ॥ वै-व द्यं य उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः। पाश्रदण्डायुधधराः पाण्डुरेतरवाससः॥ चा-र् जोणीपसयो कमलिनध्यस्तवाससः । न्यूनाधिकाङ्गा उद्दिगा विक्रता रौद्रक्षिणः ॥ क-पिनिष्ट्रवादासाप्यमाङ्गल्याभिधायिनः। छिन्द्रन्तस्तृणकाष्ठानि ख्रायन्तो नासिकां स्तनम्॥ वस्तान्तानामिकाविमनखरोमद्यास्ययः। स्रोतोऽवरोधऋत्रस्युर्वोरः कुचिपाणयः॥ कपालोपलभस्मास्थितुषाङ्गारकराय ये।विकिखन्तो महीं किच्चिम्सुचन्तो लोष्टभेदिन:॥ तैलकद्मदिग्धाङ्गा रक्तस्त्रगनुलेपनाः। फलं पक्तमसारं वा ग्टाइत्वान्यच तिवधम्॥ न-खैर्नखान्तरं वापि करेण चरणं तथा। उपानइमंहस्ता वा विक्ततव्याधिपीडिताः॥ वा-साचारा क्दन्तय म्बासिनो विक्रतेचणाः। याग्यां दिग्रं प्राच्चलयो विष्मैकपदेस्थिताः॥ वैद्यं य उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गर्हिताः । दिचणाभिमुखं देशे त्वशुची वा इता शनं ज्वलयन्तं पचन्तं वा क्रूरकर्माणि चोद्यतं। नग्नं भूमौ भयानं वा वेगोत्सर्गेषु बाऽग्रचिम्॥ प्रकीर्णकेशमत्यतां स्त्रिनं विकावमेव च । वैद्यं य उपसर्पन्ति दूतास्ते चापि गर्हिता:। वैद्यस्य पैत्रोदेवे वा कार्ये चीत्पातदर्भने। मध्याङ्की चार्डरावे वा सन्धायीः क्वतिकासुच॥ आदास्त्रे वामचामूलपूर्वासु भरगोषु च । चतुर्थां वा नवस्यां व वष्ट्यां सन्धिद्नेषु च॥ वैद्यं य उपसर्पन्ति दूतास्ते चापिगर्हिताः। खिन्नाभितप्ता मध्याङ्के ज्वलनस्य समीयतः॥ गर्हिताः पित्तरोगेषु दूता वैद्यमुपागताः । त एव कफरोगेषु कर्मसिष्टिकराः स्मृताः ॥ ए-तेन गेषं व्याख्यातं बुद्धा संविभजेन, तत्। रत्तापित्तातिसारेषु प्रमेहेषु तथैव च ॥ प्रश-स्तो जलरोधेषु दूतवैद्यसमागमः । विज्ञायैवं विभागं तु शेषं वुध्येत परिष्डतः॥ श्रुक्तवासाः श्चिमा दः भ्यामो वा प्रियदर्भनः। खस्यां जाती खगोत्रो वा दूतः कार्थकरः स्मृतः॥ गो-यानेनागतस्तृष्टः पादाभ्यां ग्रभचेष्टितः ॥ धृतिमान् विधिकालजः स्वतन्तः प्रतिपत्तिमान्। अलङ्कतो मङ्गलवान् दूतः कार्थकरः स्कृतः। खस्यं प्राङ्मुखमासीनं समे देशे गुची गुचिम् उपसर्पति यो वैद्यं स च वार्थिकरः स्मृतः । मांसोदकुश्वातपत्रविप्रवारणगोहषाः ॥ श्र-

(२८ अध्याय:

ज्ञुवर्जीख पूज्यनो प्रस्थाने दर्भनं गता:।स्त्री पुत्रिणी सवत्या गीर्वर्डसानमलङ्कता॥ क-न्या सन्स्याः फलं चामं छस्तिनं मोदनादि। हिरखाचतपातं वा रतानि सुमनो नृपः॥ अप्रशान्तीऽनलो वाजी इंस्थाषः शिखो तथा। ब्रह्मदुन्दु भिजीसूतशङ्घवेणुरथस्नाः॥ सिंहगोहषनादाय क्रेषितं गजहं हितं। यस्तं हंसक्तं नृणां की शिकचीव वासतः॥ प्र-खाने यायिनः ऋषा वाचय हृदयङ्गसाः। पत्रपुष्पफलोपेतान् सचीराविक्जो दुसान्।। श्रात्रिता वा नभोवेश्मध्वजतोरणवेदिकाः। दिन्तु शान्तासु वक्तारी सधुरं पृष्ठतोऽनुगा॥ वासा वा दिचिणा वापि एकुनाः कर्मसिद्धये। गुष्के ऽग्रनिहते पत्ने वक्तीनदे सक्त एके॥ वृच्चे ऽयवास्मभसास्थिविट्तुषाङ्गारपांशुषु । चैत्यवस्मीकविषसस्थिता दीतखरखराः॥ पुरतो दिन्नु दीप्तासु वत्तारी नार्यसाधकाः । पुत्रामानः खगा वामाः स्त्रीसंज्ञा दिन्तणाः ग्र-भाः ॥ दिचिषाद्वासगमनं प्रमस्तं ष्वशृगालयोः । वासं नकुलचावाणां नीभयं प्रथमपेयोः॥ भासकीषिकयोश्वेव तत् प्रशस्तं किलोभयम्॥ दर्शनं वा कतञ्चापि न गोधाञ्चकलासयोः॥ दूतैरनिष्टै स्तुल्यानामगस्तं दर्भनं न्टणाम् । कुलत्यतिलकार्पासतुषपाषाणभसानाम् ॥ पात्रं नेष्टं तथाङ्गारतैलकईमपूरितम्। प्रसन्नेतरमद्यानां पूर्णं वा रक्तसर्षपैः ॥ भवकाष्ठ-पलाशानां शुष्कानां पि सङ्ग्रसाः । नेश्यन्ते पिततान्तस्यदीनान्धरिपवस्तया ॥ सृदुः यीतीऽनुकूलय सुगन्धियानिलः ग्रभः । खरोष्णोऽनिष्टगन्धय प्रतिलोमस गर्हितः॥ यन्थ्यव्युदादिषु सदा क्रेदशब्दश्व पूजितः। विद्रध्युदरगुरमेषु भेदशब्दस्तयैव च ॥ रक्तवि-त्तातिसारेषु क्षुशब्दः प्रशस्ति । एवं व्याधिविभेषेण निमित्तसुपधारयेत् ॥ तथैवाक्,-ष्टहाकष्टमाक्रन्दर्वितखनाः। कद्यां वातपुरीषाणां शब्दो वै गर्दमीष्ट्रयोः ॥ प्रतिषिदं तथाभगनं च्तं स्खलितमाहतम्। दीर्मानस्य वैद्यस्य यात्रायां न प्रयस्यते ॥ प्रवेशेप्यो-तद्देशादवेच्यच तथातुरे। प्रतिदारं ग्रहे वास्य पुनरेतद गण्यते ॥ केयमसास्थिकाष्ठा-इसतुषकार्पासकण्टकाः। खट्टोदुर्ध्वपादा मद्यापो बसा तैलं तिलास्टणम्। नपुंसकव्य-क्रभग्ननग्नसुण्डासितास्वरा:। प्रस्थाने वा प्रवेशे वा नियन्ते दर्धनं गताः॥ साग्डानां सङ्गरखानां खानात्मञ्चरणं तथा। निखातीत्पाटनं भङ्गः पतनं निर्गमस्तथा ॥ वैद्याः सनवसादो वा रोगी वा स्यादधीमुख:। वैद्यं सन्धाषमाणोऽङ्गं कुडामास्तरणानि वा ॥ प्रमुखादा धुनोयादा करी एष्ठं शिरस्तथा। इस्तं चाल्य वैद्यस्य न्यसेच्छिरसि चोरसि॥ यो वैद्यमुन्मुखः पृच्छे दुन्माष्टि खाङ्गमातुरः । न स सिद्दाति वैद्यो वा गरहे यस्य न पूज्यते ॥ भवने पूज्यते वापि यस्य वैद्यः स सिद्याति । शुभं शुभेषु दूतादिष्वशुभं श्चाग्रभेषु च ॥ त्रातुरस्य भुवं तस्माद्द्तादीन् लचयेद्विषक्। स्वप्नानतः प्रवच्यामि मर-णाय ग्रभायच ॥ सुहृदो यांच पश्यन्ति व्याधितो वा खयं तथा। स्नेहाभ्यक्तग्रीरस्तु

करभव्यालगर्दभै: ॥ वराहेर्मदिषेवीप यो यायाइचिणासुखः । रक्तास्वरधराः कच्णा छ-सन्ते सुक्तसूर्वे जाः॥ यं वा कर्षित वद्ध्वा स्त्री नृत्यन्ती दिचणासुखम्। अन्त्रावसाय-भियों वा कथते दिचणामुखः॥ परिष्वजेरन् यं वापि प्रताः प्रविज्ञतास्तथा। मुईन्या-घायतेयस्त म्बापदैर्विकताननै: ॥ पिवेन्सधु च तैलच्च यो वा पङ्की उवसीदति । पङ्कपदिः वधगालो वा प्रनृत्येत्प्रहसेत्तया ॥ निरम्बर्य यो रतां धारयेच्छिरसि स्रजम्। यस्य वंशो नली वापि ताली वोरसि जायते ॥ यं वा मतस्यो यसेची वा जननीं प्रविभेन्नरः । पर्व तागात्पतेचो वा खभ्ने वा तससाहते ॥ द्वियते स्नोतसा योवा योवा सीण्डासवारनु-यात्। पराजीयेत बध्येत काकाद्यै बीभिभूयते ॥ पतनं तारकादीनां प्रणाशं दीपचच्-षो:। यः पश्येद्वेतानां वा प्रकम्पमवनस्तथा ॥ यस्य ऋदिविरेको वा दशनाः प्रपतन्ति वा। शालमलीं किंग्रकं यूपं वर्षमीकं पारिभद्रकम् ॥ पुष्पाढंग्र कोविदारं वा चितां वा-योऽधिरोहति।कार्पासतैलपिण्याकलोहानि लवणं तिलान्॥ लभेतास्रीत वा पक्षमन्त्रयस्र पिवेत्सुराम्। ख्रस्य: स लभते व्याधिं व्याधितो सत्युसच्छिति॥यथा इवं प्रक्ततिख्रप्नो विस्सतो विद्वतय यः। चिन्ताक्षतो दिवा दृष्टो अवंन्त्यफलदास्तु ते ॥ ज्विरितानां ग्रुना सच्यं करिपस्थन्तु भोषिणाम्। उत्सादे राचसैः प्रेतैरपसारे प्रवर्तनम्॥ सोहातिसारिणां तीय-पानं स्ने इस्य कुष्ठिनाम्। गुरुमेषु स्थावरीत्पत्तिः कोष्ठे सूर्भि शिरीक् जि: ॥ ग इक्लीभचणं क्रवांसध्वा खासपिपसयोः। हारिद्रं भोजनं वापि यस्य स्थात्पाण्ड् रोगिणः॥ रक्तपि-त्ती विवेदास घोणितं स बिनम्यति । स्वप्नानेवं विधान् दृष्ट्वा प्रातकृत्याय यत्नवान् ॥ द-द्याचाषांस्तिला सी इं विप्रेभ्यः का चनं तथा। जपेचापि ग्रभान्यन्तान् गायतीं विपदां तथा॥ दृष्ट्वाच प्रथमे यासे सुष्याद्वात्वा पुनः ग्रुभम्। जपेद्वान्यतसं देवे ब्राह्मचारी समा हित: ॥ नचाचचीत कस्मीचिदृष्ट्वा स्वप्नमधोभनन्। देवतायतने चैव वसेद्रातित्रयं तथा॥ विप्रांख पूजयेवितयं दुः स्वप्नात्प्रतिमुच्यते ॥ अतऊद्ध्वं प्रवच्यामि प्रयस्तं स्वप्नदर्भनम्। देवान दिजान् गोवषभान् जीवतः सुहृदो नृपान्। समिद्यमिनं विप्रां सिन्सेलानि ज-ल्लानि च ॥ प्रायेत्क ल्याणलाभाय व्याधेरपगमाय च । मांसं मतस्यान् स्त्रजः खेता वासां-सि च फलानिच। लभन्ते धनलाभाय व्याधेरपगमाय च। महाप्रासादसफलवृचवार-च्यापर्वे तान् ॥ ग्रारोहेद्द्रव्यलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ नदीनदससुद्रां स च्याभतान् -कालुषोदकान्। तरेतक ल्याण लाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ उरगो वा जलीका वा भ्रमरो व्यापि यं दशेत्। शारोग्यं निर्दिशेत्तस्य धनलाभच बुिडमान् ॥ एवं कपान् श्रभान् ख-आन् यः पश्चे द्वाधितीनरः । स दीर्घायुरिति ज्ञेयस्तरमे कर्म समाचरेत्॥

#### ॥ विंशत्तमोऽध्यायः॥

ग्रयातः पञ्चे न्द्रियार्थविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यासः।

शरीरशीलयोर्थस्य प्रक्ततेविकति भवेत्। तन्त्विष्टं समासेन व्यासतस्तु निबीध मे श्गोतिविविधान् शब्दान् यो दिव्यानासभावतः। ससुद्रपुरसेघानाससम्पत्ती च निख-नान् ॥ तान् खनानावराह्वाति मन्यते चान्यभन्दवत् । याग्यार एवस्नां शापि विपरी-तान श्रुणीत्यपि ॥ दिषच्छव्देषु रमते सुद्धच्छव्देष् कुप्यति । न श्रुणीति च योऽकसा-नं ब्रुवन्ति गतायुषम्॥ यस्तृषामिव गटह्वाति श्रीतमुणाच शीतवत्। सञ्जातशीलपिडक यस दाहेन पीडाते ॥ उपागालोऽतिमालच यः शीतेन प्रवेपते । प्रहारानाभिजानाति योऽङ्गच्छे दसंघापिवा ॥ पांग्रनेवावकीणांनि यश गाताणि सन्धते । वर्णान्यभावी रा-च्यो वा यस्य गात्रे भवन्ति हि ॥ स्नातानु लिप्तं यञ्चापि भजन्ते नी लसचिकाः । सुग सिर्वातियोऽकसात्तं वदन्ति गतायुषम् ॥ विपरीतेन ग्रह्णाति रसान् यञ्चोपयोजिता-न । उपयुक्ताः क्रमाद्यस्य रसा दीषाभितृष्ये ॥ यस्य दोषाग्निसास्यच कुर्युक्सिय्योपयो जिता:। यो वा रसार्वं संवेत्ति गतासुं तं प्रचचते ॥ सुगन्धं वेत्ति दुर्गन्धं दुर्गन्धस्य सु-गन्धितास्। यो वा गन्धान जानाति गतासुं तं विनिर्दिशेत्। द्वन्दान्युणाहिसादीनि कालावस्था दिशस्तथा। विपरीतेन गरलाति भावानन्यां यो नरः ॥ दिवाच्योतीं वि यसापि ज्वलितानीव पश्यति । रात्री सृर्धे ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रवर्चसम् ॥ अभे-घोपप्रवे थस प्रक्रचापति डिद्गुणान्। ति छलतो इसितान् योवा निर्मले गगने घनान् । विमानयानप्रासादै यथ सङ्कुलमख्यरम्। यथानिलं मूर्त्ति मन्तमन्तरिचञ्चपस्यति ॥ धू-सनी हारवासी भिरावता सिव सेदिनोम्। प्रदीप्तसिव लोकञ्च यो वा प्लतसिवा श्वासा । भूभिमष्टापदाकारां लेखाभिर्थय पश्चित । न पश्चित सनचतां यथ देवीमक्सती-म्॥ भ्वमाकाशगङ्गं वा तं वदन्ति गतायुषम् । ज्योतसादशी शातीयेष छायां यश न पश्यति ॥ पश्यत्येकाङ्गः हीनां वा विक्ततां वाऽन्यसत्वजाम् । खकाककङ्ग्रधाणां प्रेतानां यचरचसाम् ॥ विशाचोरगनागानां भूतानां विक्ततामपि । यो वा सयूरकण्ठाभं विधूमं विक्रमीचते ॥ त्रातुरस्य भवेन्सत्यः स्वस्थो व्याधिसवापुयात्॥

# ॥ एकविंशत्तमोऽध्यायः॥

श्रयातम्कायाविप्रतिपत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः । श्यावा लोहितिका नीला पीतिका वापि मानवम्। श्रभिद्रवन्ति यंक्षायाः संप

रासुरसंगयम् ॥ क्रीत्रियौ नध्यतो यस्य तेज श्रोजः स्मृतिःप्रभा । श्रकस्माद्यं भंजन्ते वा स परासुरसंश्यम् ॥ यस्याधरौष्ठः पतितः चिप्तयोद्धं तयोत्तरः । उभौ वा जास्ववाभा-सौ दुलेभं तस्य जोवितम्॥ यारका दशना यस्य प्यावा वा : स्यु पर्तान्त च । खुञ्जनप्रति-सा वापि तं गतायुषसादिशेत् ॥ क्वरणा स्तव्धावलिप्ता वा जिह्वा शूना च यस्य वै। क-कंशा वा भवेदास्य सोऽचिराद्विजहात्यस्न्॥ कुटिला स्फुटिता वापि ग्रष्का वा यस्य ना-सिका। सवस्फूर्जीत मग्ना वा न स जीवति मानवः॥ सङ्घिते विषमे स्तन्धे रत्ते सस्ते च लोंचने। स्थातां वा प्रसुते यस्य स गतायुर्नरो भ्रुवम् ॥ कियाः सीमन्तिनो यस्य स-क्वित वनते भ्युवी। लुनन्ति चाच्चिपच्याणि सोऽचिराद्याति सृत्यवे॥ नाइरत्यन्नमास्य-खं न धारयति यः शिरः । एकाषटिष्टमू ढात्मा सद्यः प्राणान् जहाति सः ॥ वलवान् दुर्बलो वापि सम्मोहं ग्रीधिगच्छात । उत्याप्यमानो बहुशस्तं धोरः परिवज्येत्॥ उ त्तानः सर्व्वदा यते पादौ विकुक्ते च यः। विप्रसारणयीलो वा न स जीवति मानवः॥ शीतपादकरोच्छासिक्छन्नशास्य यो भवेत्। काकोछ।सय यो मत्य स्तं धीरः परिव-र्जयेत् ॥ निद्रा न क्रियते यस्य यो जागत्ति चसर्व्यदा । मुद्धोदा वतुकामस्तु प्रत्याख्येयः स जानता ॥ उत्तरोष्ठञ्च यो लिह्यादुद्वारांश्व करोति यः । प्रेतैर्वा भासते साईं प्रेतक्षं तसादिशेत् ॥ खेभ्यः सरीमकूपेभ्यो यस्य रक्तं पवन्तेते । पुरुषस्याविषान्तेस्य सद्यो ज-ह्यात्स जीवितम् ॥ वाताष्ठोला तु हृदये यस्योद्ध्वमनुयायिनी । क्जान्नविद्वेषकरी स परासुरसंग्रयम् ॥ अनन्योपद्रवक्ततः शोफः पादसमुत्यितः । पुरुषं हन्ति नारीन्तु मुखजी गुद्यजो दयम्॥ अतिसारा ज्वरो हिका छिदैः भूनाग्डमेदृता। खासिनः कामिना वा-पि यस्य तं परिवर्जयेत् ॥ खेदो दाइश्व वलवान् हिका खासस्य मानवम् । बलवन्तसपि प्राणैर्वियुज्जन्ति न संप्रयः । प्रावा जिहा भवेदास्य सन्यं चाचि निमज्जित । सुख्ज जायते पृति यस्य तं परिवर्जयेत् विज्ञामापूर्ययतेऽ यूणां सिद्य तस्रणावुभी । चन्त्रसाकुलतां -याति यमराष्ट्रं गमिष्यतः॥ अतिमातं लधूनि खुगीतः। णिगुक्काणि च।यस्याकसात्स वि-च्चेयो गन्ता वैवस्त्रतालयम्॥ पद्भमतस्यवसातैलघृतगन्धाय ये नराः। सृष्टगन्धाय ये वा-न्ति गन्तारस्ते यसालयम् ॥ यूका लनाटमायान्ति वितं नाम्मन्ति वायसाः । येषां वापि रतिनीस्ति यातारस्ते यमालयम् ॥ ज्वरातिसारशोफाः सुर्यस्यान्योन्यादसादिनः । प्रची णवलमांसस्य नामी शक्यश्विकितिसतुम्। चीणस्य यस्यच्तृष्णे ह्यौर्भष्टे हितैस्तया। म भास्यते उन्नपानै व तस्य स्टार्पिस्थतः ॥ प्रवाहिका भिरः भूलं कोष्ठभू ल व दाक्णम्। 'पिपासा बल हानिय तस्य मृत्युक्पिक्षतः ॥ विषमेणोपचारेण कुमेभिय प्राक्ततै:। अ 'नित्यत्वाच जन्तूनां जीवितं निधनं व्रजेत्॥ प्रेत्रभूतिप्याचास रचांसि विविधानि च।

सरणासिमुखं नित्यमुपसंपैन्ति सानवस् ॥ तानि भेषजवोर्य्याणि प्रतिष्ठन्ति जिघांसया तस्मान्सोधाः क्रियाः सर्वो भवन्त्येव गतायुषः ॥

## ॥ द्वातिशत्तमीऽध्योयः॥

श्रयातः स्त्रभावविप्रतिपत्तिसध्यायं व्याख्यास्यामः।

स्वभावप्रसिद्धानां ग्रीरैकदेशानामन्यभावित्वं सरणाय । तद्यथा । श्रुक्कानां क्षणता क्षणानां शक्तता रक्तानामन्यवर्णतां स्थिराणामस्थिरतां सटूनां स्थिरता चलानामचल-वमचलानां चलतापृथूनां संचिप्ततं सङ्घितानां पृथुता दीघोणां इखतं इखानांदीर्घताऽ-पतनधर्मिणां पतनधर्मित्वं पतनधर्मिणामपतनधर्मित्वमकस्माच ग्रीत्यीच्यास्त्रीग्ध्यरीच्य-प्रस्तस्ववेवर्णावसदनञ्चाङ्गानाम् । ख्रेभ्यः स्थानेभ्यः प्रशीरैकदेशानामवसस्तात्चिप्तभा-न्तावचिप्तपतितविसुत्तानिर्गतान्तर्गतगुरुलघुत्वानि। प्रवालवर्णव्यङ्गपादुर्भावोऽप्यकसा-। त्। सिराणाञ्च दर्भनं ललाटे नामावंशे वा पिडकोत्पत्ति:। ललाटे प्रभातकाले व खेद:। नेवरीगाहिना वाश्वप्रवृत्तिः। गोमयचूर्णप्रकाशस्य वा रजसो दर्शनस्त्रसाङ्गे नि-लयनं वा कपोतकङ्कप्रस्तीनाम्। सूतपुरीषहिद्यसुञ्जानानां तत्रणाणो सुञ्जानानाम्। स्तनमूलहृदयोरःसु द मूलोत्पत्तयः। मध्ये मूनलमन्तेषु परिन्हायित्वं विपर्थयो वा तथाऽर्डाङ्गे खययुः। योषोऽङ्गपचयोर्वा नष्टहीन विकलविक्रतखरता । विवर्णपुष्पप्रादुर्भा वो वा दन्तमुखनखगरोरेष्।यस्य वाप्सु कापपुरोषरेतांसि निमक्जन्ति। यस्य वा दृष्टि-सण्डलीभिन्नविक्तानिक्षपाण्य। लोकान्ते। स्रेहाभ्यक्तने याङ्ग दव यो भाति। यस दुर्व-लो भक्तदे षातिसाराभ्यां पोडाते । कासमानश्च त्रणाभिभूतः । चीणम्कदिभक्तदे षयुक्तः सफेनपूयक्धिरोद्दामी इतस्वरः शूलाभिपत्रस मनुष्यः। शूनकरचरणवदनः चीणोऽबदे षी सस्तिपिण्डिकांसपाणिपादो ज्वरकासाभिभूतः। यस्तु पूर्वोच्चे भुक्तमपराच्चे कर्दयत्र विदग्धमतिसार्थिते वा ज्वरकासाभिभूतः स म्बासान्स्त्रियते। वस्तविद्वलपन् यसभूमी पतित स्त्रस्तम्पकस्तव्यमेदो भग्नग्रीवः प्रनष्ठमेहनय मनुष्यः।प्राग्विग्रष्यमाणहृदय श्रा र्प्यरोरो यस लोष्टं लोष्टे नाभिच्चित काष्ठं काष्ठे न त्यणानि वा किनति। अधरोष्टं दगत्युत्तरोष्ठं वा लेढि। आलुचितिवा कर्णा केगांच। देवितजगुरुसृहदे द्यांचदे छ। यस्य वक्रानुवक्रगा यहा गर्हितस्थानगताः पीडयन्ति जन्मचे वा यस्योवकामानिभ्याम सिइन्यते होरा वा ।ग्रहदारशयनासन्यानवाहनसणिरत्नोपकरणगर्हितलचणिनिसत्त प्राद्भीवी वेति। भवन्ति चात्र॥ चिकितस्यमानः सम्यक् च विकारो योऽभिवर्डते। प्रचीणवलमांसस्य लचणं तद्गता

थुषः ॥ निवन्ते महाव्याधिः सहसा यस्य देहिनः । न चाहारफल यस्य दृश्यते स वि-नश्यति ॥ एतान्यरिष्टकपाणि सस्यग्बुदेगत यो भिषक् । साध्यासाध्यपरीचायां सराज्ञः समातो भवेत् ॥

### ॥ तयस्तिं शत्तभोऽध्यायः॥

श्रयातोऽवारणीयसध्यायं व्याख्यास्यासः।

उपद्रवैस्तु ये जुष्टा व्याधयो यान्त्यवार्थ्यताम्। रसायना दिना वत्स तान् गृखे कमनासम ॥ वातव्याधिः प्रमेह्य कुष्टमर्शो भगन्दरः । श्रेश्मरी सूदगर्भय तथैवोद्रमष्टमम्॥ षष्टावेते प्रकृत्येव दुश्चिकितस्या सहागदाः। प्राणसांसचयम्बासत्यणामोषवसिन्वरेः॥ सूच्छीतिसार्राहिकाभिः पुनर्ये तैरुपदुताः । वर्जनीया विशेषेण भिषजा सिंडिसिच्छता ॥ भूनं सुप्तत्वचं भगने कम्पाध्माननिपीडितम्। नरं क्जार्तिमन्तञ्च वातव्याधिर्विनामयेत्। यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रस्तमेव वा। पिडकापीडितं गाढं प्रमेही हन्ति मानवम्॥ प्रभिन्नं प्रस्तुताङ्गञ्च रत्तनेनं इतस्वरम्। पञ्चकर्मगुणातीतं कुष्ठं इन्ती इ कुष्ठिनम्॥ हणारीचकगूलार्तमितिपस्त्रतमोणितम् । भोफातीसारसंयुक्तमभीव्याधिर्वनाभयेत् ॥ वातसूचपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च । भगन्दरात्प्रस्रवन्ति यस्य तं परिवर्जयेत्॥ प्रश्ननाभिव्षणं रुडमूनं रुगन्वितम्। अन्मरी चपयत्याशु सिकता शर्करान्विता॥ गर्भकोषपरासङ्गी मक्क यो गिसं हातः । इन्यात् स्त्रियं सूदगर्भा यथोक्तास्प्यु पद्वाः॥ पार्खं भङ्गान्नविद्वेषयोफातीसारपीडितम् । विरिक्तं पूर्यमाण्च वर्ज्येदुदरार्दितम् ॥ यस्तास्यति विसंज्ञय ग्रेते निपतितोऽपि वा। ग्रीतादितोन्तरुणाञ्च ज्वरेण स्वियते नरः॥यो ष्ट्रशोमारकाचो हृदि सङ्घातमूलवान्। नित्यं वक्को गचोच्छुस्यात् तं ज्वरो इन्ति मानवम्॥ हिकाम्बासिपपासातें मूढं विभान्तलोचनस्। सन्ततोच्छु। सिनं चीणं नरं चपयति ज्वरः॥ श्राविलाचं प्रतास्यन्तं निद्रायुक्तमतीव च। चीणशीणितमांसञ्च नरं चपयति ज्वरः॥ खासमूलिपासातं चीणं ज्वर्गनिपीडितम्। विशेषेण नरं हडमतीसारी विनाम्येत्॥ गुक्ताचमन्नदेष्टारमूर्देखासनिपीडितम्। क्षच्छ्रेण बहु मेहन्तं यदमा हन्ती इ सानवम्॥ खासभूलिपामानविद्वेषग्रिस्ट्रताः। भवन्ति दुर्वलत्त्र गुरुमिनो सत्युमेष्यतः॥ याध्मातं वदनिष्यन्दं छदिहिका हडन्वितम्। रजा साममाविष्टं विद्रिधनी ययवस्म्॥ पाण्ड्दन्तनखो यस पाण्डुनेनस मानवः। पाण्डुसङ्घातदधी च पाण्डुरोगी विनध्यति लोहितं क्ट्येयय बहुयो लोहितेच्णः। रक्तानाञ्च दिशां द्रष्टा रक्तांपत्ती विनर्धात॥ भवाङ्मुखंस्तृ नमुखो वा चीणमां सबसो नरः। जागरिष्णु रसन्दे इमुनमादेन विश्वति॥

बहुशोऽपस्मारिणन्तु प्रचीणं चित्रस्वम् । नेत्राभ्याञ्च विकुर्वाणसपस्मारो विनामयैत्। चतुरित्रंशत्तमोध्यायः ॥

चयातो युत्तमेनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

युक्त सेनस्य नृपतेः परानिधि जिगीषतः । भिषजा रच णं कार्यं यथा तदुपदेच्यते॥ विजिगीषुः सहासात्यैर्याचायुक्तपयद्धतः । रिच्चतव्यो विश्वेषेण विषादेव नराधिपः ॥ पत्यानसुदवां छ।यां भक्तां यवससिन्धनम्। दूषयनत्यस्यो यसाज्ञानीया च्छीधयेत्रया ॥ तस्य जिङ्गं चिकित्सा च करपस्थाने प्रवस्थते। एकोत्तरं सत्यु भतसथर्वाणः प्रचन्नते॥ तचैकः कालसंज्ञस्तु ग्रेषास्त्वागन्तवः स्सताः । दोषागन्तुजस्त्यु भ्यो रसमन्त्रविणारदी ॥ रचेतां चपतिं नित्यं यताहै चपुरोहितौ । ब्रह्मा वेदाङ्गमष्टाङ्गमायुर्वेदमभाषत ॥ प्रोहितसते तस्माहर्तेत भिषगात्मवान् । सङ्करः सर्ववणीनां प्रणामो धर्मकर्मणाम्॥॥ प्रजानामिप चोक्कित्तिर्दे पव्यसनहेतृतः । पुरुषाणां नृपाणाञ्च केवलं तुल्बसूर्तिता ॥ धाजा त्यागः चुसा धेर्यं विक्रमश्राप्यमानुषः तस्माहे विसवाभी चणं वाङ्सनः कर्माभः ग्रुसैः चिन्तयेन्न्यति नित्यं श्रेयांसी च्छन् विचचणः।स्कन्धावारे च महित राजगेहादनन्तरम्। अवेत्सिविहितो वैद्यः सर्वोपकरणान्वितः । तत्रस्थमेनं ध्वजवद्ययः ख्यातिससुच्छितस्॥ उपसर्पन्यसोहेष विषयस्यामयार्दिताः। स्वतन्त्रः कुशलोऽन्येषु शास्त्रार्थेष्वविष्ठकातः॥ वैद्यो ध्वज दवाभाति नृपतिद्वधपूजितः। वैद्यो व्याध्युपसृष्ट्य भेषजं परिचारकः॥ एते पादाशिकित्सायाः कर्मसाधन्छेतवः। गुणविद्वस्त्रिः पादैश्रतुर्धो गुणवान् भिष्या व्याधिसल्पेन कान्तेन महान्तमपि साधयेत्वैयहीनास्त्रयः पादा गुणवन्तोऽप्यपार्धकाः॥ उद्गात हो तव हा गो ययाध्वर्षं विनाध्वरे । वैदास्त गुणवानेक स्तारयेदातुरान् सदा ॥ प्रवं प्रतितरेहीनं कर्णधार द्वारभसि । तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थी दृष्टकर्मा खयं खती॥ लघु इस्तः ग्रुचिः गूरः सज्जोपस्करभेषजः । प्रत्युत्पन्नमतिधीमान् व्यवसायी विभारदः ॥ सत्यधर्मपरी यहच स भिषक् पाद उचाती चायुषान् मत्त्ववान् साध्यो द्रव्यवानात्मवानिषा चास्तिको वैद्यवाकास्थो व्याधित: पाद उच्यते। प्रशस्तदेशसम्भूतं प्रशस्तिइनि चोष्ट्रतम्॥ युक्तमात्रं सनस्कान्तं गन्धवर्णरसान्वितम् । दोषघ्रमगुर्गनकरमविकारि विपर्थये ॥ समोच्य दत्तं काले च भेवजं पादउचाते। सिग्धीऽजुगुप्सर्वलवान् युक्ती व्याधितरचां॥ वैद्यवाक्यकद्यान्तः पादः परिचरः स्सृतः॥

# पञ्जन्त्रिंशत्तमोध्यायः॥

अधात आतुरोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्थामः।

यात्रम्पक्रममाणेन भिष्ठायुरेवादी परीच्यते । सत्यय्यायुष्टियाध्यृत्विवयोदेष्ट-बलसत्त्वसात्र्यप्रकातिभेषजदेशान् परीच्येत ॥ तच महापाणिपादपार्श्व पृष्ठस्तनाग्रः दगनवदन क्षम् अन्ताटं दीर्वाङ्गालिपवो च्छ्वामप्रचणवाहुं विस्तीर्णभ्र स्तनान्तरीरस्त. इस्वजङ्गामेद्रपीवं गम्भोरमत्त्वस्त्रनाभिमनुचै वेद्वस्तनमुप्रचितमहारोमग्रक्षं प्रया-चमस्तिकां स्नातानुनिप्तं मूर्वानुपूर्यो विग्रयमाणग्ररीरं पश्चाच विग्रयमाणहृदयं पृष्ठ-षं जानोयाहोर्घायुः खल्वयमिति । तसेकान्ते नोपक्रमेत् । एभिर्लचणैविपरीतैरखपायु-मित्रमेध्यमायुरिति ॥ भवन्ति चात्र ॥

गृद्धतिस्थास्य पुरात ॥ भवानतः चाच ॥
गृद्धतिस्थास्य पुरा संइताङ्गः स्थिरिन्द्रयः । उत्तरीत्तरसृचे यः स दीर्घायुर्चिते ॥
गर्भात्मश्र्ययोगो यः मनैः समुपचीयते । मरीरच्चानविज्ञानैः स दीर्घायुः समासतः ॥
सध्यमस्य युषो ज्ञानसत ज्ञध्वें निवीध मे । अधस्तादचयोर्यस्य लेखाः स्थ्र्यं ज्ञस्मायताः॥
हेवा तिस्त्रोऽधिकाव।पि पादीकणीवमांसली । नासाग्रमृध्वे च भवेदूध्वे लखा च पृष्ठतः ॥
यस्य स्युस्तस्य प्रममायुर्भवति सप्ततिः । जवन्यस्य युषो ज्ञानसत ज्ञध्वे निवोध मे ॥
इस्त्रानि यस्य पर्वाणि समहचापि महनम् । तथोवस्यवलीदानि न च स्यात्पृष्ठमायतम्॥
ज्ञध्वे च व्यवणी स्थानात्रासा चोचा मरीरिणः । इसतो जन्यतो वापि दन्तमांसंप्रहस्यते ऐचते यश्च विश्वान्तं स चीवत्पचिवंगतिम् ॥
ज्ञथ्य पुनरायुषो विज्ञानार्थमङ्गप्रत्यङ्गप्रमाणसारानुपदेच्यामः । तत्राङ्गान्यन्तराधिः

यय पुनरायुषा विज्ञानायमङ्ग्रायाङ्ग्रमाणसारानुपदेखामः । तत्राङ्गाखन्तराधिसक्यवाह्यिरांसि तदवयवाः प्रत्यङ्गानीति । तत्र खंरङ्गुलेः पादाङ्गुष्ठप्रदेशिन्वी
हाङ्गुलायते । प्रदेशिन्वाह्नु सध्यमाऽनामिका कनिष्ठिका ययोत्तरं पञ्चसभागहीना ।
चतुर्द्भाङ्गुलायते पञ्चाङ्गुलविस्त्रते प्रपद्पादतले । पञ्चचतुरङ्गुलायतिवस्त्रता पार्ष्याः ।
चतुर्दभाङ्गुलायतः पादः । चतुर्दभाङ्गुलपरिणाहानि पादगुल्फजङ्गाजानुमध्यानि ।
यष्टादभाङ्गुलाजङ्गाजान्विरिष्टाद्दाति यदङ्गुलसेव पञ्चायत् । जङ्चायामस
सावृद्ध । हाङ्गुलानि वषणिवित्रवद्यनासापुटभागकण्यम् ननयनान्तराणि । चतुरङ्गुलानि सेहनवदनान्तरनासाकण्वलाटभीवोच्ह्रायदृष्टमन्तराणि । हादमाङ्गुलानि
भगविस्तारसेहननाभिद्धदयगीवास्तनान्तरमुखायाममण्वन्धमकोष्ठस्थान्वा । इन्द्रवस्तिपरिणाहांसपोठकूण्रेशन्तरायामः षोडभाङ्गुलः । चतुर्व्यायस्याह्मुलाहि । इन्द्रवस्तिपरिणाहांसपोठकूण्रेशन्तरायामः षोडभाङ्गुलः । चतुर्व्यायस्याह्मुलाहि । इन्द्रवस्तिपरिणाहांसपोठकूण्रेशन्तरायामः षोडभाङ्गुलः । चतुर्व्यायस्याह्मुल्यास्य । इन्द्रवस्तिपरिणाहांसपोठकूण्रान्तरायामः षोडभाङ्गुलः । चतुर्व्यायस्य पाद्माङ्गुलम्।
तत्रं प्रद्वनुरङ्गुलायामविस्तारम् । अङ्गुष्ठसूलपदिश्चनोश्ववणापाङ्गान्तरमध्यमाङ्गुःख्यो पञ्चाङ्गुले । अर्द्धपञ्चाङ्गुले प्रदेशिन्यनामिके । सार्षव्याङ्गुलो कनिष्ठाङ्गुष्ठी। चत्राद्धिं यतिवस्तारपरिणाहं सुख्यीवम् । तिभागाङ्गुलिवस्तारान।सापुटसर्थादा । न-

यनित्रभागपरिणाहा तारका। नवमस्तारकांशो दृष्टिः। केशान्तमस्तकान्तरमेकदशा-ङ्गुलम् ! मस्तकादवदुके शान्तो दशाङ्गुलः कर्णावदुन्तरं चतुर्दशाङ्गुलम् । पुरुषो-रःप्रमाणिवस्तोणी स्त्रिश्रोणिः । श्रष्टादशाङ्गुलिवस्तीणेमुरः । तत्प्रमाणा पुरुषस्प कटो । सविंग्रसङ्गुल्यतं पुरुषायास इति ॥

भवन्ति चाता॥

पञ्चविद्ये ततो वर्षे प्रमान् नारी तु षोड्ये। समत्वागतवीर्य्या ती जानीयात्कुणलो सिषक् ॥ देहः स्वैरङ्गुलैरेष यथावदनुकी त्ति । युक्तप्रमाणेनानेन पुमान् वा यदि वाऽङ्गना ॥ दीर्घमायुरवाप्नीति वित्तञ्च महदृक्ति ॥ सध्यमं मध्यमैरायु ब्वितं हीने स्त्याऽवरम् ॥

अय सारान् वच्यासः ॥ स्छितिभिक्तिप्रज्ञाशीर्थिशीचांपेतं कच्याणाभिनिवेशं सत्त्वसारं विद्यात्। क्षिण्धं संहतत्र्वे तास्थिजन्तु नखं वहुलकासप्रजं ग्रुक्तेण । यक्तश्रस्त्तमवलं क्षिण्धार्थास्य सीभाग्योपपनं महानेत्रच सज्जया। महाश्रिरः स्कन्धदृद्दन्त इन्वस्थिनखः सिक्षिभः क्षिण्धार्थास्य देखरं वहच्छरीरमायाससि हिण्णं मेदसा। श्रच्छिद्रगातं गृदास्थि सिक्षं सांसोपचितच्च मांसेन । क्षिण्धतास्वन्यनतालुजिह्वौष्ठपाणिपादतलं रक्तेन खप्रसन्दृद्वग्रोमाणं वक्सारं विद्यादित्येषां पूर्वं पूर्वं प्रधानमायुः सौभाग्ययोरिषा

भवति चात्र॥

सामान्यतोऽङ्गप्रत्यङ्गप्रमाणादय सारतः । परीच्यायुः सुनिपुणी भिषक् सिध्यति क भैसु ॥ व्याधिविश्रेषास्तु प्रागभिह्निताः सर्व्य एवैते त्रिविधाः साध्या याच्याः प्रत्याख्ये यास तत्रेतान् भूयस्त्रिधा परीचेत किमसावीपमार्गकः प्राक्षे वलोऽन्यलच्या इति। त त्रोपमार्गिको यः पूर्व्यात्पन्नं व्याधि जवन्यकालजातो व्याधिक्पस्चजित स तन्सूल एवोः पद्रवमंज्ञः । प्राक्षेवलो यः प्रागिवोत्पन्नो व्याधिरपूर्वक्ष्पोऽनुपद्रवस्थ । अन्यलच्यो यो भविष्यद्वाधिख्यापकः स पूर्वक्ष्पसंज्ञः । तत्र सोपद्रवमन्योन्याविरोधेनोपक्रमेत बलव न्तसुपद्रवं वा । प्राक्षिवलं यथास्तं प्रतिकुर्व्योत । अन्यलच्योत्यादिव्याधी प्रयतित ॥

भवति चात्र॥

नास्ति रोगो विना दोषैर्यसात्तसाद्विचचणः। अनुत्तमि दोषाणां लिङ्गेर्थाधि सुपाचरेत्॥ प्रागभिद्धिता ऋतवः।

श्रीतेशीतप्रतीकार उणा चोषानिवारणम्। काला कुर्यात्क्रियां प्राप्तां क्रियाकार न द्वापयत्॥ अपाप्ते वा क्रियाकाले प्राप्ते वा न काता क्रिया॥ क्रियाचीनाऽतिरिक्ता वा साध्येव्यपि न सिध्यति। यात्युदोणें श्रमयति नान्यं व्याधिं करोति च। सा क्रिया न तु या व्याधिं हरत्यन्यसुदीरयेत् ॥ प्रामिशिहितोऽग्निहन्नस्य पाचकः । स चतुर्विधो भवित दोषानिभपन एको विक्रिसायापन्नस्क्रिविधो भवित विषमो नातेन ती च्याः पित्तेन सन्दः प्रलेषणा चतुर्थः समः सर्वसास्यादिति । तत्र यो यथा कालसन्नमुपयुक्तः सस्यक् पचित स समः समेदो षः । यः कदाचित्सस्यक् पचित कदाचिदाध्मानभूलो दावर्तातिसारजठरगौरवान्त्रकृषनप्रवाहणानि क्रत्वा स विषमः । यः प्रभूतमप्युपयुक्त सन्धाग्र पचित स ती च्याः स एवाभिवर्षः भानोऽत्यन्तिरित्याभाष्यते स सुहुर्मुः प्रभृत-सप्युपयुक्तमाग्रतरं पचित पाकान्ते च गलताख्वोष्ठशोषदाहमन्तापान् जनयित । यः स्वरपमप्युपयुक्तसुदर्शिरोगौरवकासम्बासप्रसेकच्छिदीगानसदनानि क्रत्वा सहता कालेन पचित स मन्दः॥ विषमो वातजान् रोगान् ती च्याः पित्तनिमित्तजान् । करोत्यान्तिस्त्या मन्दो विकारान् कप्रसम्भवान्॥ तत्र समे परिरचणं कुर्वीत विषमे स्वर्धामुक्त-ख्या मन्दो विकारान् कप्रसम्भवान्॥ तत्र समे परिरचणं कुर्वीत विषमे स्वर्धामुक्त-ख्या स्वरिक्षेत्र प्रितिकुर्वीत ती च्या सघुरस्विग्धभौतिर्वरेकेष । एवमेवात्यग्नौ विभेषण माहिषेश्व चीरदिधसर्पं भर्मन्दे कटुतिक्रकषायै देमनेष ॥

जाठरो भगवानग्निरीखरोऽतस्य पाचकः । सीच्स्याद्रसानाददानो विवेत्तुं नैव प्रकाते ॥
प्राणापानसमानैस्तु सर्वतः पवनैस्त्रिभः। ध्मायते पाच्यते चापि स्त्रे स्त्रे स्थाने व्यवस्तिः॥
वयस्तु विविधं बालं मध्यं वृद्धमिति। तन्नोनषोड्यवर्षा वालास्तेऽपि विविधाः चीरपाः
चीरात्रादा स्तति तषु सम्बत्सरपराः चीरपा द्विसम्बत्सरपराः चीरात्रादाः परतोऽत्रादा दति ॥ षोड्यसप्तव्योरन्तरे मध्यं वयस्तस्य विकच्यो वृद्धियाँवनं सम्पूर्णता हाः
निरिति। तन्नावियतेव्वं दिरानियतो योवनमाचलारियतः सर्वधात्वित्र्यवलवोर्थसः
म्यूर्णता ॥ यतक्रध्वं मीषत् परिचाणियावत्सप्ततिरिति । सप्ततेक्रध्वं चीयमाणधात्वित्रियवलवोर्यात्माद्दमहन्यद्दनि बलीपलितखालित्यज्ञष्टं कामखासप्रस्तिभिष्पद्रवरभिभूयमानं सर्विक्रयास्त्रसमधं जिर्णागारिमवाभिष्यष्ठमवसीदन्तं वृद्धमाचच्यते ॥ तन्नोत्तः
रोत्तरासु वयोवस्थासूत्तरोत्तरा भेषजमाना विशेषा भवन्त्यृते च परिद्वाणेस्तनाद्यापेचया प्रतिकुर्वात । भवन्ति चान ॥

बाले विवर्षते स्तेषा मध्यमे पित्तमेव तु । भूयिष्ठं बर्षते वायुर्षे तहीच्य योजयेत्॥ ध्रिमिचारिवरेकैस्तु वालहृषी विवर्णयेत्। तत्माध्येषु विकारेषु सृद्धीं कुर्याम् क्रियां गर्नैः॥ देहः स्यूलः क्षयो मध्य इति प्रागुपदिष्ठः । कर्षयेदृष्टं हयेचापि सदा स्यूलक्षयो नरी । रचणचेव मध्यस्य कुर्वीत सततं भिषक्॥

बलमभिहितगुणं दौर्बल्यञ्च स्वभावदोषजादिभिरपेचितव्यम् । यसादः बलवतःस विक्रियाप्रदृत्तिस्तसाद्बलमेवप्रधानमधिकरणानाम् ॥ केचित्क्रशाः प्राणवन्तः स्यूलाया ल्पबला नरा । तस्मात् स्थिरत्वचायामैर्बलं वैद्यः प्रतक्येत्॥

सत्त्वनतु व्यसनाभ्युदयित्रयादिस्थानेष्ववैकस्यकरम्।

सत्त्ववान् सहते सर्वे संस्तभ्यात्मानमात्मना । राजमः स्तभ्यमानोऽन्येः सहते नैव तामसः प्रकृति भेषजं चोपरिष्टादच्यामः ॥ सात्माानि तु देशकालजात्यृत्रोगव्यायामोदन-दिवास्वप्रसम्भतीनि प्रकृतिविश्वान्यपि यान्यवाधकराणि भवन्ति ।

यो रसः करपते यस्य सुखायैव निषिवितः। व्यायामजातमन्यदाः तत्सातस्यमितिनिर्दिशेत्

देशस्त्वानूपो जाङ्गलः साधारण इति ॥ तत्र बहूदकनिम्नोन्नत नदीवर्षगञ्चनो सृदु-गीतानिलो बहुमहापर्वतष्ठचो सृदुसुकुमारोपचितग्ररीरमनुष्यपायः कफवातरोगभूगि-ष्ठसानूपः ॥ श्राकाश्रममः प्रविरलास्पकण्टिकञ्चपायोऽल्पवर्षप्रस्वणोदपानोदकपाय उ-ष्णदाकणवातः प्रविरलाल्पशैलः स्थिरक्षश्रग्ररीरमनुष्यप्रायो वातिपत्तरोगभूयिष्ठस जा-ङ्गलः ॥ उभयदेशलचणः साधारण इति ॥ भवन्ति चात्र ॥

समाः साधारणे यसाच्छीतवर्षासमाहताः।दोषाणां समता जन्तीस्तस्मात्माधारणी मतः न तथा बलवन्तः स्युर्जलजा वा स्थलाहृताः।स्वदेगे निचिता दोषा श्रन्थस्मिन् कीपमागताः उचिते वर्तमानस्य नास्ति देगकतं भयम्। श्राहारस्त्रप्रचेष्टादौ तद्देशस्य गुणे सित्।। देशप्रकृतिसात्स्यतु विपरीतोऽचिरोत्थितः। सम्पत्तौ भिषगादीनां बलसत्वायुषां तथा।। केवलः समदेहान्ने:सुखसाध्यतमो गदः। श्रतोन्थयात्वसाध्यः स्थात्कच्छीव्यामित्रस्वच्याः। क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्।पूर्वस्यां श्रान्तवेगायां न क्रियासङ्गरोहितः। गुणालाभेऽपि सपदि यदि सैव क्रिया हिता। कर्तव्यव तदा व्याधिः क्षच्छसाध्यतमो यदि

य एवमेनं विधिमेकरूपं विभित्तं कालादिवशेन धीमान्। स सृत्युपाशान् जगती गदीघान् किनत्ति भैषज्यपरम्बधेन॥

# षट्त्रिंशत्तमोध्यायः॥

त्रयातो मित्रकमध्यायं व्याख्यास्यामः।

मातुलुङ्गाग्निमस्यो च देवदारुमहोषधम्। यहिंसाचैव रास्ना च प्रलेवो वातयोपहरू दूर्वा च नंत्रमूल्य मधुकं चन्दनं तथा। योतलाय गणाः सर्वे प्रलेवः पित्तयो पहरू ॥ यागग्तुजे रक्तजे च एष एव विधिः स्स्तः। विधिविषद्मी विषजे पित्तघोऽपि हितस्तथा ॥ यजगन्याखगन्याच काला सरलया सह । एकैषिकाजयुङ्गी च प्रलेवः प्रलेखागेषहत्॥ एते वर्गास्तयो लोधं पथ्यापिण्डीतकानि च । यनन्ताचिति लेवोऽयं साम्निपातिकयोपहृत्॥स्त्रग्धाम्ललवणो वाते कोष्णः योतः प्रयुज्यते ॥ पित्ते चोष्णः कपे चारमूवाटास्तरप्रशास्तये । यगमूलकिषयुणां फलानि तिलसर्विषाः॥

श्चात्तवः किणुमतसी द्रव्याख्यानि पादन्त्र ॥चिरविख्वीऽग्निकी दन्ती चित्रको इयसारक'॥ कापोतग्रध्नकङ्गानां पुरोषाणि च दारणम्॥चारद्रव्याणि वा यानि चारो वा दारणं परम्॥ द्रव्याणां पिच्छिलानान्तु त्वङ्मूलानि प्रपीडनम्॥यवगोधूममावाणांचूर्णान च ससासतः। मिक्किन्यक्कोठसुमनः करवीरसुवर्चनः ॥ शोधनानि कषायाणि वर्गसारग्वधादिकः। अजगन्धाजशृङ्गी च गवाची लाङ्गलाह्यया ॥ पूतीकश्चित्रकः पाठा विडङ्गेलाहरेणवः । कट्चिकं यवचारी लवणानि सनःशिला। कासीसं चिहता दन्ती हरितालं सुराष्ट्रजा॥ संगोधनीनां वर्तीनां द्रव्याखोतानि निर्दिशेत्। एतैरेवीषधै: कुर्यात्कल्कानपि चशोधनान्॥ कासीसकटुरोहिण्योजीतीकन्दहरिद्रयोः ॥ पूर्वीदृष्टेषु चाङ्केषु कुर्यात्ते लघुतानि वै। अर्कोत्तमां खुहीचीरं पिष्ट्रा चारोत्तमानपि ॥ जातीमूलं हरिद्रे दे कासीसं कटुरोहिणी पूर्वीदिष्टानि चान्यानिकुर्यात्मंशोधनं प्रतम् ॥ मयूरको राजवचो निम्बः कोषातको तिलाः । वहतो का एकारी च हरितालं मनः शिला ॥ शोधनानि च योज्यानि तैली द्रव्याणि शोधने । कासीसे सैन्धवे किणुवचायां रजनीदये ॥ शोधनाङ्गेषु चान्येषु चूर्णं कुर्वीत श्रीधनम् । सालसारादिसारेषु पटीलिइफलास च ॥ रसिक्रया विधातव्या श्रीधनी श्रीधनेषु च । श्रीवेष्टके सर्जरसे सरले देवदारुणि॥ सारेष्विप च कुर्वीत मितमान् व्रणधूपनम्।कषायाणामनुष्णानां वृचाणां त्वचु साधितम्॥ शृतशीतं कवायं वा रीपणार्थेषु शस्यते। सीमासतास्वगन्धासु काको ल्यादी गणे तथा। चीरिप्ररोहेष्यपि च वर्तयो रोपणाः स्मृताः । समङ्गा सोमसरला सोमकल्का सचन्दना॥ काकोत्यादिश्व करकः स्थात् प्रशस्तो व्रणरोपणे। पृथक्व वर्ष्यात्मगुप्ताच हरिद्रें मालती सिता॥ काकोल्यादिश्च योज्य:स्थान्प्रशस्तो रोपणे ष्टते कालानुसार्थ्यागुरुणी हरिद्रे देवदार च॥ पियङ्गवस रोध्रस तैले योज्यानि रोपणे। कङ्का चिफला रोध्रं कासीसं सवणा ह्रया। धवाक्यकर्णयोस्त्वक् न रोपणं चूर्णिसम्बते । प्रियङ्गुका सर्जरसः पुष्पं कासीसमेव च ॥ त्वक्चूणें धवजं चैव रोपणार्थं प्रशस्तते । त्वचु न्यग्रोधवर्गस्य चिफलायास्तरीव च ॥ स्सिक्रियां रोपणार्थे विद्धीत यथाक्रमम्। अपामार्गीऽखगन्धा च तालपत्री सुवर्चला ॥ खत्सादने प्रयस्यन्ते काकोल्यादिस यो गणः।कासीससैन्धवं किण्यं कुरुविन्द्रोमनःशिला॥ क्क हाराडकपोलानि सुमनोमुक्कलानि चाफले ग्रीरीषकारको धातुचूर्णानि यानि च॥ व्यणेष तसन्नमांसेषु प्रशस्तान्यवसादने । समस्तं वर्गमर्डं वा यथालाभमथापि वा॥ प्याञ्जीत भिषक् पाजी यथोहिष्टेषु कमीसु॥

सप्रतिंशत्तमोध्यायः॥

चयातो भूमिपतिभागविक्तानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

श्व तास्त्रणकराशमिवषमवसीलकश्मशानाऽद्यतनदेवतायतनसिकताभिरनुपहतामा षरःमभङ्गरामदूरादेकां स्मिण्चां प्ररोचिवतीं सहीं स्थिरां समां क्षणां गौरीं लोहितां व स्मिमोषधार्थं परोचेत तस्यां जातमपि कमिविषशस्त्रातपपवनदचनतोयसम्बाधमा गैरनुपहतसेकरसं पुष्टं पृथ्वावगाढसूलसुदोच्यां चौषधमाददीतित्यीषधसूमिपरीचाविशेष सामान्यः॥

विशेषस्त । तनाममन्ती स्थिरा गुनी स्थासा क्षणा वा स्थूलहत्त्रस्थाया स्थाणभू रियष्टा॥ स्थित्रा भीतला सनोदका स्थित्रस्थात्य कोमल हत्त्रपाया स्थलाम्बुगुणभूयि ष्टा॥ नानावणी लघ्वप्रमवती प्रविरलालपपाण्डु हत्त्वपरीहाऽग्निगुणभूयिष्ठा॥ कृत्ता भव रासभवणी तनुक्त्वकोटराल्परसहत्त्रपायानिलगुणभूयिष्ठा॥ स्ट्वी समा स्थलवत्यव्यक्तर सजला सर्वतोऽसारहत्त्वा महापर्वतहत्त्वप्राया स्थामा चाकाश्रगुणभूयिष्ठा॥

तत्र केचिदाहुराचार्थाः । प्राहट्वर्षा शर्डे मन्तवसन्त शोषो षु यथा संख्यं सूलप्र त्वक् चीरसारफलान्याददीतेति तत्तु, न सम्यक् कस्मात्सी स्याग्नयत्वा ज्ञगतः । सीस्या न्योषधानि सीस्यष्हतुष्वाददीताग्ने यान्याग्ने येष्वे वसव्यापत्र गुणः नि भवन्ति । सीस्या न्योषधानि सीस्य ष्टतुषु ग्रहीतानि सोसगुणभू यिष्ठायां भूमी जातान्यतिसधुरिस्न गृध श्रीतानि जायन्ते। एतेन शेषं व्याख्यातम्॥

तत्र पृथिव्यस्तुगुणभूयिष्ठायां भूमी जातानि विरेचनद्रव्याण्याददीतास्त्राकाणमा-क्तगुणभूयिष्ठायां वसनद्रव्याणि । उभयगुणभूयिष्ठायासुभयती भागानि । आकाणगुण भूयिष्ठायां संग्रमनान्येवं बलवत्तराणि भवन्ति । सर्वाण्येव चाभिनवान्यच मधृष्ठत गुर्डापणलीविडक्नेभ्यः । सर्वाण्येव सचीराणि वीर्ययवन्ति तेवाससम्पत्तावनतिक्रान्तमं वत्सराण्याददोतिति ॥ भवन्ति चाच ।

गोपालास्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः। मूलाहाराश्च ये तेथ्यो भेषनच्यक्तिरिणाः सर्वावयवसाध्येषु पलाग्यलवणादिषु । व्यवस्थितो न कालोऽस्ति तच सर्वो विधीयते। गम्यवर्णस्मोपेता षड्विधा धूमिरिष्यते । तस्माङ्ग्रीमस्वभावेनः वीजिनः षड्मायुताः। श्रव्यक्तः किल तायस्य रसी निश्चयनिश्चितः । रसपव सचाव्यको व्यक्तो भूमिरसाइवेत्। सर्वलचणसम्पन्ना भूमिः साधारणा रस्ता । द्रव्याणि यच तचैव तद्गुणानि विश्वेषतः। विगन्धे नापरास्थमित्रपन्नं रसादिभिः । नवं द्रव्यं पुराणं वा श्राद्यमेव विनिर्दिश्चत्। विडक्नं पिप्पलो बाद्रं सिप्याप्यनवं हितम् । श्रेषमन्यत्वभिनवं ग्रह्णोयाहोषविनित्रं जङ्गमानां वयःस्थानां रक्तरोमनखादिकम् । चीरसृवपुरीषाणि जीर्णाहारेषु संहरेत् भीतसङ्गाण्डफलकगङ्कविन्यस्तभेषजं । प्रशान्तायां दिश्च श्रुची भेषजागादिमधातं

#### अष्टात्रिंशत्तमीऽध्यायः॥

चयातो द्रव्यसंग्रहणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥

समासेन सप्तिचियदृत्यगुणा भवन्ति । तद्यथा । विदारिगन्धा विदारी सम्देवा वि-खदेवा खदंष्ट्रा पृथेक्पणी गतावरी सारिवा क्रिणसारिवा जीवकर्षभकी समासे चु- क्रिल्य द्रमहा ब्रह्मी पुनर्नवैरण्डो इंसपादी ब्रश्चिकाच्यृषभीचिति ॥ विदारिगन्धादिरयं गणः पित्तानिनापहः । शोषगुरुमाङ्गमदीर्ध्व खासकासविनाशनः ॥

श्रारम्बधमदनगोपघोण्टाकुटजपाठाकण्टकोपाटलामूर्वेन्द्रयवसप्तपण्निम्बकुर्वेन्द्रय्यक्षप्तपण्निम्बकुर्वेन्द्रयः कदासोकुरुण्टकगुडूचीचित्रकगाडू ष्टाकरञ्जदयपटोलकिरातितक्षकानि सुप्रवोचिति ॥ श्रारम्बयदिरित्येष गणः प्रलेखविषापदः । सेहकुठञ्चरवसीकण्डू प्रो व्रण्णोधनः ॥ वर्गार्त्त गल्यायुम्ध्रियुतकोरीसेषणृङ्गोपृतीकनक्षमालसोरटाग्निमत्यसैरीयकदयवि । स्वीवस्थ्यस्थिति । स्वीवस्थ्यस्थिति ।

वक्णादिगेणोद्योष कफमेदोनिवारणः। विनिद्धन्ति शिरः शूलं गुल्माभ्यन्तरविद्रधीन् ॥ वीरतक्षच चरद्वयदभेवचादनीगुन्द्रानलकुशकाशाश्मभेदकाग्निमन्यमोरटावसुकव -

सिरभन्न क्रमु ग्रंकेन्दीवरकपोतवङ्गाः खदंद्राचेति॥

वीरतर्वादिरित्येष गणो वातविकारनुत्। श्रश्मरीश्यर्करामूचकच्छाघातकजापहः॥

सालसाराजकणंखदिरकदरकालस्कर्मक्रमुक्रमेष युद्गीतिनिय चन्दनक् चन्दन् शि-यपा शिरीषासन धवार्जुनताल याकनक्षमाल पूर्तीका ध्वकणा गुरू णिकालीय कञ्चिति॥ सालसारादिरित्येष गणः कुष्ठविनाशनः। से हपाण्ड्वा सग्रहरः कफसेदोविशोषणः॥ रोध्रसावररोध्रपला शक्रुटबटा शोकफञ्जोकट् फलेलवा लुकस्क्षको जिङ्किनीकदस्बसा-

लाः कदलीचेति॥

एव रोधारित्युक्तो सेदः कफहरो गणः। योनिदोषहरस्तको व्रखो विषविनाशनः॥

अर्जाल के करञ्जदयनागदन्तीमयूरकभागीरास्त्रे न्द्रपृष्वी चुद्रखेतामहाखेताहि स्वा-त्यलवणास्तापसहचयेति।

श्रकी दिको गणी हाष कफमेदोविषाप हः। क्रिक्षिष्ठप्रमनो विशेषा द्व्रणशोधनः॥

सुरसाखेतसुरमाफण्डिभकार्जकभूरत्यसुगन्धकसुमुखकालमालकासमर्चवकख्र-पुष्पाविडङ्गकट्फलसुरसीनिगु ग्डोकुलाइलोन्दुक्कणिकाफच्चीपाचीवलकाकमाच्योवि-षसुष्टिकम्चेति ॥

सुरसादिर्गणोः ह्रोष कफहत्क्वसिस्दनः। प्रतिष्यायाक् चिष्वासकासघूरे व्रणमोधनः॥
सुष्ककपनामधवचित्रकमदनहच्चित्रंग्रपावव्यहचास्तिफनाचिति॥

त्यवः

सक्त

दिव

यो

भी छश्

षा ङ्ग

स न

न का रहा ल भ

-

सुष्ककादिगेणो होष मेदोषुः श्रक्रदोषहत्। सेहार्शः पाग्हु रोगषुः शर्कराप्रमितनायनः पिप्पलीपिप्पलीमृलचव्यचित्रकशृङ्गवेरमिरचहित्यिप्पलीहरेणुकैलाजमोदेन्द्रयव - पाठाजोरकसर्षपमहानिम्बफलहिङ्गुभागीं मधुरसातिविषावचाविडङ्गानि कटुरोहिणी देति ॥ पिष्पत्थादिः कफहरः प्रतिश्यायानिलाक्चीः । निहन्यादीपनो गुल्मणूलघूशचा- सपाचनः ॥

एनातगरन्ष्ठमांसीध्यामकत्वक्पचनागपुष्पप्रियङ्ग् हरेणुकाव्याघनखश्किचणास्थी-णेयकश्चोवष्टकचोचचोरकवानकगुग्गुनुसर्जरसतुक्ष्वकुन्दुक्काऽगुक्रप्टकोशीरभद्रदाक्षु-ङ्कुसानिप्रवागकेश्यक्चेति।

एलादिको वातकफी निइन्धाहिषमेव च । वर्णप्रसादनः कर्ण्डूपिडकाकोठनामनः॥ वचामुस्तातिविषाभयाभद्रदाकृणि नागकेमरचेति । इरिद्रादाक्हरिद्राक्तमीकु-टजवीजानि सधुकं चेति॥

एती वचाइरिट्रादी गणीस्तन्यविशोधनी। श्रामातीसारश्मनी विशेषाद्दीषपाचनी। श्रामातीसारश्मनी विशेषाद्दीषपाचनी। श्रामातीसारश्मनी विशेषाद्दीषपाचनी। श्रामामहोश्यामात्रवहन्तीशिक्षनीतिस्वक्षकिम्पल्लकर्मकमुकपुत्रश्चे गीगवाची-

राजहचकरञ्जदयगुड्चीसप्तलाच्छगलान्त्रीसुधाः सुवर्णचीरो चेति ।

छताः श्रामादिरित्येष गणो गुरमविषापदः । श्रामाद्योदरविङ्भेदी तथोदावर्तनाशनः॥ वहतीकण्टकारिकाक्टजफलपाठामध्कञ्चेति ॥

पाचनोयो व्रहत्यादिगेणः पित्तानिलापहः । कफारोचकच्छलासमूत्रकच्छ्रजापहः॥
पटोलचन्दनकुचन्दनमूर्वागुडूचोपाठाः कटुरोहिणी चेति॥

पटोलादिगंगः पित्तकफारीचकनाश्रनः । ज्वरीपश्रमनी व्रख्यक्टिकगढ्रविषापहः॥
काकोलीचीरकाकोलीजीवकर्षभकमुद्गपणीमाषपणीमदामहामेदाछिन्दरहाक-

कंट शृङ्गोतृगाचीरीपद्मकपपौण्डरोकि हिं हि महीका जीवन्त्यो सधुकञ्च ति । काको स्थादिरयं पित्तशोणितानिलनाशनः । जीवनी हं हणी हष्यः स्तन्धश्लेषकरस्तथा

जषकसैन्धवशिलाजतुकासीसद्दयहिङ्गू नि तुत्यकञ्चेति।

जषकादिः कर्फं इन्ति गणो मेदोविशोषणः । श्रश्मरीशर्करामूत्रक्वच्छ्रगुरुमप्रणाश्चनः ॥ सारिवामधुकचन्दनकुचन्दनपद्मककाश्मरीफलमधुकपुष्पाण्युशीरच्चे ति॥

सारिवादिः पिपामान्नो रक्तपित्तहरो गणः । पित्तज्वरप्रमनो विशेषाद्दाहनागनः ॥ भ्रज्जनरसाज्जननागपुष्पः प्रयङ्गुनीलोत्पलनलदनलिनकेशराणिमधुकच्चे ति ॥

पञ्जन्।दिर्भणो द्येष रक्तिवित्तिनवर्दणः। विषीपश्यमनो दाइं निहन्याभ्यन्तरं तथा॥

पक्षकराचाकद्भलदाडिमराजादनकतकप्रल्याकप्रलानि विपला चेति। पक्षकादिरित्येष गणोऽनिलविनायनः। सूवदोषहरो हृद्यः विपासान्नो कचिपदः। प्रियुक्षसमाक्षाधातकीपुद्रागरक्तचन्दनकुचन्दनमोचरसाञ्चनकुश्वीकस्त्रोतीऽञ्चनपः स्रवेसरयोजनवल्करी दीर्घमूला चेति॥

ष्यवशाधातकी कुस्मसमङ्गाक दृङ्गमधुक विक्वपेशिकारी भ्रसावररी भ्रपसाधन न्दी हु-चपद्मकेशराणि चेति॥

गणौपियङ्ग्वस्वष्ठादी पक्तातीसारनामनौ। सन्धानीयौ हितौ पित्ते व्रणानाञ्चा-पि रोपणौ॥

न्ययोधोडुग्वराखत्यप्रचमधूककपीतनककुभाम्मकीयाम्चोरकपत्नज्ञ इयिपयालमधु-करोडिणीवज्जलकदम्बवदरीतिन्दुकीसक्षकीरोध्रसावररोध्रमक्षातकपलामा नन्दोहच्छे -ति। न्ययोधादिगेणो व्रण्यः संयाची भग्नसाधकः। रक्षपित्तचरो दाद्यमेदोघ्नो योनि-दोषच्चत्॥ गुडूचीनिम्बकुम्सम्बुक्चन्दनानि पद्मकचिति॥ एष सर्व्यं ज्वरान् इन्ति-गुडूत्यादिस्तु दीपनः। इक्षांसारोचकवमीपिपासादाइनामनः॥

ज्यस्तात्रियं दाइपित्तरक्षविनायनः । पिपासाविषद्धद्रागच्छदिभूच्छिद्दरो गणः ॥ सुस्ताद्दरिद्राद्दाक्दरिद्राद्दरीतक्यामलकविभीतककुष्ठद्दैमवतीवचापाठाकटुरोष्ट्रणीः यार्ष्कृष्ठातिविषाद्राविडीभन्नातकानि चिव्रकथे ति॥

एव सुस्तादिको नाम्ता गणः स्रोधनिषूदनः। योनिदोषहरस्तन्यभोधनः पाचन-स्तथा॥

हरीतकामलकविभीतकानि विफला ॥ विफला कफिपत्त ही मेहकुष्ठविनायनी । चनुष्या दीपनी चैव विषमञ्चरनायनी ॥ पिप्पलीमरिचयृङ्गवेराणि विकट्कम् ॥ चूर्षणं कफमेदीघूं मेहकुष्ठलगामयान् । निह्न्यादीपनं गुल्मपीनसाम्बर्गलपतामि ॥ ष्यामलकीहरीतकीपिप्पत्यस्थित्रकस्थेति । ष्यामलक्यादिरित्येष गणः सर्वज्वरापहः ॥ चनुष्यो दीपनो हृष्यः कफारोचकनायनः ॥

चपुत्तीसतास्त्ररजतकणालोष्ठसुवर्णान लोष्ठमलञ्चित ॥
गणस्त्रप्वादिरित्येष गरिक्रमिष्ठरः परः । पिपासाविषष्टद्रोगपाण्ड् मेष्ठष्रस्त्रथा ॥
स्वाद्यादेवतकुटजाऽष्वमारकट्फलप्हरिद्राद्यिनम्बसप्तच्छदमालत्यस्त्रायमाणा चेति ॥
क्षायिस्तिक्तमधुरः कफपित्तार्तिनायनः । कुष्ठक्रिमिष्ठरस्तेव दुष्टत्रणविश्रोधनः ॥
पञ्च पञ्च सूलान्यत ऊर्ध्वं वच्यामः ॥ तत्र निक्रण्टकष्ठप्रतीद्वयप्रथक्पण्यो विदा॰

रिगन्धाचेति कनीयः ॥ कषायतिक्रमधुरं कनीयः पञ्चमूलकम् । वातघं पित्तश्रमनं तंहणं बसवर्षनम्॥

विख्वाग्निमम्बदुख्वपाटलाकाश्मर्थेय ति महत्।

सिततः निष्वातवः पाने लघुग्निदीपनम्। मधुरान्रसञ्चीव पञ्चमूलं महत् स्मृतम्॥ श्रनयोदंशमूलस्चते॥

गणः खासहरोहेग्रष कपपित्तानिलापहः । श्रामस्य पाचनसैव सर्वज्वरिवनामनः॥ विदारीसारिवारजनोगुडूचोऽजश्रुङ्गी चेति वस्तीसंज्ञः॥ करमदिविकग्टनासैरीयक-

यतावरी ग्रम्नन्य इति क्एकसंज्ञः॥

रक्तिवित्तहरी होती योक्तियविनायनी । सर्वसेहहरी चैव युक्तदोषविनायनी ॥

कुयकायनलदर्भकाण्डे चुका इति त्रणसंज्ञकः । सूचदोषविकारच रक्तिपत्तं तयैव च ॥

प्रक्राः प्रयुक्तः चीरेण योष्रसेव विनाययेत् । एषां वातहरावाद्यावन्त्यः पित्तविनायनः॥

पञ्चको यक्षेष्रयसनावितरी परिकीर्तितौ ॥ चिव्रतादिकसन्यचीपदेच्यासः ।

समासिनगणाहि रतेप्रोक्तास्तेषान्तिविस्तरम्। चिकित्सितेषुवच्च रामिच्चात्वादीषवलाबलम्॥ एभिर्लेपान्कषायां यतैलं सपी विपानकान्। प्रविभच्ययथान्यायं कुर्वीतमितिमान्भिषक् ॥ धूमवर्षानिलक्को दैः सर्वतु व्वनिभद्रते । याच्चित्वा गर्टहे न्यस्ये दिधिनीषधसंग्रहम् ॥ समोच्च रदोषभदां यगणान्भिन्नान् पयोजयेत्। एथङ्गियान्समस्तान्वागणं वाव्यस्तसं हतम्

# एकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥

त्रयातः संगोधनसंग्रमनीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

सदनक्र उज्जोमू तकेच्वाक्षामार्गवक्षतवेधनसर्वपविडङ्गिपणलीकरञ्जपपुत्राडको-विदारकर्वदारारिष्टाम्बगन्धाविदुलबन्धु जीवकम्बे तासणपुष्योवचान्द्रगेर्वाक्चित्राचेत्यू -र्ध्वभागहराणि । तत्र कोविदारपूर्वाणां फलानि । कोविदारादीनां मूलानि ॥

विद्यताम्यामादन्तीद्रवन्तीसप्तलामाङ्किनीविषाणिकागवाचीक्रगलान्त्रोस्नक्षवर्णची-रीचित्रकिणिहीकुमकामित्वककिम्पन्नकरस्यकपाटलापूगहरीतक्यामलकविभीतक-नीलिनीचतुरङ्गुलैरण्डपूतीकमहाद्वचसप्तच्छदार्कच्योतिष्ठतीचेत्यधीभागहराणि।

तत्र तिल्वकपूर्वाणां मूलानि । तिल्वकादीनां पाटलान्तानां त्वचः । कम्पिककप्प-लरजः । पूगादीनामरण्डान्तानां फलानि । पूतीकारग्वधयोः पत्ताणि । प्रेषाणां चीरा-णीति ॥ कीमातकी सप्तला मिंडिनी देवदाली कारविज्ञिकाचेत्यभयती भागहराणि । एषां स्वरसा इति ॥ 🖔

पिष्पलीविडङ्गापामार्गिय सिंडार्थकियिरीषमरिचकरवीरिविब्बीगिरिकणिकािक णिद्यीवचाच्योतिषातोकरञ्जाकां लर्कालां लर्मातिविषा यङ्ग वेरताली यतमालसुरसार्जे के द्वा दोमेषाङ्गीमातुलुङ्गोसुरुङ्गोपीलुजातीयालतालमधूकलाचा दिङ्ग लवणमद्यगोशकद्र सम् बाणीति थिरोविरेचनानि । तत्र करवीरपूर्वाणां फलानि । करवीरादीनामकािका मृलानि। ताली शपूर्वाणां कन्दाः। ताली शादीना मर्जकान्तानां पत्ताणि। इङ्गुदी मेषश्वद्गीत्ववी। मातुलुङ्गीमुरुङ्गोपोलुजातीनां पुष्पाणि। श्रालताल मधूकानां साराः। ष्टिङ्गुलाचयनिर्ध्यासी। लवणानि पार्थिवविश्रेषाः। मद्यान्धासवसंयोगाः। गोमूचशकद्रही
मलाविति॥ संश्रमनान्धतक्रध्वं वच्चामः॥ तच भद्रदारुकुष्ठ हरिद्रावरुण मेषशृङ्गीबलातिबलात्रगलकच्छु रासल्लको कुवेराचो वीरतरुष हचराग्निमस्यवत्सादन्येरण्डा श्रमभेदकालक्षां क्रिश्रतावरो पुनर्नवावसुकविसरका चनकभागी कार्पासी वृश्विका लोपत्तू रवद्रयव कोलकुलत्यप्रश्रतीनि विदारिगन्धादिश्व हो चाद्ये पञ्चमूल्यी समासेन वातसंश्रमनी वर्गः॥

चन्दनकुचन्दनक्रीवेरोशोरमिक्षिष्ठापयस्याविदारिश्रतावरोगुन्द्राशैवालकक्कारकुमु-दोतपलकदलीकन्दलीदूर्वामूर्वाप्रस्तीनिकाकोल्यादिन्धेशोधादिस्त्रणपञ्चमूलमिति स-मासेन पित्तसंश्रमनोवर्गः॥

कालेयकागुक्तिलपणी कुष्ठहरिद्राणीतिणव्यात्वुष्वासरलाराम्नाप्रकीर्योदकीर्येङ्ग् दी स्मनः काकादनीलाङ्गलकीहस्तिकणेमुञ्जातकलामञ्जकप्रभतीनि वन्नीकण्टकपञ्चमू-ल्यौपिप्पल्यादिवेह्नत्यादिम् ष्क्रकादिवेचादिः स्रसादिरार्ग्वधादिरिति समासेन प्रलेख संग्रमनो वर्गः ॥ तत्र सर्वाण्येवीषधानित्याध्यग्निपुक्षवलान्यभिसमीच्य विद्ध्यात्। तत्र व्याधिबलादिधिकमीषधमुपयुक्तं तसुप्रमय्य व्याधि व्याधिमन्यमावहति। अगि-बलादिधकमजीणें विष्टभ्य वा पच्यते । पुक्षबलादिधकं ग्लानिमूच्छीमदानावहति। संग्रमनमेवं संग्रीधनमिति पातयित। हीनमेभ्यो दत्तमिकचित्रकरं भवति। तस्मात्सम मेव विद्ध्यात्॥ भवन्ति चात्र ॥

रोगे योधनसाध्ये तु यो भवेद्दोषदुर्वनः । तस्मै दद्याद्विषक् प्रान्तो दोषप्रचावनं मृदु ॥ क्लि दोषे मृदी कोष्ठे नेनेचता बनं नृणाम्। प्रव्याधिदुर्वनस्यापि योधनं हि तदा भवेत्॥ व्याध्यादिषु तु मध्येषु कायस्यान्त्वनिष्यते । विडानपदकं चूणें देयः कलकोऽचसँमितः॥ स्वयं प्रवृत्तदीषस्य मृदुकोष्ठस्य योधनम् । भवेदल्पबलस्यापि प्रयुक्तं व्याधिनायनम् ॥

## चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥

श्रयाती द्रव्यरमगुणवीर्थ्यविपाकविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम:॥

केचिदाचार्थाबुवते द्रव्यं प्रधानं कसाद्व्यवस्थितत्वादिहरानुद्रव्यंव्यवस्थितं न रसा द्यो यथेमे फले ये रसादयस्ते पक्ते न सन्ति । नित्यत्वाच नित्यं हि द्रव्यमनित्या गुणा यथा करकादिप्रविभागः स एव सम्पन्नरसगन्धौ व्यापन्नरसगन्धौ वा भवतः । स्वा-जात्यवस्थानाच यथा हिपार्थितं द्रव्यमन्यभावं न गच्छत्येवं भेषाणि।पच्चे न्द्रियग्रहणाच पच्चिमिरिन्द्रयैग्द्रे हाते द्रव्यं न रसादयः । श्रात्रयत्वाच द्रव्यमात्रिता रसादयो भवन्ति ।

श्रारमासधांच द्रव्याश्रित श्रारमो यथा विदारिगन्धादिसाष्ट्रत्य सङ्चुदा विपचेदित्येव सादिष न रसादिष्वारकाः। शास्त्रपामाण्याच शास्त्रे हि द्व्यं प्रधानसुपदेशे हि योगा॰ नां यथा मातुलुङ्गाग्निमन्यौ चेति न रसादय उपदिम्यन्ते । क्रमापेचितवाच रसादीनां रसादयो हि द्रव्यक्रममपेचन्त तथा तक्षे तक्षाःसम्पूर्णे सम्पूर्णो इति।एकदेश साध्यता-च द्रव्याणाभेकदेशनापि व्याधयः साध्यन्ते यथा सहावृच्चीरेणेति तस्माद्द्व्यं प्रधानम् द्रव्यन्तच्यान्तु क्रियागुणवत् समवायिकारणिमिति । नेत्याद्वरन्ये । रसास्तु प्रधानं कः खादागमादागमोरि यास्त्रमुचते यास्त्रे हि रसा अधिकता यथा रसायत आहार इति तिसंख पाणाः । उपदेशाचोपदिश्यन्ते हि रसा यथा सध्रास्त्रलवणा वातं यस-यन्ति । श्रन्मानः च रसेन ह्यनुमोयते द्रव्यं यथा मधुरमिति । ऋषिवचनाच ऋषिव-चनं वेदी यथा किञ्चिदिज्यार्थं मधुरमाहरेदिति। तसाद्रसाः प्रधानं रसेषु गुणसंज्ञा। रससचणमन्यतोपदेच्यामः । नेत्याद्वरन्ये । वीर्यं प्रधानमिति सस्मात्तद्वश्चनौषधकर्माः निष्यतेः । इहोववक्यां ख्युधिभागोभयभागसंशोधनसंश्रमनसंयाह्याज्ञिदीपनप-पोडन जेखन हं हण्यसायनवाजीकरणव्ययक्ष करविलयन दहनदारणसादनप्राण सविषय-यमनानि वीर्थ्यप्राधान्याद्भवन्ति । तच वीर्थ्यं दिविधसुणां श्रोतं चान्निषोम्रोयत्वाज्ञ-गतः । केचिदष्टविधमाहुक्षां भीतं सिग्धं कचं विभादं पिच्छलं सृद् तोच्यां चेत्येता-नि वीर्थ। णि स्वन्गुणोत्कर्षाद्रसम्भिभ्य। सक्सी कुर्व्यन्ति तथा ताव्यस्त्यञ्चम्लं क्षवायं तिक्तानुरसं वातं ग्रमयेदुणावीय्यत्वात् तथा कुलत्यः कषायः कटुकः पलाग्डः स्ने हभावाच । मधुरसे च्रसी वातं बर्धयित शीतबीर्थालात् ॥ कटुका पिणली पित्तं यमयति सदुगीतवोध्येत्वादस्त्रमामलकां सवणं सैन्धवञ्च। तिल्ला काकमाची पित्तं वर्षे यत्युणावीर्थात्व। साधुर। मत्स्याय । कटुकं मूलकं ऋषाणं वर्षयति स्तिग्धवीर्थात्वात्। ष्मसं कपित्यं श्रेषाणं यमयति रचवोर्थालान्मधुरं चौद्रच । तदेतिवदर्भनमातसुत्तम् ॥ भवन्ति चाच ॥

ये रसो वातममना भवन्ति यदि तेषु वै। रौच्यलाघवमैत्यानि न ते हन्युः समी-रणम् ॥ ये रसाः पित्तममना भवन्ति यदि तेषु वै। तैच्यमैष्यामस्रुतासैव न ते तत्कर्म-कारिणः ॥ ये रसाः स्रोधममना भवन्ति यदि तेषु वै। स्रोहगौरवमैत्यानि वलासं वर्षः यन्ति ते॥

तसादीयां प्रधानमिति। नेत्याद्वरन्ये। विपाकः प्रधानमिति कसात् सम्यङ्मिध्याविपाकत्वादि सम्बद्ध्याण्यभ्यवद्वतानि सम्यक् मिष्याविपाकति गुणं दीषं वा जनयन्ति। तत्राद्वरन्ये प्रतिरसं पाक इति। केचिचिवधिमिच्छन्ति मधुरमञ्ज्ञं कटुकं चे ति तन्तु न सग्यक् भूतगुणादोगमाञ्चाको विपाको नास्ति पित्तं दि विदग्धमम्बतासः

पित्यम भेन्दत्वात्। यद्ये वं लवणोऽप्यन्यः पाको भविष्यति अलेष्मा हि विद्रम्धो लवणतासुपैति मध्रो मध्रप्थाम्लोऽम्लस्यैवं सर्व्वामिति केचिदाहुई ष्टान्तं चोपदिप्रान्त यथा तावत् चोरं स्थालोगतमभिपच्यमानं मध्रमेवस्यात्तथा प्रालियवसुहादयः प्रकोणीः स्वभावसुत्तरकालेऽपि न परित्यजन्ति तहदिति। केचिहद्गत्यवस्रवन्तो बलवतां वस्रमायान्तोत्येवमनवस्थितिस्तस्मादसिह्यान्तएव। धागमे हि हिविध एव
पाको मध्रः कटुक्त तयीर्मध्रास्थोगुरः कटुकास्थो लघुरिति तत्र पृथिव्यमे जोवायाकायानां है विध्यं भवति गुणसाधर्म्याद्गुरुता लघुता च पृथिव्याप्य गुर्व्यः भेषाणि
लघुनि तस्मादहिषधएव पाक हित ॥ भवन्ति चात्र॥

द्रश्येषु पच्यमानेषु येष्वस्वुष्टिविशेषाः। निर्वातं न्ते ऽधिकास्तव पाको मधुर उच्यते ॥ तेजोऽनिलाकाशगुणाः पच्यमानेषु येषु ते। निर्वात्तं न्ते ऽधिकास्तव पाक कि दुक उच्यते ॥ पृथक्ष्वदर्शिनामेष वादिनां वादसंश्रहः । चपुणामिष सामर्थ्यामिक्क न्ताव विपिष्ठतः ॥ तद्द्रव्यमालना कि चित्कि चित्रे चित्रस् । कि चिद्रप्रविपाकान्थां दोषं एन्ति करोति वा॥ पाको नास्ति विना वीर्यादीर्थ्यं नास्तिवनारसात् । रसो नास्ति विना द्रव्याद्द्रव्यं स्रष्ठसतं स्मृतम् ॥ यत्र तु द्रव्यरसयोरन्थोऽन्यादेचकं स्मृतम् ॥ यत्र तु प्रव्यास्चताः । रसेषु न वसन्ताते निर्णुणास्तु गुणा स्मृताः ॥ द्रव्यद्रव्याणि यस्मादि विष्यते । पचन्ते न षष्ट्रसाः । त्रिष्ठ न वसन्ताते निर्णुणास्तु गुणा स्मृताः ॥ द्रव्यद्रव्याणि यस्मादि विष्यते । पचन्ते न षष्ट्रसाः । त्रिष्ठानि स्वभावतः । त्रागमेनोपयोज्यानि भेषज्ञानि विच्चणैः ॥ प्रत्यचसन्वर्याने प्रसिद्धान्य स्वभावतः । नोषधार्षत्तिभिर्विद्धान् परीचेत कथञ्चन ॥ सहस्रो णाणि चत्रना नास्वष्ठादिविरेचयेत्। तस्मात्तिष्ठेत्तु मितिमानागमे नतु चतुषु ॥

### ्र एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥

श्रयातो द्रव्यविश्रेषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

पृथिव्यप्ते जोवायाकायानां समुदायाद्द्रव्याभिनिवि तिक्तकर्षस्वभिव्यञ्जको भवतीदं पार्थिविमदमाप्यमिदं तैजसमिदं वायव्यमिदमाकाशीयमिति । तत्र स्थूलसारसान्द्रमन्दिस्यखरगुक्वितिनगन्ववहुलमोषत्कषायं प्रायशो मधुमिति पार्थिवं तत् स्थैर्थयकाः सङ्घातोपचयककं विशेषतसाधोगतिस्वभावमिति ॥

भीतस्तिमितस्तिग्धमन्द्गुरुसरसान्द्रमृदुपिच्छिलरसबहुलमीषत्वषायाम्बलवणं म धुररसप्रायमाप्यं तत् स्रोहनप्रह्वादनक्षोदनवन्धनविष्यन्दनकरमिति॥

उषातीचणमूचमक्चखरलञ्चविग्रदं रूपगुणवहुलभीषदम्लक्षवणं कटुकरसमार्यं वि-

श्रेषतथोर्ध्वगतित्वाभामितिव तैजसं तद्दनपचनदारणतापनप्रकाश्चनप्रभावर्णक-रमिति॥

सूचमर्चखरियशिरलष्ठवियदं स्पर्धबद्दलमीषत्तिः विशेषतः कषायमिति वायवी-यं तद्दे यलाघवग्लपनविक्चणविचारणकरिमति।

रलक्णमूक्तमसदुव्यवायिविविक्तमव्यक्तरसं ग्रब्दबहुलमाकाशीयं तन्नार्दवशीषिर्धः लाघवकरमिति ॥

अनेन निदर्भनेन नानीषधीभूतं जगित किञ्चिद्द्रश्यमस्तीति कला तं तं युक्तिविशेष-मधं वाभिसमोच्यस्ववीर्थ्यगुणयुक्तानि द्रश्याणि कर्मकराणि भवन्ति ॥ तानि यदा कुर्व्व-न्ति स कालः यत्कुर्विन्ति तत्कसी येन कुर्व्वन्ति तदीर्थ्यं यत्न कुर्व्वन्ति तदिधकरणं यथा कुर्व्वन्ति स उपायो यन्निष्पादयित तत्फलमिति ॥

तत विरेचनद्रव्याणि पृथिव्यञ्चगुणभूयिष्ठानि वृथिव्यापो गुर्वा गुरुत्वादधोगच्छ-न्ति तसाहिरेचनमधोगुणभूयिष्ठमनुमानात्। वमनगुरुत्वादधोगच्छन्ति तसाहिरेचन मधोगुणभूयिष्ठमनुमानात्। वमनद्रव्याण्यग्निवायुगुणभूयिष्ठान्यग्निवायु हि लघु लघु-त्वाच तान्यूद्रध्वमुत्तिष्ठन्ति तसाहमनमप्यूर्ध्वगुणभूयिष्ठमुक्तम्। उभयगुणभूयिष्ठसुभय तोभागं। त्राकाणगुणभूयिष्ठं संगमनम्। संग्राह्ममनिलगुणभूयिष्ठमनिलस्य शोषणात्मक-त्वात्। दीपनमग्निगुणभूयिष्ठम्।लेखनमनिलानलगुणभूयिष्ठम्। वृं हणं पृथिव्यग्वुगुणभू-यिष्ठम्। एवमौषधकसीाण्यनुमानात्साधयेत्॥

भवन्तिचात्र।

भूतेजोवारिजेर्द्र व्यै: यमं याति समीरणः । न्तुग्यस्व वायुजेः पित्तं चिप्रमाम्नोति नि ह तिम् ॥ खतेजोऽनिलजेः स्रे मा ्यममिति यरोरिणाम्। वियत्पवनजाताभ्यां हिष्माम्नोति मास्तः ॥ ग्राग्ने यमेव यदुद्रव्यं तेन पित्तसुदीर्थ्यते । वसुधाजलजाताभ्यां वलासः परि-बह्वते ॥ एवमेतद्गुणाधिक्यं द्रव्ये द्रव्ये विनिश्चितम् । दियो वा बहुशो वापि जाला दो-षेऽवचारयेत् ॥

तत यहमे गुणा वीर्थ्यमंत्रकाः श्रीतोष्णिस्त्रग्वतीक्णिपिक्छिलविश्वदास्तेषां तीचणावाग्ने यो। श्रीतिपिक्छिलास्वुगुणभृयिष्ठी। पृष्टिव्यस्वुगुणभृयिष्ठः स्ने हः। तीयाकाश्रगुणभृयिष्ठं सदुत्वं। वायुगुणन्तुयिष्ठं रौक्यम्। चितिसमीरणगुणभृयिष्ठं वैश्रयम्।
गुरुलघुविपाकावुक्तगुणी॥ तत्नोष्णिस्त्रग्धी वातघूी। श्रीतस्दुपिक्छिलाः पित्तघूाः। तीचणक्त्वविश्वदाः श्रेषघूाः॥ गुरुपाको वातिपत्तघूः। लघुपाक- श्रेषघूः॥ तेषांसदुश्रीतीष्णाः स्पर्शग्राद्धाः। पिक्छिलविश्वदी चचुः स्पर्शाभ्याम्। स्निग्धरुची चाचुषो। श्रीतोप्णी सुखदुः खोत्पादनेन। गुरुपाकः सृष्टविष्मूत्रया कफोत्क्षेशेन च। लघुर्व्हविष्मूत्रः

तयाक्षाक्तकोपेन च ॥ तत्र तुच्यगुणेषु भूतेषु रसविश्रेषमुपलच्चयेत्। तद्यया। मधुरी-गुक्य पार्थिवः। मधुरः खिग्धयाप्य इति ॥ भवति चात्र ॥

गुणा य उता द्रव्येषु प्ररोरेष्विप ते तथा। स्थानहिंडिचयास्तसाहे हिनां द्रव्यहेतुकाः

#### ॥ दिचलारिंशतमोऽध्यायः॥ 🗹

ष्यथाती रसविश्वषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

भाकाभपवनदहनतोयभूमिषु यथासङ्ग्रमकोत्तरपरिवेद्धाः शब्दस्यभेकपरसगन्धाः।
तस्यादाप्यो रसः परस्परसंसगांत्परस्परानुग्रहात् परस्परानुग्रवेशाश्च सर्व्येषु सर्व्येषांसाः
विश्वसस्त्युत्वर्षापवर्षानु ग्रह्णम्। स खत्वाप्यो रसः ग्रेषभूतसंसर्गादिदग्धः षोढा वि ।
भज्यते। तद्यथा। सधरोऽक्को लवणः कटुकस्तितः कषाय इति। ते च भूयः परस्परः
संसर्गात्तिषष्टिधा भिद्यन्ते॥ तत्र भूस्यस्तुगुणवाहुत्याग्सधुरः। भूस्यग्निगुणवाहुत्यादः
कः। तोयाग्निगुणवाहुत्याक्षवणः। वायुग्निगुणवाहुत्यात्तपुतः। वायुग्नाथगुणवा
हुत्यातिक्तः। पृथिव्यनित्रगुणवाहुत्यात्तप्राय इति॥ तत्र सधुराक्षत्वणावातप्राः। मधुरतिक्षकषायाः पित्तवाः। कटुतिक्रकषायाः श्रेषवाः। तत्र वायुरात्सनैवात्मा पित्तमाग्नेयश्चेषा सोस्य इति॥ त एव रसाः स्वयोनिवर्षना सन्वयोनिप्यसनास्य॥ किष्य
हाहुरग्नोषोमीयत्वाक्तगतो रसा दिविधाः सोस्याः श्राग्नेयास्। तत्र सधुरतिक्रकषाः
याः सोस्याः कटुम्लुत्वर्षा पाग्नेयाः॥ सधुराम्लुत्वर्षाः सिग्धा गुरवस्य। कटुतिक्रं
कषाया कृत्वा नाधवस्य। सीस्याः भीता श्राग्नेयास्रोष्णाः॥

त्व ग्रैत्यरीच्यलाघववैग्रद्यवैष्टम्भ्यगुणलचणो वायुस्तस्य समानयोनिः कषायो रसः सोऽस्य ग्रेत्यात् ग्रैत्यं वर्षयति रीच्याद्रीच्यं लाघवाद्वाघवं वैग्रद्यादैग्रद्यं वैष्टम्भ्यादैष्टम्-भ्यामिति॥

श्रीषा प्रतिच् त्यरी स्थला घववे यदा गुणल च एं पितं तस्य समान यो निः कटुको रषः सोऽस्थी ष्यादी एत्यं वर्षयति ते च् त्याते च् त्या री स्थादी स्थं ला घवा साघवं वे यदा है यदा स्थाति ॥

माधुर्यसं हगीरवशैत्यपैच्छित्यगुणलचणः श्लेषा तस्य समान योनिर्भधुरो रसः सोऽस्य माधुर्यान्माधुर्यां वर्षयति स्रे हात् स्रे हं गीरवादगीरवं शैत्यात् शैत्यं ऐच्छि-त्यात्तपैच्छित्यमिति तस्य पुनरन्ययोनिः कट्को रसः स स्रेषणः प्रत्यनीकत्वात् कट्का त्वान्माधुर्यमिभवति रोच्चात् स्रे हं लाघवादगीरवमीण्यात् शैत्यं वैश्रद्यात्य च्छित्यः मिति। तदेतिवदर्शनमात्रमुक्तम्॥

रभलच्चणमतज्ञद्वं वच्चामः ॥ तत्र यः परितोषमुत्पादयति प्रहादयति तप्पंयतिजी

बयित सुखावलीपं जनयित श्लेषमाणं चाभिवर्षयित स मधुरः ॥ यो दन्तहर्षसुत्पादयित सुखासावं जनयित ऋषासीत्पादयित सीऽम्लः ॥ यो भक्तर्राचिसुत्पादयित कप्रमेकं जनयित सार्दवं चापादयित स लवणः ॥ यो जिल्लाणं वाधते उद्देगं जनयित शिशी ग्रह्माति नासिकाहः स्नावयित स कटुकः ॥ यो गले चोषसुत्पादयित सुखवैश्रयं जनयित भक्तर्राचं चापादयित हर्षञ्च स तिकः। यो वक्तं पार्श्रोषयित जिल्लां स्तस्थयितः क्युं विचापादयित हर्षञ्च स तिकः। यो वक्तं पार्श्रोषयित जिल्लां स्तस्थयितः क्युं विचापादयित हर्षञ्च स तिकः। यो वक्तं पार्श्रोषयित जिल्लां स्तर्भयितः क्युं विचापाः॥ तत्र सधुरोरसोरसरक्तमांसमेदोऽस्थिमज्ञीजः ग्रह्मस्तन्यवर्षं नस्त्रुष्णः केग्न्यो वर्ष्यो बलक्तरम्यानः शोणितरसप्रसादनो बालहण्डचतचीणिहतः षट्पदिपिपीलिकानामिष्टतः सस्तृष्णासूच्छोदाहप्रयमनः षडिन्द्रियप्रसादनः क्रिमकफकर्यातः स एवं गुणोष्येकः। प्रवात्ययमासेव्यमानः कासञ्चासालसकवमयुवदनमाधुर्यस्वरोपघातक्रिमसलगण्डाना-पादयित तथावु दश्लोपदवस्तिगुदोपलीपाभिष्यन्दप्रसतीन् जनयितः॥

श्रमलो जरणः पाचनः पवननिग्रहणोऽनुलोमनः काष्ठावदाही वहिः श्रीतः क्लोदमः प्रायशोद्धयस्य ति स एवं गुणोऽप्ये क एवात्यश्मुपसेव्यमानी दन्त हर्षन्यनसंभीलनरो समवेदनकपावलयनशरीरशिष्ट्यान्यापादयति तथा चताभिहतदग्धदष्टभग्नशूनकगणप्रचतावस्त्रित्विसपितच्छित्रभिन्नविद्योत्पिष्टादीनिपाचयत्याग्ने यस्त्रभावात्पारदहति काण्डस्रो हृदयस्रोत ॥

लवणः संशोधनः पाचनी विश्लेषणः क्रितेदनः श्रीथन्यक्षदुः सर्व्य रसप्रत्यनीको सार्गिवशोधनः सर्व्य शरीरावयवसार्दवकरः ति स एवं गुणोष्येक एवात्यर्थसासेव्यसाः हिनो गात्रकण्डूकोठशोफवैवर्ण्य पुंस्त्वीपघातिन्द्रियोपतापान् तथा सुखाचिपाकं रक्तपि-चवातशोणितास्लीकाप्रस्तीनापादयति॥

कटुको दीपनः पाचनो रोचनः शोधनस्थीत्यालस्यकप्रक्रमिविषक्षष्ठकग्रह प्रश्मनः द्विस्थिवस्थविच्छेदनोऽवसादनः स्तन्धश्रक्रमेदसामुण्डन्ताचिति स एवं गुणोऽच्येक एवा-त्यर्थमुपसेव्यमानो भ्यममदगलतात्वोष्ठशोषगात्रसन्तापष्ठविचातकस्पतीदभेदकत् क-

तित्तम्छे दनीं रीचनी दीपनः शोधनः कण्डू कोठढणाम् च्छी ज्वरप्रथमनः स्तन्ध-शोधना विग्मृत्रक्को दमेदीवसापूर्योपशोषणश्चिति स एवं गुणोप्योक एवात्यर्थसुपसे व्यमा-नीगात्रमन्यास्तमाचे पकादितशिरः शूलभ्यमतीदभेदच्छे दास्यवैरस्यान्यापादयित ॥

कपायः संगाइको रोपणः स्तकानः गोधनो लेखनः गोषणः पीडनः क्वेदोपगोष-गर्योति स एवं गुणोऽप्येक् एवात्यर्थमुपसेव्यमानोहृत्पीडास्त्रशोषोदराध्मानवास्त्रग्र-इमन्यास्तकागात्रस्पुरणचुमुचुमायनाकुञ्चनाचे पणप्रस्तीन् जनयति॥ चतः सर्व्वाचानेव द्रव्यान्युपदेच्यामः॥

तद्यथा॥ काको ख्यादिः चीर पृतवसाम ज्ञामालिष ष्टिक यवगो घूममा घण्डा टक कसे क् कतपुरी व्यक्ति का का कि का ला ला ला ला ला ला का का मार्थिया ला पृष्ठ कर वी ज का प्रमर्थ्य मधूक के द्राचा खर्जूरराजाद नता ला ना लिकेरे चु विकार ब ला तिब ला क्ष गुप्ता विदारी प्रयस्था गी चुर-का चीर भीर टम घू लिका कुष्त माण्ड प्रस्ति निस्सा से नमधुरी वर्गः॥

दाडिमायलकमातुलुङ्गास्त्रातककपित्थकरमदैवरकोलप्राचीनामलकितिन्तिडीक-कोग्रास्त्रभव्यापारावतवेस्रफललकुचाम्लवेतसदन्तग्रठद्धितक्रसुराग्रक्तसीवीरकतुषोदक-धान्वास्त्रप्रतीनि समासेनास्त्रो वर्गः॥

से स्वत्र सोवचलविडपाक्यरोमकसासुद्रकपिक्तमयवचारोषप्रमूतसूविकाप्रस्तीनि सर् मासेन लवणो वर्गः॥

पिप्पत्यादिः सुरसादिः शियुमध्यियं मूलकलग्रनसुमुखगीतिश्वकुष्ठदेवदः कहरे-णुकावल्गुनपत्तवण्डागण् लुमुस्तलाङ्गलकोग्रकनागापोल्प्रस्तीनि सालसारादिस्पा-यग्रःकट्कोवर्गः॥

आरग्बधादिगू जूचादिसंग्जू कपणींवेत्रकरीरहरिद्राहयेन्द्रयववक्णस्वादुकग्रवसप्तन्य पर्णवहतीहयग्रिङ्गानेद्रवन्तीतिवृतकतेवेधनककीटककारवेद्वकवार्त्तांककरीरकरवीरस्य-नःश्रञ्जपुष्प्यपामार्गत्रायमाणाऽशोकरोहणीवैजयन्तीस्वर्चनापुनर्नवावृश्चिकालीज्योति-स्रतीप्रस्तीनि समासेन तिक्तो वर्गः॥

न्यग्रीध।दिरस्वष्ठादिः प्रियङ्गादी रोध्रादिस्त्रिफलागक्तकीनस्व्वास्त्रवक्षुकतिन्दुकफ-लानिकतक्ष्याकपाषाणभेदकवनस्पतिफलानिसालसारादिश्वप्रायणः कुरवककोविदार-कजीवन्तीचित्रीपालङ्गासुनिषस्कापसृतीनि नीवारकादयो सुद्रादयश्व समासेन क षायोवगः॥

तत्रेषां रसानां संयोगास्त्रिषष्टिर्भवन्ति। तद्यथा । पञ्चदम हिकाविंगतिस्त्रिकाः पञ्चदम चतुष्काः षट् पञ्चका एकमः षड्सा एकः षट्क इति तेषामन्यत्र प्रयोजनां विष्यामः॥ भवति चात्र॥

जग्धाः षडिधगच्छन्ति बिलनो वशतां रसाः। यथा प्रकुपिता दोषा वशं यान्ति बसीय तः।

#### ॥ विचलारिंशत्तमोऽध्यायः ॥

श्रयाती वमनद्रव्यविकलाविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

वसनद्व्याणां फलद्यानां मदनफलानि श्रष्टतमानि भवन्ति । श्रष्टामदनपुष्पाणामातपपरिश्रष्ट्वाणां चूर्णप्रकृञ्च प्रत्यक्पुष्पीसदापुष्पीनिम्बक्षषायाणामन्यतमेनासीस मधु-

सेन्धवयुक्तां मात्रां पायित्वा वामयेत् मदनग्रलाटुचूणास्येवं वा वकुलरस्यकोपयु-क्रामि मधुलवणयुक्तान्यभिप्रतप्तानि सदनग्रलाटुचूर्णासद्वां वा तिलतण्डुलयवाग् । निर्द्वत्तानां वा नातिष्वरितपाण्डूनां कुग्रसूटाववष्ठस्त्तोमयप्रलिप्तानां यवत्रषमद्गमा-ष्रशास्त्रादिधान्यराग्राषष्ट्ररात्तोषितिक्तित्रभिद्यानां फलानां फलपिप्पलीग्रष्टुत्यातपेग्रोषः येत् तासां दिधमधुपललविस्तिपारग्रद्याणां सुभाजनस्थानामन्तनेष्वसृष्टिमुखियष्टी-सश्चक्तषाये कोविदारादीनामन्यतमे वा कषाये विस्त्य रात्रिपर्युषितं मधुसैन्धवयु-क्रमाग्रीभिरभिमन्त्रितसृदङ्मुखः पाङ्मुखमातुरं पाययेतानेन मन्त्रेणाभिमन्त्रः । ब्रह्मदचाण्विक्देन्द्रभूचन्द्रार्कानलानिलाः । ऋषयः सीषधीग्रामा भूतसङ्गास्तु पान्तुते ॥ रसायनमिवर्षीणां देवानामस्तं यथा। सुधेवोत्तमनागानां भेषज्यमिद्रमस्तु ते ॥

विश्वेष श्रेष्ठवरप्रतिश्वायान्सर्विद्धिष्वप्रवर्त्तभाने वा दोषे पिप्पलीवचागीरसर्वपक्रकोश्मियः सलवणैरुणास्त्र भिः पुनः पुनः प्रवर्त्त येदासम्यग्वान्तलचणादिति ॥
सदनप्रलम्जाचूणं वा त्यक्कायपरिभावितं सदनप्रलक्षवायेण सदनप्रलम्जासिष्ठस्य वा
पयसः सन्तानिकां चौद्रयुक्तां सदनप्रलम्जासिष्ठं वा पयः । सदनप्रलम्जासिष्ठं न वा
पयसा यवागूमघोभागासुकप्रपित्तच्चहृह्ण्योः॥ सदनप्रलम्जासिष्ठस्य वा पयसो दिधिमा
वसुपगतस्य दध्युत्तरं दिध वा कप्रप्रसक्तच्चिह्नि सृच्छातमकेषु ॥ सदनप्रलम्जासि हं वा
भक्तातकस्र इवदादाय प्राणितीभूतं सेद्रयेदातपपरिश्वकः वा सदनप्रलम्जाचूणं जोवन्तीकषायेण पित्ते कप्पत्थानगते॥ सदनप्रलम्जाकाष्ट्रं वा पिप्पत्थादिप्रतीवापं तभूणं वा निस्वक्षिकाकषाययोरन्यतरेण सन्तर्पणं कप्पत्थाधिष्ठरं सदनप्रलम्जाचूणं
वा मध्ककाश्मय्यद्वाचाकषायेण ॥ सदनप्रलविधानसुक्तम् ॥

जीसूतककुसुसचूणें वा पूर्व्यवदेवं चोरेण निर्द्धत्तेषु चीरयवागूं रोस्प्रीषु सन्ता-निकासरोस्प्रीषु च दध्यत्तरं इतिपाण्डुषु दिधि तत् कषायसंस्रष्टां वा सुरां कफारी-चककासम्बासपाण्डुरोगयद्यसमु पर्य्यागतेषु सदनफलसङ्गावदुपयोगः तद्देव कुटज-फलविधानम् ॥ क्वतविधनानासप्येष एव कस्पः । रच्चाकुकुसुसचूणें वा पूर्व्ववदेव ची-रेण कासम्बासच्छिदिकफरोगेषूपयोगः ॥

यामाग्वस्यापि सदनप्रसम्जावदुपयोगी विशेषतस्तुगरगुरुमोदरकामखासक्ष साम-येषु वायौ वा कप्रस्थानगते क्षतविधनप्रसपीप्यसीनां वमनद्रव्यकषायपरिपीतानां व-इग्रस् णेमुत्पनादिषु दत्तमाद्यातं वामयति तत्त्वनववस्दोषेषु यवागूमाकग्ठात्पीतव-स्मु च विदध्यात्। वमनविरेचनग्रिरोविरेचनद्रव्याग्येवं वा प्रधानतमानि भवन्ति॥ भवतयाव॥ वमनद्रव्ययोगानां दिगियं सम्प्रकोत्ति । तां विभज्य यथाव्याधि कालग्राह्मविनिश्वयात्॥ काषायैः स्वरसैः करकेथ्रू पैरिप च बुडिमान्। पेयले ह्याच्यभोज्ये षु यमनान्युपकस्पयेत्॥

## चतुश्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः॥

षयातीविरेचनद्रव्यविकरपविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः॥ बर्गामं ढहन्मूलं येष्ठं मूलविरेचने। प्रधानं तिस्वकस्वन्तु फलेष्विप इरीतकी॥ तैले वे रण्ड अन्तेलं खरसे कारविक्षिका। सुधापयः पयः स्कामिति प्राधान्यसंग्रहः॥ ते-बां विधानं वच्यामि यथावदनुपूर्वय: । वैरेचनद्रव्यरमानुपीतं मूर्वं महत्रे वतमस्तदो-षम्। चूर्णीक्ततं सैन्धवनागराम्यमस्त्रोः पिवन्याकतरोगजुष्टः॥ इचोविकारैर्मधुरैरसैस्तत् पैत्ते गरे चोरयुतं पिबेदा । गुडूचारिष्टति फलारसेन सव्योषसूतं कफर्जे पिबेदा॥ त्रि-वर्णकत्रा प्रणयुत्तमितद्गुडेन लिह्यादनवेन चूर्णम् । प्रस्थे च तग्मू लरसस्य दला तग्मू-बाकरकां कुडवप्रमाणम् । कर्षोन्मिते सैन्धवनागरे च विपाच्य करकीक्रतमेतद्यात्॥ तत्करकभागः समहोषधार्वः ससैन्धवी सूत्रयुतस पेयः ॥ समास्टब्सागरकाऽभयाः स्यभीगार् कं पूर्णफलं सुपक्षम्। विडक्नसारी मरिचं सदार योगः ससिन्धू इवसूत्रयुक्तः॥ विरेचनद्रत्रभवन्तु चूणें रसेन तेषां मतिमान् विसृद्य। तन्मूलसिखेन च सर्पिषाक्त सेव्यं सदाच्ये गुटिकी क्षतच्य ॥ गुडे च पाका भिसुखे निधाय चूर्णी कतं सम्यगिदं विपाचा। योतं त्रिजातास मयो विस्टा योगानुरूपा गुटिकाः प्रयोज्याः॥ वैरेकीयद्र-व्यचूर्णस्य भागं सिखं सार्धं काथभागै यतु भि:। पामद्रीयात् सर्पिषा तच्छतेन तत्का-योषास्त्रे दितं सामितचा ॥ पाकप्राप्ते फाणिते चूर्णितं तत् चिप्तं पक्कं चावतार्थ्य प्रयक्ता-त्। शीतीभूता मोदका ऋदागन्धाः कार्या स्वेते भच्यकत्याः समासात्॥ रसेन तेषां परिभाज्य सुद्गान् यूषः समिस्य इवमपिरिष्टः । वैरेचने उन्धेरिप वैदलैः स्यादेवं विद-ध्यादमनीषधेय ॥ भित्त्वा दिधेचं परिलिप्य कलके स्त्रिभण्डिजातैः प्रतिबध्य रज्ज्वा। पक्षश्च सम्यक् पुरपाकयुक्ता खादेन् तं पित्तगदी सुयोतम् ॥

सिताजगन्धात्वक् चौरोविदारीतिहतः समाः । लिद्याग्मधुष्टताभ्यान्तु त्यड्दाङ्क्यरणाग्नते ॥ यर्कराचौद्रसंयुक्तं त्वह च णीवच णितम् । रेचनं सुकुमाराणां त्वक् पत्रमविचाय-कम् ॥ पचेक्के इं सिताचौद्रं पलाईकुडवान्वितम् । तिहच ण्युतं योतं पितप्तं तिहरे-चनम् ॥ तिहच्छामाचारण्यद्योपिप्पली मधुनाप्त्र्यात् । सर्वेश्चे प्रविकाराणां ये हमेत-दिरेचनम् ॥ वीचाव्यप्रधाकाण्यस्यधावीदाडिमको लजान् । तैलसृष्टान् रसानक्कपले-रावाष्य साध्येत् ॥ घनीभूतं तिसौगन्ध्यं तिहत्चौद्रसमन्वितम् । लेश्चमितत्कप्तप्रायः सुकुमारैविरेचनम् ॥ नीकीतुत्वं त्वगेलच्च तैस्तिहत्सासितोपला । चूणं सन्तर्पणं चौद्रप्तः

सामा सिन्। तन्त् ॥ त्व च्छा। प्रासिताक प्रातिपतासाचिकैः समैः । सोदकाः सिन् पातोध्वरतापित्तज्वरापहाः ॥ त्रवङ्गागास्त्रयः प्रोत्तास्त्रिपा तत्समा तथा। चारकण्णा-विडङ्गानि संचूर्ण्यमध्मिष्यमा । लिश्चादगुडेन गुटिकां काला वाप्यथ भचयेत्। कफ-वातकतान् गुल्यान् भ्रीहोदरहलीसकान् ॥ इन्त्यन्यानिप चाप्येतिकरपायं विरेचनम् चूणं म्यामात्रवनोलो कट्टो सुस्ता दुरालभा ॥ चच्चेन्द्रवीजं विफला सिपिक्षांसरसास्त्र-भि:। पोतं वोरेचनं तिं रूचाणामिप शस्यते ॥ वैरेचिनकिनः क्वायमागाः शीतास्त्रथो मताः । हो फाणितस्य तज्ञापि पुनरग्नाविधययेत्॥ तत्साधुसिहं विज्ञाय भीतं कत्वा निधापरीत्। कलसे क्रतसंस्कारे विभज्यर्ता हिमाहिमौ ॥ सामाद्र्युं जातरससासवं मधुगन्धिकम्। पिबेदसावेव विधि: चारमूहासवेधविष ॥ वैरेचनिकमूलानां काथे मा-षान् सुभावितान् । सुधौतांस्तलाषायेण प्रालोनाञ्चापि तण्ड्लान् । अवच्यौकतः पिण्डान्कत्वाश्रम्कान्सचूर्णितान्। शालितण्डुलच्रेश्च तत्कवायोष्मसाधितम्॥ तस्य-पिष्टस्यभागांस्तोन् कि खभागविभित्रितान् । मण्डीदकार्ये कायञ्च द्यात्तसर्वमेकतः॥ निदध्यात्कलमें तान्तु सुरां जातरसां पिबत् । एष एव सुराकल्यो वसनेष्वपि कीति -तः ॥ मूलानि विव्वतादीनां प्रथमस्य गणस्य च । महतः पञ्चमूलस्य मूर्व्वाशाङ्ग ष्ट्योर-पि ॥ सुधां है मवतं चैव विषलातिविषे वचाम् । संहृत्ये तानि भागी दो कारये देवमेत-योः॥ कुर्याद्रिः काथमेकिस्मनेकिसान् चूर्णमेव तु । चुणासास्त्रिसंस्तु निःकाथ भावधेदहु यो यवान् ॥ ग्रष्टकाणां सदु सष्टानां तेषां भागाश्वयो सताः । चतुर्थं भागसावाष्य चूर्णा-नामन्को तिंतम् ॥ प्रचिष्य कलमे सम्यक् समस्तं तदनन्तरम् । तेषामेव कषायेण शीतलेन सुयोजितम् ॥ पूर्वे वत्मि बद्ध्यात् ज्ञे यं सीवीरकं हि तत् । पूर्वो कं वर्ग माह्रत्य दिधा कल कमतयोः ॥ भागं संचुदा संस्जा यवान् स्थाल्यामधित्रयेत् । भ-नप्रटङ्गाः कषायेग तानभ्यामिच साधयत्॥ सुसिद्धां यावतार्यो तानीषधिभ्यो वि-वेचयेत्। विस्टय मतुषान् सम्यक् ततस्तान् पूर्वविनमतान् ॥ पूर्वी क्रौषधभागस्य चूर्षी दला तु पूर्ववत्। तेनैव सह यूषेण कलसे पूर्व्ववन्नासेत्॥ ज्ञाला जातरसञ्चापि त-त्तुषोदकमादिग्रेत् । तुषाम्बु सौवीरकयोविधिरेष प्रकीत्ति तः ॥ षड्रात्रात्सप्तरात्राद्वा ते च पेये प्रकोत्ति । वैरेचनेषु द्रव्येषु विद्यन्मृलविधिस्सृतः। दन्तीद्रवन्योम् लानि विशेषान् सत्कुशान्तरे ॥ पिपालोचौद्रयुक्तानि खिनान्युष्ट्रत्य शोषयेत् ॥ ततस्तृहिंद धानेन योजयेत् स्रोपित्तयी:। तयो: कलककषायाभ्यां चक्रतेलं विपाचयेत् ॥ सर्पिस पक्षं वीसर्पकचाद। हालंजीजीयत्। महगुल्मानिलक्षे पाविवन्धांस्तै लमेव च ॥ चतुस्ते हं यक्त च्छु कवातसंरीधजा रुजः ॥ दन्तीद्रबन्तीमरिचकनका खयवासकैः । विश्वभेषजस्-द्दोकाचित्रकेम् त्रमावितै: ॥ सप्ताइं सर्पिषा चूर्णं याच्यमतिदिरेचनम् । जीर्णे सन्तर्पणं

चौद्रं पितस्य भारतापद्यम् ॥ भजोर्णपार्यं रुक्पाग्डु सी होदरनिवर्षणम । गुडस्याष्ट्रपती पथा विंगतिः खः पलं पलम् ॥ दन्तोचित्रकयाः कर्षौ पप्पलोत्रहतोर्दम ॥ क्रत्वैता-दोन्मनं नाने दशमे दशमेऽहान । ततः खाददुश्णतोयसेवी निर्यन्त्रणाद्विसे ॥ दोष-घा ग्रहणीयाण्ड्रागामः कुष्ठनामनाः । व्याषं विजातकं मुस्ता विडङ्गामनके तथा॥ नवैतानि समाणानि विष्ठदेष्टगुणानि वै। प्रलच्णचूणीकतानो इदन्तीमागद्यं तथा॥ सर्वाणि चूर्णितानोह गालितानि विभिश्चयेत्। षड्भिश्च गर्कराभागेरीषरसैन्धवमाचिकौ॥ पिण्डितं अचयित्वा तु ततः शोताम्ब पाययेत् । वस्तिक्क् तड्ज्वरच्छिरशाषपाण्ड भ्न-मापइम् ॥ नियंन्वणिमदं सर्वे विषयुन्तु विरेचनम् । त्वदृष्टकसंज्ञाऽयं प्रशस्तः पित्तरो-गिणाम्॥ भच्यः चीरानुपानी वा पित्तरलेषातुरैनरेः ॥ भच्यक्पसधर्मलादाक्येष्वं व वि धोयतं ॥ तिरवनस्य त्वचं वाद्यामन्तर्वरक्तनवर्जिताम् । चूर्णियत्वा तु ती भागी तत्क-षायेण गालयेत्। तताय भावतं तन भागं शुष्कन्तु भावतम्। दश्रमूलकषायेण तः वदत् संप्रयोजयेत् ॥ विधानं त्वचु निर्दिष्टं फलानामय वच्यते । हरीतक्याः फलं त्व-स्थिवियुक्तं दोषवर्जितम् ॥ योज्यं तृहद्धिानन सर्वव्याधिनिवर्श्यम्। रसायनं परं मिध्यं दुष्टान्तर्व गर्याधनम् ॥ इरोतको विडङ्गानि सैन्धवं नागरं तहत्। मरिचानि च तत्सवं गामूत्रेण विरेचनम् ॥ इरोतको भद्रदाक कुष्ठ पूगफलं तथा। सैन्धवं शृङ्गवेरञ्च गोमूत्रेण विरेचनम् ॥ नीलिनीफलचूर्णञ्च नागराभययोस्तथा । लिह्याट्गुडेन सलिलं पयादुणां पिवेनरः ॥ पिप्पत्यादिकषायेण पिवेत्पिष्टां हरोतकीम् । सैन्धवोपहितः सद्य एष योगी विरेचयेत्॥ इरीतको भच्चमाणा नागरेण गुडंन वा। सैन्धवीपहिता वाधि सातत्वन। विनदोपनी ॥ वातानुसीमनी हृष्या चेन्द्रियाणां प्रसादनी। सन्तर्पणकतान् रोगान् प्रायो इन्ति हरीतको ॥ शीतमामलकं रूचं पित्तमेद:कफापहम्। विभीतक-सनुष्णन्तु कफपित्तनिवर्र्णम्। वोखयम्बक्रवायाणि स्तितत्तमधुराणि च। विफला स वरीगवी विभागष्टतमूच्छिता ॥ वयसः स्थापनं चापि कुर्व्यात् सततसेविता । इरीत-कीविधानेन फलान्येवं प्रयोजयेत् ॥ विरेचनानि सर्वाणि विशेषाचतुरङ्गुलाम्। फलं-काले समुद्रुत्य सिकतायां निधापयेत्॥ सप्ताहमातपे ग्रुष्कं ततो मज्जानमुद्ररेत्। तैलं याद्यं जले पक्षा तिलवदा प्रपोडा च ॥ तस्योपयोगो बलिनां यावदर्षाण दादश । लि-ह्यादेरण्डतैलेन कुष्ठं त्रिकुटकान्वितम् ॥ सुखीदकञ्चानुपिबेटेष योगो विरेचयेत्। एर-ग्डतेलं विफलाकाधेन दिगुणेन तु॥ युक्तं पोतं तथाचीररसाभ्यान्तु विरेचयेत्। बाल-व्यचतचोणस्कुमारेषु योजितम्॥ फलानां विधिरुद्दिष्टः चोराणां ऋणु सुयत । विरे-चनानां तीच्यानां पयः सीर्धं परं सतम् ॥ भंजप्रयुक्तं भवति विषवत्वामेविभंमात् । वि-जानता प्रयुत्तन्तु महान्तमपि सञ्जयम्। भिनत्याश्वेव दोषाणां गैगान्हन्ति च दुस्त ॥

सहत्याः पश्चमूल्यास्तु वहत्योश्चे क्रेयः प्रथक्। क्रवायः समभागस्तु तदक्षारे विश्वेषािष्ठतम्॥
प्रमादिभः पूर्वेवन्तु प्रयोज्यं कोलसम्मितम्। सहावचपयः पोतेर्येवागूस्तण्डुलेः क्रता॥
पोता विरेचयन्याग्र गुडेनोत्कारिका क्रता। लेहो वा साधितः सम्यक्षुहोचीरसिताप्रतेः ॥ भावितास्तु खुहोचोरे पिपप्त्यो लवणान्विताः। चूर्णं काम्पिक्षकं वापि तत्पीतं
गुटिकाक्षतम्॥ सप्तला ग्रक्षिनो दन्तो त्वहदारग्वधं गवाम्। मृत्रेणाग्नाव्य सप्ताहं खुशोचोरे ततः परम्॥ कोणं तेनैवचूर्णंन माल्यं वसनमैवचं। श्राष्ट्रायावत्य वा सम्यक् यदुकोष्ठो विरिच्यते॥ चोरत्वक्षलमूलानां विधानः परिकीर्त्तिः। श्रवच्य सम्यग्रोगादीन् यथावदुपयोजयेत्॥ त्वहच्छाणा मितास्तिसस्तिस्त्र विष्ठक्षात्वचः। विडक्षपिप्यलोचारगाणास्तिस्य चूर्णिताः॥ लिख्वात्सिर्पिधुभ्याश्च मोदकं वा गुडेन वा। भच्चयेकिव्यरोहारमेतत् श्रेष्ठविरेचनम्॥ गुल्मान् द्वोश्वोदरं कासं हलीमकमरोचकम्। क्राप्तवातकतांखान्यान् व्याधीनेतद्वप्रयोशित। पृतेषु तैलेषु पयःसु चापि मद्येषु मूत्रोषु तथा
रसेषु। भच्याकलेख्येषु च तेषु तेषु विरेचनान्ध्यमितिवद्यात्॥ चीरं रसः करकमधो
क्रवायः श्रतस्य ग्रोतस्य तथैव चूर्णम्। कल्याः षडेते खलु भेषजानां यथोत्तरं ते लघवः
प्रदिशः॥

# पञ्च चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥

प्रयातोद्रवद्रव्यविधिसध्यायं व्याख्यास्यासः॥

पानीयमान्तरी चमिनदे प्रारममस्तं जीवनं तर्षणं धारणमाश्वासजननं स्रमः क्रमिपिपासामदम् च्छातन्द्रानिद्रादा हप्रयममेकान्ततः प्रथमच्च तदेवावनीपिततमस्यतमं रममुपलभते स्थानिविधेषात्रदोनदसरस्त हागवापोक् प्रकृण्होपस्तवणोद्विद्विक्तर्ते दारपल्ललादिषु स्थानिव्वस्थितमिति। तक्षली हितकपिलपाण हुपीतनीलग्न व्यवनिप्रदेशेषु मधुरास्तलवणक टुतिक काषयाणि ययासङ्घा मुदकानि प्रभावन्तीत्ये के भाषन्ते तत्तु न सम्यक्, तत्र पृथिच्यादे नामन्योन्यानुप्रविधकतः सिललरसी
भवत्युक्तर्षापक्षयेण तत्र स्वगुणभूयिष्ठायां भूमावन्तं लवणच्च चस्तुगणभूयिष्ठायां मधुरम्। तेजीगुणभूयिष्ठायां कट्ठकं तिक्तं च ॥ वायुगुणभृयिष्टायां कषायच्च । चाकाणगणभूयिष्ठायामच्यक्तरसम्ब्यक्तं द्वाकाणमित्यतस्तत्प्रधानमच्यक्तरस्त्वात् तत्ये यमान्तः
रोचालाभे। तत्रान्तरीचं चतुर्व्विधम् । तद्यथा ॥ धारं कारं तीषारं हैमिमिति। तेषां
धारं प्रधानं लघुत्वात्तत्युनिर्दे विधं गाङ्कं सामुद्रं चेति। तत्र गाङ्कमाख्युजे मासि प्रायशी वर्षति तयो हैयो रिप परीचणं कुर्ब्वीत प्राच्योदनिपण्डमकुथितमिवदग्धं रजतः
भाजनीपहितं वर्षतिदेवे विष्ठण्कुर्वीत स्रयदि सुद्रुतं स्थितस्तादृश्य एव भवित तदा गा-

कः पततीत्यवगल्त्यं वर्णान्यत् सिल्यक्त दे च सासुद्रसिति विद्यालकोपाद्यम्। सा
सुद्रमप्याख्युजे सामि ग्रहीतं गाङ्गवङ्गवति । गाङ्गं पुनः प्रधानं तदुपाददीताष्वयुजे
सामि ग्रुचिग्रक्तविततपटैकदेग्य्युतस्य वा इस्यत्वपरिश्वष्टसन्यव्या ग्रचीभिर्भाजनैग्रंडीत सीवर्णे राजते स्प्मये वा पाक्ते निद्ध्यात्तसर्वकालमुप्युक्तीत तस्यालाभे भीसन्। तद्याकामगुणवह्नः तत्पुनः सप्तविधम्॥ तद्यथा । क्रीपं व्यादेयं सार्षं ताडागं पा
स्वणमीद्भिदं चौग्यमिति तत्र वर्षाखान्तरिष्यसीद्भिदं वा सेवेतं सङ्गगुणलात्
ग्रिद् सर्वे प्रसन्नतात् हेमन्ते सारसं ताडागं वा वसन्ते क्रीणं पाद्यवर्णं वा ग्रीकेश्वेवं
प्राहिष चौग्रामनवसनभिष्ठष्टं सर्वे श्वेति॥

कोटभू अपरीषा गङ्गवन् । यद्वितम् । त्यपणो त्करयुतं क तुषं विषमं युतम् ॥ योऽवः गाहित वर्षासु पिवेदापि नवं जलम् । म वाद्याभ्यन्तरान् रोगान् पापुयात् जिप्रमेवतु ॥

तत्र यत् भैवालपङ्ग्यटलणपद्मपभ्रत्नप्रतिभिरवच्छमं मित्रभृश्वितिरणानिसेनीभिज्रष्टं गन्धवणरसोपछष्टञ्चतद्वापम्सिति विद्यात् ॥ तस्त्र स्वभेकपरमगन्धवीर्यितपाकरोषाः षट् सम्भवितः । तत्र खरता पैष्क्रित्यमीच्यां दन्तमादिता च स्वभेदीवाः ।
पङ्गिकतामैवालवद्वपेता क्रादीपः । व्यक्तरसता रमदोषः । स्वतिष्टमस्थता गन्धदोषः
यदुपयुक्तं तृष्णागौरवम्बलकप्रसेकानापादयित स वीर्यदोषः । यदुपयुक्तं चिरादिपच्यते विष्टभाति वा स विपाकदोष्ठ इति । तृपते भान्धरित्वे न सन्ति ॥ व्यापकान्
नामित्वक्रयनं सूर्यातप्रतापनं तप्तार्थः।पिक्षभिक्तासोष्ट्राणां वा निर्वापचं प्रसादनच्य
कत्त्रय नामुख्यम्बोत्यसपाट्यापुष्पप्रस्तिभिद्याधिवासनसिति ॥

सीवण राजतं तास्त्रे कांश्चे सिष्यये तथा। पुष्पावतंत्रे भीमे वा सुगन्धि सिक्कं प्रतेत्॥ =
व्यापनं वर्जयेकित्यं तीयं यहाप्य मार्त्तवम्। दोषमञ्जननं भ्रात्माहदीताहितन्तु तत्॥
व्यापनं सिक्कं यस्तु पिवतीहापसाधितम्। श्वययं पाण्डुरोग य त्वद्रोषमिष्याकताम्॥
श्वासकामप्रतिश्यायभूनगुत्योदराणि च। श्वन्धान्वा विश्वयाम् रोगान्पाप्न्यात् विप्रसेवच

तत महकतुषस्य प्रसाधनानि भवन्ति । तद्यथा । कतकगोमेदकधिसप्रस्थियेवाका सृतवस्त्राणि मुक्तामणियेति । पश्च निश्च पणानि भवन्ति । तद्यथा । फसकं द्वरष्टकं सुभवन्य उदकमश्चिकाणिकाञ्च ति ॥ सह भीतीकरणानि भवन्ति प्रवातस्वापनमुदकप्रच पणं यष्टिकाभ्यामणं व्यजनं वस्त्रोद्यर्णं वानुकाप्रचेपणं भिक्यावनस्वनश्च ति ॥
निर्गम्यमञ्जासमं त्रणाष्ट्रं मुचि भीतनम् । प्रस्त्रं नष्ट्रं नष्ट्रं च द्वर्यस्व तोयं गुणवद्श्वते ॥

तत नदाः पश्चिमाभिमुखाः पया लघुदक्ततात्। पूर्वाभिमुखास्त न प्रमध्यन्ते गुन् कृदक्तवात् ॥ दक्तिपाभिमुखा नातिदोषलाः साधारणत्वात् । तत्र मञ्चप्रभवाः कु-ष्ठञ्चनयन्ति विरुध्यप्रभवाः खुष्ठं पाण्डुरोगञ्च मलयप्रभवाः क्रमोन् महेन्द्रप्रभवाः प्रको- पदोदराणि हिमवत्प्रभवा हृद्रोगखययुगिरोरोगशलीपदगलगण्डान्। प्राच्यावन्त्या आपरावन्त्या श्रामें स्थपननयन्ति पारिपात्रप्रभवाः पच्या कलारोग्यकार्थ्य इति ॥
नद्यः शोम्नवहालच्यःप्रोक्ता याश्वामलोदकाः।गुर्व्यः श्रैवालसच्छनाः कलुषा सन्दगास याः॥
प्रायेण नद्या सत्त्रु सतिता लवणान्विताः । ईष्रक्षप्राया सधुरालघ्पाको बले हिताः ।॥
तत्र सम्बेषां भौसानां यहणं प्रत्य प्रसित्तत्र ह्यसलत्वं श्रैत्यञ्चाधिकं भवति स एव

चापां परी गुण इति॥

दिवाका करणे जु ष्टं निशायामिन्द् रश्मिभः। अक्त समन्यभिन्दि तत्तु व्यं गगनास्त् ना॥ गगनाम्बु त्रिदोषघं गरहोतं यत्सुभाजने । बल्यं रसायनं मध्यं पात्रापिच्चि ततः पगस् रचाघुं गोतलं इतादि ज्वरदाइविषापहम्। चन्द्रकान्तोद्भवं वारि पित्तघुं विमलं स्ख-तम् ॥ सूच्छीपित्ती णादाहेष विषे रक्ते सदात्यये । स्त्रसक्त सपरीतेष तसके वसयी तथा कर्व गे रतापत्ते च शीतमसः प्रशस्यतः पार्खशूले प्रतिश्याये वातरोगे गलयहे॥ आधाति स्तिमिते कोष्ठे सदा ग्रहे नवज्हरे। हिकायां स्ते हपीत च शीतास्त परिवर्जन येत्॥ नादेयं वातलं रूचं दोपनं लघ् लेखनम्। तदिभिष्यन्दिमधुरं सान्द्रं गुक् कफा-वहम् ॥ त्रणाष्ट्रं सारमं बस्यं कषायं मधुरं लघु । ताडागं वातलं खादु कषायं कटुपा-कि च ॥ वानप्रलेशहरं वाप्यं मचारं कटुपित्तलम् । मचारं पित्तलं कीपं प्रलेशघुं दी-पनं तातु ॥ चौष्टाका विकारं रूचं सधुरं कफलव च। कफवूं दीपनं हृद्यं लघु प्रसः वणोद्भवम् ॥ सत्ररं वित्तगमनमविदाश्चोद्विदं स्मृतम्। वैकिरं कट् मचारं प्रलेखपू लघ दीपनम् ॥ कैदारं सध्रं प्रोक्तं विपाकं गुक् दीवलम् । तहत्या त्वलम् हिष्टं विशेषा-दीवलन्तु तत् ॥ सामुद्रमुदकं विसं लवणं सर्व्वदीवक्षत् । भनेकदीवसान्पं वार्थिभि-प्यन्दि गहितम् ॥ एसिद्धि प्रमंय्कां निरवदान्तु आक्षलम्। पाके विदाि तथ्या घू प्र-श्यस्तं प्रोतिवर्दनम् ॥ दीपनं खाद् शीतञ्च तीयं माधारणं लव् । कफमेदोऽनिलामघु दीपनं विस्तिपीधनम् ॥ श्वासकामज्वरच्हं एथ्यम्णीदकं मदा। यत्काथ्यमानं निर्वागं नि:फीनं निर्मलं लघु ॥ चतुर्भागावश्रवन्तु तत्तीरं गुणवत् स्मृतम् । नच पर्य्यापतं देयं बादाचिद्वारि जानता ॥ श्रम्लोभूतं कफोत्क्लेशि न हितं तित्पपामने । संख्यानातामु-हूरी रोगी पित्तोखित तथा ॥ मिल्पातससुरथे च शृतशोतं प्रशस्ति । सिर्ध सादु हिसं श्रुट्यं दीपनं वास्त्रशोधनम् ॥ वृष्यं पिक्तिपासाघुं नारिकेलोदकं गुक्। दाहातीसारिप त्तासङ्मूकांमदाविषात्तिष् ॥ शृतशीतं जलं गस्तं तृणा ऋदिभ्रमेषु च । श्रोचकं प्र-तिश्याये प्रसेकी म्बयशी चये॥ सन्दाम्बावुदरे क्षष्ठे ज्वरे नेत्रामये तथा। वर्णे च मधु-मेहे च पानीयं मन्दमाचरेत्॥

॥ इति अखवर्गः ॥

गयमानत्वा वीष्ट्रमाविकं साहिषच यत्। प्रावायाचे वनाय्याच करेण्नाच यत्या॥ तत्वने तोषविरमप्रमादं पाणदं गुरू। सधुरं पिच्छितं गीतं सिग्धं शतस्यां सरं सदु॥ सव्वप्राणध्नां तसात्सातस्यं चोरसिष्ठोच्यते॥

तत्र नव्यं भेव चारं पाणिनामप्रतिषिद्धं जातिमात्स्यात्। वात्पित्तमोणितमानसिक् कारेव्यविष्ठ्यत्। जोणेव्यत्वासम्बासमोषच्यगुरुनात्मादादरमूच्छिभ्ममददाच्चिपा-साह्यस्तिपाण्डुरोगग्रह्योदोषार्गः यूनादावत्तीतिसारप्रवाहिकायोनिरोगगर्भस्तावः रक्तपित्तयमक्तमहरं पाप्मापच बन्धं हृष्यं वाजोकरणं रसायनं मेध्यं सन्धानस्थापनं व-यःस्थापनमायुष्यं जोवनं हृंहणं वमनं विरेचनञ्च तुन्त्यगुणत्वाचीजसो वर्ष निर्मात बाख-हृद्धवतचोणानां चुद्धावय्यायामक्षितानाञ्च प्रधातमम्॥

गोचोरमनिस्यन्द सिग्धं गुत्रवायनम्। रत्नपितहरं शोतं सधुरं रसपाकयोः ॥जी-वनोयं यया वातिपत्तवं परम स्सनम्। गत्यतुल्यगुणं त्वाजं विशेषाच्छे। षिणां वितम्॥दी पनं लव संपाहि जामकासासपितत्त्। अजानामस्यकायत्वात् कट्तिकानिषेवणात् ॥ नालाख्यानाद्यायामारसव्यव्याधिहरं पयः ॥ क्चाणां लवणं किञ्चदीष्ट्रं स्वादुरसं लव । शोजगुनमोदरायों घं क्रमिक्षविषाप इम् याविकं मधुरं स्निग्धं गुक् पित्तक फाव हं पयं केवनवातेत्र कासे चानिनत्वा । सन्नाभियन्दि सधुरं साहिनं विक्कताणनम्॥निः द्राकरं शीतकां गयात क्षिग्धतरं गृत्। उणां चैक्रमफं बच्चं माखावातहरं पयः ॥ स-धुरास्तरतं कवं लगणानुरसं लघु । नार्खास्तु मधुरं स्तन्यं कषायानुरमं हिमं॥ न-स्यायोतनयोः पत्र्यं जोवनं लघु दोपनम्। इस्तिन्या मधुरं ह्यां कषाया नुरसं गुरु ॥ स्नि-वथ खर्थिकर शोतं चचु वं बलवर नम्। प्रायः प्राभातिकं चोरं गुरु विष्टांश्च श्रोतलम्॥रा-लो सोमगुणलाच व्यायामाभावतस्त्या। दिशकराभितप्तानां व्यायामानिससेवनात्॥ वातानुतामि अान्ति वृ चाल्यं चापरालिकम्।पयोऽभियान्द गुर्वामं प्रायगःपरोकोत्तितम्॥ तदेवाता लवुतरमनिधयन्दि वै मृतम्। वजियता स्तियाः स्तन्यमासमेव हि तहितम्। धारोणां गुणयत् चोरं विपरोतमतीऽन्यया । तदेवातिशृतं सर्वः गुरु हंस्णसुच्यते ॥ अनिष्टगन्धमम्बद्ध विवर्षे विरमञ्च यत्। वर्ज्ये सलवणं चीरं यच विग्रयितं भवेत्॥ इति चीरवर्गः॥

दिध तु मधुरमस्लमत्यस्ति चेति तत्ववायोनुरमं स्निम्धमुणं पीनसविषमञ्चराति माराराचकमृत्रक क्रिकार्या पहं तथं प्राणकरं साष्ट्रत्यञ्च ॥ महाभिष्यान्द सधुर क्षणमदावियद्व नम्।क्षणित्त ज्ञदम्ल स्थादत्यम्लं रक्षद्रवणम्॥ विदा हि स्प्रित्यमूत्रं सन्दर्भातं विदोषकत्। स्निम्धं विपाकं सधुरं दीपनम् बलवर्षे नं ॥ वान्त्रत्यापदं पवित्रञ्च दिध गव्य स्विपदम्। दध्यालं क्षणित्तवं खबु वात्वयापदम् दुर्नामः स्वासकातेषु श्वितमञ्जेः प्रदोपनम् । विषाक मधुरं द्वष्यं वातिषत्तप्रसादनम्॥वलासवद्य नं स्विष्यं विग्रेषाद्व्यम् । विषाक कटु सद्यारं गृक भेवीश्विकं दिधि ॥ वातमर्थां सि कुष्ठानि द्वामीन् इन्तुद्धालि व । कीषनं कफवातानां दुर्नान्तां चाविकं दिधि ॥ रसे पाने न मधुरमत्यभिव्यक्ति दोषल्म् । दोपनीयभचनुष्यं वाहवं दिधि वातलम् ॥ रूचमुष्यं कषायश्व कफमूत्वापश्च तत् ॥ स्विष्यं विपाक सधुरं बच्चं सन्तर्पणं गृक् ॥ चच्च प्यमणं दोषव्यं दिधि नार्या गुणीत्ररम्। लघुपाक बक्तासव्यं वोर्यांष्यां पित्तनाश्चम्॥कषायात्ररमं नार्या दिधि वर्षाविवर्वनम् । दधीन्त्युक्तानि यानीष्ठ गव्यादीनि पृथक् पृथक्॥ विज्ञे यमेषु सन्त्रे षु गव्यभेव गुणोत्तरम्। वातव्यं कफलत् स्वर्थवे हं ष्ट्णं नच पित्तलत् ॥ कुर्या-इक्ताथिलापश्च दिध यत् सुपरिकृतम् स्वतात्वीरान् यक्तातं गुणवद्दिध तत्रस्वतम्॥वात त्रिष्यमणश्चीप कफश्चलविवर्वनः । दधि त्वसारं कच्चश्च याद्वि विष्टिश्च वातलं ॥ दीपनी-यं त्रष्टुतम् दिध प्रस्ते । खत्याक्तस्वरं मस्तु लघु स्वीतिविश्चोधनं ॥ श्वस्तं प्राम्पि विष्टिस्य वातलं । दीपनी-यं त्रष्टुत्वस्य दिध प्रस्ते । खत्याक्तसव्यं मस्तु लघु स्वीतिविश्चोधनं ॥ श्वस्तं क्ष्यायं मधुरमञ्च विष्टि दिध प्रस्ते । खत्याक्तसव्यं मस्तु लघु स्वीतिविश्चोधनं ॥ श्वस्तं क्ष्यायं मधुरमञ्च विष्टि विष्टिश्च वातल्यं । प्रस्ताद्वनं प्रीयनच्च सिनत्ताः स्वत्वच तत् ॥ बस्तमावन्तते वापि भन्नष्ट्यः कर्यात्वत् । प्रस्ताद्वनं प्रीयनच्च सिनत्ताः स्वत्वच तत् ॥ बस्तमावन्तते वापि भन्नष्ट्यः कर्यात्वत् । प्रस्ताद्वनं प्रीयनच्च सिनत्ताः स्वत्वच तत् ॥ बस्तमावन्तते वापि भन्नष्ट्यं कर्यात्वस्तात्वत्व । प्रस्ताद्वनं प्रीयनच्च सिनत्ताः ।

साहरणमत्यस्त्रातमस्त्रातं तथा मृतचीरभवं सरख। प्रसारमेवं दिध सप्तथार्तसः न् वंगे स्सृता सस्तुगुणास्त्रधेव॥

#### ॥ इति दिधिवगै:॥

तक्तं सध्रसम् क्षणायान्रसमुणावीर्यं लघुक्त्वसन्तिहीपनं गरगीफातीसारणक्ष-चीपाण्ड्रोगार्थः भ्रीष्ट्रगुरमारीचकविषमण्डरहण्डाच्छ्रिपसेक्षमूलभेदः स्रोसान्ति॥ इरं सध्रविपाकं द्वणं स्वज्ञच्छ्द्रोह्न्यापत्मणसनसहण्यञ्च॥

सम्बन्धादिष्ट्यग्भूतं खोष्टमधोदकक्तु यत्। नातिसास्ट्रवं तत्रां खादकां तुवरं रसे। यत्तु सक्तेष्टमणलं मधितं बोलस्थते। तत्रां नेव खते दद्यासीणाकाले न दुर्बेते॥ न भूष्णांश्वमदाष्टेषु न रोगे रत्तापैतिके। घोतकालीऽन्निसान्धेत्र च काफोत्धेष्वासयेषु च॥ मार्गावरोधे दृष्टे च वायौ तत्रां प्रशस्तते॥

तत् पुनर्भधुरं शहेशतप्रकोषमं पित्त प्रश्यमञ्च । श्रक्तं वातघूं पित्तवरञ्च ॥
नाति क्वां संन्ध्र क्षेपितं कादु पित्ते स्थार्करम् । पिवेत्तकं कफेचापि व्योषच्यारसमायतम् ॥
प्रशिष्णी द्वातमा कचा दुर्भरा तक्तकू चिंकाः । तक्त स्वष्ठता मेण्डः कू चि कादिशिक्रकाः॥
स्वाउना
सुर्थः किलाटोऽनिलङ्गा पुंस्तिनद्वापदः स्मृतः । सध्रोहं छणी ह्यौ तहत्पीयूषमोरटीः
वनतीतं पुनः सद्यस्त्रं च्यु सुकुमार सधुरं क्रपायसीषद्वः शीतसं मेधं दीपनं

ह्रद्यं संग्राहि पितानिल हरं हष्यमिवदाहि चयका सक्षा सत्रणा गे दिताप हं गुरुक फ-मेदोविवर्ड नं वलकरं वृंहणं योषघं विशेषता बः लानां प्रयस्थते। चीरोत्यंपुन नैवनी-तस्त्त एस्त्रे हं साथ्य्ययुक्त मित्रियोतं सीकु साय्यकरं चच्च ष्यं संग्राहि रक्त पित्त ने व्योगह र प्रसादन च । सन्तानिका पुनर्वात घी तप्रेणी बच्चा वृष्या स्त्रिम्बा कच्चा मधुरा सधुर विपाका रक्त पित्तप्रसादनी गुर्वी च ॥

विकल्प एष दथादिः श्रेष्ठो गव्योऽभिवर्णितः। विकल्पानविश्रष्टांस्तु चीरवीर्यात्मादिश्रेत्

॥ यथ घतम॥

ष्ट्रतन्तु-मौर्यं गीतवीर्यं मद् मध्रमत्याभिष्यन्दि क्षेत्रनम्दावनो नादापसारण् लज्यरानाच्यायुपित्तपशामनम्बिटीपनं स्मृतिमितिमेधाकान्तिक्रत्नावस्यमीकुमार्यो जस्ते नीवलक्रमायूषं वृष्यं मध्यं वयास्थापनं गुरु चचुष्यं स्मस्यभिवर्षनं पाप्मास-

च्सीप्रयमनं विषद्धं रस्रोधुन्न ॥

विपान सध्रं शीतं वातिपत्तिविषापहम्। चल्लासग्युं बल्यञ्च गव्यं मिर्पं गुंगोत्तरम्॥श्रा जं छतं दीपनीयं चल्ला बलवर्षं नम्। कारी खासे चये चापि पष्यं पाने च तल्ला ॥ सध्रं रत्तिपत्तघ्रं गुरुपाने नकावहम्। वातपीत्तप्रयमनं स्थीतं साहिषं घृतम्॥ श्रीद्रं कर्रमं पाने शोफिलिसिविषापहम्। दीपनं नकावातघ्रं नुष्ठगुरुमोदरापहम्॥ पाने न ध्वाविनं मिपनेव पित्तप्रनोपणे। निक्तिनिन्ते योनिद्येषे शांचे नम्यं च तहितम्॥ पाने लघुत्वविद्यान क्षायं क्षमनाध्यम्। दीपनं बह्यसूत्रच्च विद्यादैनश्रमं छतम्॥ चल्लास्य सग्न्यं स्त्रीणान्तु मिर्पः स्यादस्रतोपसम्। वृद्धं नरोति देहारन्गोर्लघुपानं विषापहम्॥ क्षायं बह्यविषमूत्रं तित्तस्यान्तिकारं लघु। छन्ति नारेणवं सिर्पः क्षमञ्चरिविषक्तिमोन्॥

चीर हतं पुनः संगादि रक्षितसम्बद्धिष्यमनं नेतरो गित्रतस्मिष्डस्तु
मधुरः सरो यो नियोता चिषिरसां श्रूचवी विस्तनस्या चिष्रपूरणेषूप दिस्यते ॥ संपि: पुराणं सुरं केट्ट विपाक तिदीषाप सं यूच्छ मिद उर्मादोद रज्यरगरशीं पापस्मारयो नियोताचिष्यरः श्रूचवं दीपनंविस्तनस्या चिष्रपूरणेषूप दिस्यते ॥

भवन्ति चात्र॥

पुराणं तिस्पिक्षासपोनमञ्चरकामन्त् । सृच्छिनुष्ठविषोग्मादग्रापस्मारनाग्रनम् ॥
एकादग्रमत्त्वीव वत्सरानुषितं ष्टतम् । रचं । षुं कुन्म तिर्धः स्थात्परतस्तु महाष्टतम् ॥
पेयंमहाष्ट्रतं सूतैः कपाष्ट्रं पवनाधिकैः । बन्धं पवित्रं मध्यश्च विश्रेषात्तिमराप्त्रम् ॥
सर्व्यभूतहरश्चेव घृतमितवागस्यते ॥

॥ अय तैलानि॥

सैंबं त्वाग्ने यमुच्यां तीच्यां सध्रं सध्रिविपाकां व इयां प्रीयमं व्यवायि स्दर्भ विश-

दं गुरु परं विकासि वथं त्वक्तप्रमादनं सेवामादेवमां मध्यै थेवणं बल करं चच्च चं वह-मूत्रं लेखन तिक्रक्षायानु एमं पाचनं मिलनबनाभच्चयकरं क्रिसिव्यम्गोतिपत्तजननं योनियिरः कणं गूनप्रमान गर्भोगयगोधनच्च तथा क्षित्रभिक्षित्वहात्विष्ट च्तमिथ्यच-तिपचित्रभग्न स्पृटितच्चाराज्ञिद्रप्यविश्विष्टदारिताभिक्षतदुर्भ ज्ञस्म ग्यालविद्षप्रसृतिषुः च परिषेक्षाभ्यङ्गावगा होषु तिलतेलां प्रयस्थतं ॥

तहीं स्तिषु च पाने च नस्ये कर्णाचित्र्रणे। अन्नपानिधी चापि प्रयोग्धं वात्रपान्तिथी नापि प्रयोग्धं वात्रपान्तिथी

हम्में समुर्गियां तो वर्ण दीपनं कर् कषायान्रमं स्ट्रां मोतो विशोधनं त्वयं वर्णं समुर्गियां वयः स्थापनं योनिश्च कियोधनसारोग्यमेधाकान्तिस्य तिबसकारं वा तक्कापहरमंधीभागदीषस्य ॥

सधूजना एस थेप ना गतेना नि संधुरक षाया णि कफिपत्त प्रधमन। नि ॥ तुवरक मजातक ते ले उणो सधुरक षाये तिकानु रसे वातक फ कुष्टमेदोसे इकि सि इरे

ु तुवरक्रमक्षातकतेले उणा सधुरकषाय तिकानुरसे वातक्षकुष्ठमदासङ्कामस्र उभयताभागदोषहरे च॥

सरलदेवदावगण्डीरशिंगपागुत्तसारक्षे हास्तित्तकटुकषाया दुष्टवणशोधनाः क्षि-कफ्रकुष्ठानिलहरास ॥

तुम्बीकोशास्त्रदलीद्रवन्तीश्यासासप्तलानी जिकाकस्पिक्षकशिक्षे हास्तिक्ष-करु कवाया अवीभासदीवहराः क्षिंसकफक्षकष्ठानिलहरा दुष्टत्रणविशोधनास ॥

यवित्तातेलं सर्वदोगप्रगमनमीपित्तत्तप्तिनिदोपनं लेखनं मध्यं पय्यं रहायनञ्च॥ प्रवीपकातेलं सपुरमितिशीतं पित्तहरमिलप्रकीपण्यं प्रलेखाभिवद्यनञ्च॥ सहकारतेलसीपित्तत्तमित्तामित्रप्रान्धि वातकप्रहरं, क्यं सधुरक्षवायं रसवकातिपित्त करच

पालो इवानि तैलानि यान्यनुकानि कानि चित्। गुणान् कर्मा च विद्याय फलवः चानि निदियेत्॥ यावन्तः स्थावराः स्ने इतः समामात्यि किते तिलाः । सर्वे तैलगुणा चयाः सर्वे चानिलनागनाः ॥ सर्वे भ्यस्तिच तैलेभ्यस्ति लतैलं प्रगस्ति । निष्यत्ते स्ति-द्गुणला च तैलल्विमतरेष्विष् ॥

याग्यानूपोदकानाच वमामेदोमजानो गुरूणामधुरा वातवाजाङ्गलेक्यप्रक्राच्या-दीनां खबुशीतकषाया रक्तपित्तवाः प्रतुद्विष्किराणां स्वेषवाः । तत्र घृततेलवसामे-दोमजाना यथोत्तरं गुरुविपाका वातचराच ॥

अय सधुवर्गः॥

मधुत् मधुरं कषायान्त्रमं रूवं योत्रश्निदीपनं वर्षे वर्षे लेव सुकुमारं लेखनं ह्यं मखानं योधनं रीपणं वाजोकरणं वंप्राहि चवः वर्षान्त्रमादनं सुहमार्गान्मार्
पित्तसं समेदोमेहहिकाखामकामातिमारच्छदिष्टणाक्तमिविषप्रयमनं हूर्ताट विदोपप्रमन्ञ तन् लघुत्वात् कष्ण्यं पैच्छित्यान्माधुर्थात् कषायभावाच वातिष्ण्यम् ॥
पैत्तिकं श्वास् वोदं माचिकं छात्रमेव च । श्राध्यमीहालकं दालामत्यष्ठो मधुजातयः ॥ विपिषात्पैत्तिकं तेषु रूवाणां स्विष्ठाल्यात् । वातास्क्ष्पित्तकच्छेदि विदाहि
मदक्रमधु॥पैच्छित्यात्स्वादुभूयस्वादुश्वामरं गुक् संज्ञितम् । चौद्रं विपेषतो ज्ञेयं शीतलं लवं लेखनम्॥त्यास्वत्तरं रूचं माचिक प्रवरं स्मृतम्। खामादिषु च रोगेषु प्रम् स्तं तिहिशेषतः ॥ स्वादुपाकं गुक् हिमं पिच्छिलं रक्षपित्तित्तित्। खित्रमहाकामहरं विद्याच्छात्रं गुणोत्तरम्। श्वाध्यं मध्वतिच द्वष्यं कप्रापत्तित्तित्। खित्रमहाकामहरं विद्याच्छात्रं गुणोत्तरम्। श्वाध्यं मध्वतिच द्वष्यं कप्रापत्तित्तं परम्। कषाय सुण्यमस्त्र पि

क्तक्तस्वातकत् ॥ श्रीहालकं क्चिकरं स्वय्यं कुष्ठविषापदम्। कषायसुण्यमस्त्र पि

क्तक्तस्वातकत् ॥ श्रीहालकं क्चिकरं स्वय्यं कुष्ठविषापदम्। कषायसुण्यमस्त्र विद्रोष्टिन सरम्॥मेदः खोख्यापद्वं यादि पुराणमितिलेखनम्।दोष्ठवयद्वं पक्तमाममस्त्रं विद्रोष
क्रत् । तश्रुकं विविधय्योगनिद्वत्त्राद्यस्यान् बहन् । नानाद्रश्रात्मकत्वःच योगवाहि

पर्मिष्

तत्तु नानाद्रव्यरमगुणवीर्धावपाकविष्दानां पुष्परमानां सविषमचिकासम्भवताः चानुणोपचारम्।

उणाविकथते सम्बं विषान्वयतया मधु । उणार्त्त मुणौकणो वा तं निर्हान्त यथा-विषम् ॥

तत्सोकुमार्थाच तथैव ग्रैत्यानानीषधीनां रसस्याचाच । उष्वैर्विष्धेत विशेषत्य तथान्तरीचे प जलेन चापि॥ एक गेन सध् संयुक्त वसने व्यवचारितम । श्रणाकादनवस्थानात विकध्येत पूर्व्य बत् ॥ सञ्चामात्यरतस्व खदामं कष्टं न विद्यंत । विक्कोपक्रमत्वात्तत् सर्वे हन्ति यथाविषम् ॥ श्रथेत्तुवर्गः ॥

प्रमाः क्रितिकफ्रकरायं ति ते चानिकविधाः। तद्यथा। पौण्डको भीक्करं व वंशकः यत्योरकः। कान्तारस्तापसेच् य काष्ठे चः स्चिपवकः॥ नेपालो दीर्घपश्रय नील-पोरोऽय कोशकत्। दत्येता जात्यः स्थौल्याद्गुणान् वन्धास्यतः परम्॥ स्थीतो मध्रः स्मिग्धो वंहणः श्रनेष्मनः सरः। अविदाही गुक्वं थः पौण्डुको भीक्कस्त्या॥ आस्यां तुल्यगुणः किञ्चिसचारो वंशको मतः। वंशवच्छतपोरस्तु किञ्चिद्रुष्णः म वातहा॥ कान्तारतापसाविच् वंशकान्गुणो मतौ। एवङ्गुणस्तु काष्ठेचः म तु वातप्रकोषणः॥ स्वाचायता नीलणीरो नेपालो दीर्घपत्रकः। बातलाः कफ्यित्तघः। सक्षाया विदाहिः नः॥ कोशकारो गुकः श्रीतो रक्तपित्तच्यापहः। अतीव सध्रो सूने सध्ये सधुर एव तु॥ अपं व्यक्तिषु विद्यो दत्तुणां लवणो रसः। अविदाही कफ्करो वात्रिपत्तिवार णः॥ वक्तप्रदृदनो वृष्यो दत्तिनिष्पोडितो रसः। गुव्विदाही विष्टस्थी यान्त्रिकस्तु पन्कोत्तितः॥ पक्को गुकः सरः स्विग्धः सत्रोत्त्यः क्ष्यवातन्तुन्॥

प्राणित गुक् सधुरमिश्यान्द हं इण्यम्हण्यं तिदोषञ्जञ्च। गुडः सचारसधुरो नातिगीतः स्निग्धो सृत्रस्तागोधनो नातिपित्रजिहातच्ची येदः कफ्रकरोवच्योहय्यय। पितव्दी सध्रः गुडो वातच्चीऽस्क्षप्रसादनः। स पुराणोऽधिकगुणो गुडः पथ्यतमः स्नृतः।
सत्य्याण्डकाखण्डग्रकराविमलजाता उत्तरोत्तरं भीताः स्विग्धा गुक्तरा सधुरतरा
सथा रक्तपितप्रमादनास्य्याप्रमनाय॥

यथा यथेषां वैमन्यं मधुरत्वं तथातथा। स्नेष्ठगौरवधौत्यानि सरत्वस् तथातथा। यो यो मत्स्यण्डिका खण्ड गर्कराणां स्तको गुणः। तेनतेनैव निर्देशस्तेषां विस्नावणी गुणः॥ सारस्थिता सुविमना निःचारा न यथायथा। तथातथा गुणवती विच्नेया भ-र्करा वुषेः॥

मधुगर्करा पुनम्कद्भितीसारहरी रचाकेदनी प्रस्नादनी कषायमधुरा मधुरविषा-का च ॥ यंत्रासगर्करा मध्र कषाया तिज्ञान्रमा श्रन्थहरी सरा चेति ॥

यावत्यः प्रकराः प्रोताः मर्वा दाचप्रणायनाः । रत्तिपत्तप्रमनाम्किदिमुक्कित्वा-पद्याः ॥ रूचं मधूकपुष्पोत्यं फोणितं वार्तापत्तक्षत् । कफघूं मधुरं पाने कषायं वस्ति दूषणम् ॥

श्रम सद्यवर्गः ॥

सर्विपत्तकरं मदामस्तं दीपनरींचनम्। भेदनं कफवातम्नं हृद्यं वस्तिविश्रीधनम्॥ पाने लंघ विदास्य पां तीत्रामिन्द्रियबोधनम्। विकासि सष्टविण्मूतं ऋणु तस्य वि शिषणमामादींकमविदाहित्वानमधुरान्वयतस्त्या। रक्तपित्तेऽपि सत्तं वधेने प्रतिविध्य-ते ॥ सधुरं ति इ चच्च कषायानुरसं लघु। लघुपाकि सरं शोषविषमञ्चरनाशनम्॥ सादीं कार्षान्तरं किञ्चित् खार्जूरं वातकोपनम्। तदेवं विशदं क्चं कफन्नं कर्मनं ल घु ॥ कषायसधुरं हृद्यं सुगन्धोन्द्रियबोधनम्।कासार्थोशहणीदोषसूत्राघातानिलापहा॥ स्तन्यरत्तचयदिता सुरा वं इणदीपनी । कासार्शोग्रहणोष्वासप्रतिष्यायावनाशनी ॥: खता स्त्रकपस्तन्यरत्त्रसांसक्री सुरा ॥ इद्यं रोचकच्चत्रुचितोदशूलप्रसदेनी । प्रस-का कफवातार्थो विवन्धाना हनाथनो ॥ पित्तलाल्पकफा कचा यवैर्वातप्रकोपनो । वि-ष्टिमानी सुरा गुर्वी स्रोधाला तु मधूलिका ॥ क्वा नातिकफा हव्या पाचनी चाचिकी साता ॥ तिदोषो भेदावष्यस को इलो वदनप्रियः । या ह्यु प्यो जगलः पता कृचस्टर्-कपशोफचृत् ॥ हृष्यः प्रवाहिकाठोपदुनीमानिलशोषहृत्। वक्तमी हृतसारत्वादिष्टशी वातकोपनः ॥ दीपनः सृष्टविण्सूत्रो विश्दोऽल्पसदो गुरुः । कषायो सधुरः सीधु गी-डः पाचनदीपनः ॥ प्रार्करी मधुरो बच्ची दीपनी वीस्तिशीधनः॥ धातघ्री मधुरः पाकी हृद्य इन्द्रियबोधनः॥ तद्दत् पक्षरसः सीधुर्बलवर्षकरः सरः। शोफघी दीपना हृद्यो क्चः स्त्रे सार्भसां दितः ॥ कर्मनः श्रीतरसिकः खययूदरनाश्रनः । वर्णक्रज्ञरणः खय्यो विबन्धचीऽर्भसां हितः ॥ त्राचिकः पाणुरोगघ्री वृष्यः संग्राहको लघुः । कषायसध्र सीधः पित्तघोऽस्क्ष्पसादनः ॥ जास्ववो बडनिखन्दस्तवरो वातकोपनः तीच्यः सुरान सवी हृद्यो सूत्रलः कफवातनुत् ॥ सुखप्रियः स्थिरमदो विज्ञे योऽनिलनाशनः । लघर्म-ध्वासवण्के दी मेहकुष्ठविषापहः ॥ तिक्षः कषायशीपाधु स्तीच्णः स्वादुरवातकत् । ती-च्याः कषायो मदकद्दुनीमकपगुष्पञ्चत् ॥ क्रसिमेदोऽनिलइरो मैरेयो मधुरो गुक्:। बल्यः पित्तहरी वर्खा सदीनेचरसासवः ॥ श्रीधुर्मधूनपुष्पीत्थो विदाह्यग्निवलपदः क्चः कषायकप्रहृदातिपत्तप्रकोषणः ॥ निर्दिशेद्रसतश्चान्यान् कन्दमूलप्रलासवान । नवं मद्यमिस्यन्दि गुरु वातादिकोपनं ॥ अनिष्टगन्धं विरसमहृद्यञ्च विदाहि च। सुगन्धि दीपनं हृद्यं रोचिणा क्रिमनाशनम् ॥ स्फुटस्त्रीतस्करे जीणं लघु वातकफाप ह-म्। अरिष्टो द्रव्यसंयोगसंस्कारादिको गुगैः ॥ बद्धदोषद्वरसैव दोषाणां शमनस सः। दीपनः कफवातवः सरः पित्तविरोधनः ॥ श्रूलाध्मानोदरम्भो हज्वराजी श्री संतः । पिपाल्यादिकतो गुल्मकफरोगहरः स्नृतः ॥ चिकित्सितेषु वच्चन्तेऽरिष्टा रोगहराः पृथ-क्। अरिष्टासवसीधूनां गुणान् कर्माणि चादिशेत्।। बुद्धाः यथास्वं संस्कारमवैच्य कु शलो भिषक । सान्द्रं विदाहि दुर्गेखं विरसं क्षमिलं गुरु ॥ श्रह्मचं तर्णं तीचामुण्

दुर्भ। जनस्थितं। श्रव्यीवधं पर्य्युषितमत्य च्छं पिच्छितश्च यत्॥ तहन्यं सर्व्यं सर्व्यं सर्व्यं कि शिच्छेषन्त यद्भवेत्। तत्र यत् स्तोकसन्धारं तक्षे पिच्छिलं गुक् ॥ कफपकोपि त-श्रीव देश विशेषतः। पित्तप्रकोपि बहुलं ती च्यमुणां विदाहि च॥ यहृद्यं फीनलं पूति क्रमिलं विरसं गुरु। तथा पर्यं वितश्वापि विद्यादिन लकोपनं ॥ सर्व्य दोषैक्पेतन्तु सर्वदीषप्रकोपणं । चिरस्थितं जातरसं दीपनं कफवार्ताजित्॥ वृच्यं प्रसन्नं सुरिभ सद्यां सेव्यं मदावहम् । तस्यानेकप्रकारस्य मदास्य रसवीर्थतः ॥ सीक्सप्रादीष्ण्याञ्चविकारिः-त्वाचविक्रना ॥ समित्य इदयं प्राप्य धमनीक व मागतम् ॥ विचीभ्ये न्द्रिय चेतांसि वी-य्ये मदयतेऽचिरात्। चिरेण श्लीषमके पुँसि पानतो जायते मदः। श्रचिरादातिके ह-ष्टः पैत्तिके शीव्रमेव तु ॥ सार्त्विके शीचदाच्चित्युइर्षमण्डनलालुसः । गीताध्ययनसीभा-ग्यसुरतोत्सा इक्रग्मदः !। राजसे दुःख्योतल्यालात्यागं ससाइसं । कलहं सानुवन्धन्त करोति पुरुषे मदः ।। अभीचनिद्रासीलयाग्याग्याग्यनलोलताः । असत्यभाषणञ्चापि कुर्यादि ताससे सद'। रक्तपित्तकां ग्रक्ते केदि भ्रक्तविपाचनं। वैख्यं जरगं ब्लेक्स-पाण्डकभिद्धरं लघ् ॥ तीच्णोच्णं सूत्रलं द्वयं कफघुं कटुपाकि च । तदत्तदासुतं सः र्वे रोचनच विशेषतः ॥ गीडानि रसभुक्तानि मध्यक्तानि यानि च । यथापृथ्वं ग्रुतरा-खांभस्य दकराणि च ॥ तुषास्व दोपनं हृद्यं हृत्या गड् लिसरोगनुत् । यह ग्रामीव-कारव सेदि सीवीरकं तथा ॥ धान्याकं धान्ययोनित्वादीपनम् दाइनामनम् । स्पर्धा-त्यानात्य पवनकापात्रणाच्यं लघु ॥ तिंच्याच नहीरदाश कर्फ गण्डू घवारणात् । सुख-वैरखदीर्गन्ध्यसलगोपक्तमापहम् ॥ दीपनं जरणं मेदि हितमोस्थापनेषु च । समुद्रमा-श्रितानाञ्च जनानां सात्स्यमुखते ॥

### अयमूताणि ॥

गोमहिषाजाविगजहयखरोष्ट्राणां तीच्णानि कटुन्युणानि तिक्तानि जवणानुरसा-नि जविन शोधनानि कफवातक्तसिमेदोविषगुरमार्थं उदरकुष्टशौफारोचकपाण्डुरोगहरा-नि इद्यानि दोपनानि च सामान्यतः ॥

भवन्ति चाल॥

तसर्व कटुतीच्योच्यां खवणानुरसं लघु। योधनं कप्पवातघं किसिमेदीविषापचम् ॥ य्यो जट्रगुरमघं योपारोचकनायनम्। पाण्डुरोगहरं भेदि इद्यं दीपनपाचक ॥ योस्त्रं कटु तोच्योच्यां सचारत्वाच वातलम्। लघु किदोपनं मेध्यं पित्तलं कप्पवातित ॥
यूलगुरमोदरानाइविरेकास्थापनादिषु। सूत्रप्रयोगसाध्येषु गव्यं सूत्रं प्रयोजयेत् ॥ दुर्नामोदरगृतीषु कुष्टमेहाविष्ठिष्ठिषु। श्रानाहशीफगुरमेषु पाण्डुरोगे च माहिषं॥ कासखासापहं शोषकासलापाण्डुरोगन्त् । लटुतिल्लान्वितं क्रागमीयन्सारुतकोपनम्॥

कासम्री होदर खास योषवची पहे हितम् । सा चार क्ति क्ष सह समुणां वात व माविक्षम् ॥ दोपनं कट् तो चणोणां वात चेतो विकार नृत् याखं कफ हरं मूत्रं क्ष सिद्दु प्र प्रयोज येत्। सित्तां लवणं मेदि वात घुं पित्तकोपनं। ती च्णं चारे कि लासे च नागं मूत्रं प्रयोज येत्। गरचेतो विकार घुं तो च्णं यहणि रोगनुत् दीपनं गार्द भं मूत्रं क्ष तिवात कफा पहम् ॥ योफ कु होदरोन्मादमा दतक मिना यनम् । अर्थो घू कार भं मूत्रं मानुषक्तं विषापहम् ॥ द्वद्रव्याणि सर्वाण्यासमा समासाको ति तानितु। काल देयविभागन्नो नृपते दीतु मर्शतः॥

# षट्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥

त्रयातोऽनपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

धन्यन्तरिमिश्वाय सुत्रुत छवाच प्रागिशिहतं प्राणिनां पुनर्मु समाहारो बलवर्णीजसां च स पट्सु रिस्वायत्तो रसाः पुनर्द्व्यात्र्यियणे द्रव्यरसगुणवीर्थ्यविपाकिनिमत्ते
च च्यवहादोषधातूनां साम्यञ्च । ब्रह्मादेरिप च लोकस्याहारः स्थित्युत्पणिविनाग्रहेतुराहारा देवाभिवृद्धिर्व्य समारोग्यं वर्णेन्द्रियप्रसादञ्च तथाहारवेषग्यादस्वास्थ्यः । तस्या
प्रितपीतलोढ़ खादितस्य नानाद्रव्यात्मकस्यानेकविधविकस्पस्यानेकविधप्रभावस्य पृथक
पृथक् द्रव्यरसगुणवीर्थ्यविपाकप्रभावकर्माणीच्छामि ज्ञातुं नद्यनवबुद्धसभावा भिषकः
स्वस्यानुवृत्तिं रोगिनग्रहणस्य कर्त्तुं समर्थाः । स्राहारमुलाश्चसव्य प्राणिनो यस्मात्तस्यादक्षपानविधिमुपदिग्रतु मे भगवानित्युक्तः प्रोवाच भगवान् धन्यन्ति रथस्यनु वत्स सुत्याप्रश्नसुन्यमानसुपधारयस्त । तत्र लोहितक्यालिकसम्कर्दभकपाण्डकसृगम्भ
क्षित्रकृताहृतपुष्पाण्डकपुण्डरोक सहाग्रास्त्रिमीतभीक्वरोभ्रपुष्पकदीर्घश्चकाञ्चनकम्हिष्यस्तकहायनकदुषकमस्राद्धवकप्रस्तयः ग्रालयः ॥

मध्रा वीर्थ्यतः श्रोता सञ्चपाका बसापद्याः । पित्तवास्यानिसक्षाः श्विष्धा वद्या-स्यवर्चमः ॥ तेषां लोदितकः श्रेष्ठो दीषघृः ग्रव्यस्त्रत्यः । चसुष्यो वर्णवस्त्रत्याः इद्यः श्रमापदः ॥ व्रक्षो स्वरहरखेव सर्वदोषविषापदः । तस्मादस्यान्तरगुणाः क्रम्भः श्रासयोऽवराः ॥

षष्ठिकाकाक्षुक्रमुकुन्दक्षपीतकामोदकाकाक्षकास्त्रमुष्यक्रमञ्जाषष्टिकचूर्णक्षुरवक-केदौरकामस्तयः षष्टिकाः॥

रसे पाने च मधुराः ग्रमना वातिपत्तयोः। ग्रालीनाच गुणैस्तुच्या व्रंडणाः कामग्रे ज्ञानाः ॥ विष्टिकः प्रवरस्तेवां कवायानुरसी लघः। खदुः क्रिम्धिक्वदोववः स्थैर्यक्वद्व- लवर्षनः॥ विषाके मधुरी ग्राक्षी तुच्यो कोहितग्रालिभिः। ग्रिवास्त्रस्पान्तरगुणाः वष्टिकाः ज्ञमग्री गुणैः॥

क्षणत्री स्थि। साम्यास्य जतुमुखनन्दी मुखनावा चवा श्राप्त कक्षु टाण्डकपारापतकपा-टनप्रस्तयो त्री हय: ॥

कषायमधुराः पाके मधुरा वीर्थ्यतोऽहिमाः। श्रत्याभिस्यन्दिनसुत्याः षष्टिकविद्यन् चंसः॥ कणावोहिळ्र रस्तेषां कषायानुरसी लघुः। तस्मादल्पान्तरगुणाः क्रमभो वीह-योऽपरे॥ दग्धायामवनी जाताः शालयो लघुपाकिनः। कषायां बहविषमूता रेकचाः श्रेषापकष्रणाः॥ स्थलजाः कफवित्तघूाः कषायाः कटुकान्वयाः। किश्चित्वतिक्तमधुराः पवनानलवर्षनाः॥ केदारा मधुरा त्रष्या वत्याः पित्तनिवर्षणाः। ईषत्कषायात्पमला गुरवः कफग्रक्रलाः॥ रोष्यातिरोष्या लघवः श्रीघ्रपाका घुणोत्तराः। श्रदाहिनो दोषह-रा बत्या मूत्रविवर्षनाः॥ शालयम्बन्दक्टा ये कचास्ते बद्यवर्षसः। तिक्ताः कषायाः पित्तघृः लघुपाका कफावहाः॥ विस्तरेणायमुद्दिष्टः शालिवर्गो हिताहितः। तद्दत्कुः धान्यमुद्गादिमाषादीनाञ्च वत्त्यते॥

#### षय कुधान्यवर्गः॥

कोरदूषकथामाकनीवारभान्तनुत्वरकोद्दालप्रियङ्ग्मधूलिकानान्दोसुखीकुरुविन्द-गवेधुकवरकतोदपणीसुकुन्दकधेणुयवप्रस्तयः कुधान्यविभेषाः॥

उणाः कषायमधुरा क्वाः कटुविपाकिनः । श्लेषघू बद्धनिस्यन्दा वातिपत्तप्रकीपणाः ॥ कषायमधुरास्तेषां गोतिपत्तपहाः स्मृताः । कोद्रवस सनीवारः स्थामाकश्ल सम्मान्तनुः ॥ कण्णा रक्षाय पीतास खेतासैव प्रियङ्गवः । यथोत्तरं प्रधानाः स्मृक्त्वाः कप्तहराः स्मृताः ॥ सध्नी सधुरा ग्रीता स्निग्धा नान्दी सुसी तथा । विग्रीषी तल्ल भूयिष्ठं वक्षकः ससुकुन्दकः ॥ कृचा विण्यवा ज्ञेया वीर्य्याणाः कटुपाकिनः । वहसूताः कप्तहराः कषाया वातकोपनाः ॥ सुद्रवसुद्रगक्तसायमकुष्ठमस्रमङ्गच्चचणकयः । तीन्विपुटकहरेण्वादकीपस्तयो वैदलाः ॥ कषायमधुराः ग्रीताः कटुपाका मक्त्वराः । य-धाना हरितास्तत्र वन्या सुद्रगसमाः रस्तताः ॥ विपाके सधुराः प्रोक्षा सस्रा बद्रवर्षः - सः सकुष्ठकाः क्षिकराः कलायाः प्रचुरानिलाः ॥ श्राद्धकी कप्तिपत्तघू नातिवातप्र-कोपणी । वातलाः ग्रीतमधुराः सक्ताया विक्चणाः ॥ कप्तग्रीणतिपत्तघू स्थनाः पुः स्वनाग्रनाः । हरेणवः सतीनास्र विज्ञेया बद्धवर्षः ॥ ऋते सुद्रगमस्राभ्यामन्येत्वाः भ्रानकारकाः ॥

माषी गुर्काभन्तप्रीषसृतः स्निग्धीणावष्यो मधुरीऽनिलघः । सन्तर्पणः स्तन्यकरो वि-ग्रेषाद बलपदः ग्रान्नकपावहस्य ॥ कषायभावान्न पुरीषभेदो न सृत्रलो नैव कपस्य क-त्ती । स्नादुविर्वपाके सधुरीऽल्सान्दः सन्तर्पणः स्तन्यरुचिपदस्य ॥ माषैः समानं पलमाः

त्मगुप्तमुकञ्च कावाराष्ड्रफलं तथेव । श्वाराय्यमाषायणतः प्रदिष्टा रूचाः कषाया श्रविदाः हिन्स्॥ उणाः कुलत्यो रसतः कषायः कटुर्विपाके कफमाक्तघः। ग्रुकाश्मरीगुल्मनि-ष्ट्नेस संग्राहकः पोनसकासहारी ॥ त्रानाहमेदोगुदकीलहिक्काम्बासपृष्टः ग्रोणितपित्त-क्षच । कफ्य हन्ता नयनामयघू विशेषतो वन्यकुलत्य उत्तः ॥ देषत्कषायो मधुरः स्तितः संग्राहकः पित्तकरस्तयाणाः । तिलो विपाने मधुरो बलिष्ठः स्निग्धो व्रणालिपन एव पथ्य: ॥ दन्त्रोऽग्निमेधाजनोऽल्पसूतस्तन्योऽय केथ्योऽनिलहागुक्य। तिलेषु सर्वे-व्यसितः प्रधानी मध्यः सिती हीनतरास्त्यान्ये ॥ यवः कषायो मधुरो हिमस कट्वि-पाने कफपित्तहारी। व्रणेषु पर्थास्तलवच नित्यं प्रबद्धमूत्री बहुवातवर्चाः ॥ स्थौर्था-गिनमिधास्वरवर्णकाच स पिच्छिलः स्यूलविलेखन्य । भेदोमकत्त्रड्हरणोऽतिकचः प्र-सादनः शोणितिपत्तयोश्व॥ एडी भर्ग णैहीनतरांस्तु किश्विद्याद्यवेभ्योऽतियवान् विश्व-षै:। गोधूम उत्तो मधुरो गुरुष वृत्यः स्थिरः गुक्ररुचिप्रदस ॥ सिग्धोऽतिभीतोऽनिन्न-पित्तहन्ता सन्धानकत् स्र स्थातरः सर्धा क्चः कषायो विषशोप्रश्रम्बनासदृष्टिच्यः क्षदिराही ॥ कटुविपाने मध्रस्तु शिखाः प्रभिन्नविग्माक्तपित्तलस । सितासितोः पी-तकरक्तवणी अवन्ति येऽनेकविधास्त शिश्वाः यथोदितास्ते गुणतः प्रधाना ज्ञेयाः क-टुणा रसपाकयोख। एहादयं मूलकजास शिस्वाः कुशिस्विवकीप्रभवास्तु शिस्वाः ॥ ज्ञे-या विपाक सधुरा रसे च बलपदा: पित्तनिबर्हणाञ्च। विदाहवन्त स स्था इ रूचा वि-ष्टभ्य जीर्थ्यन्तरनिलपदास ॥ रुचिप्रदासेव सुदुर्जरास सर्वे स्नृता वैदलि कास्तु शिस्वाः कटुर्विपाने कट्कः कफ्यो विदाहिभावादहितः कुसुमाः ॥ उष्णातीस्वादुरसाऽनिक्यी पित्तोल्वणा स्थात् कटुका विपाके। पाके रसे चापि कटुः पदिष्टः सिंडीयकः शोणितः पित्तकोषी ॥ तीत्र्णोश्णक्तः कफमाक्तघुस्तथागुणयासितमर्षपोऽपि ॥

श्रनात्तं व्याधिहतमपर्य्यागतमेव च। श्रभूमिजं नवश्वापि न धान्यं गुणवत् स्मृतं ॥ नवं धान्यमभिस्यन्दि लघु सम्बत्सरोधितं । विदाहि गुरु विष्टिश्च विरूढं दृष्टिदू-षणं ॥ श्याच्यादेः सर्षपान्तस्य विविधस्यास्य भागगः । कालप्रमाणसंस्कारमात्राः पम्पारिकीत्तिं ताः ॥

## श्रय जर्डं सांसवर्गानुपदेच्यामः॥

तद्यथा। जलैयया आनूपा पाम्याः क्रव्य मुज एक यक्षा जाङ्गला से तिष्वप्रमांसवर्गी स्तोषां वर्गाणामुत्तरोत्तरं प्रधानतमाः। ते पुनिर्द्धि विधाजाङ्गला आनूपासे ति॥ तत्र जाङ्गलवर्गा उप्टविधः । तद्यथा। जङ्गालाविष्किराः प्रतुदा गुहाययाः प्रसृहाः पर्णस्गा विलेयया याग्यासे ति तेषां जङ्गालविष्करी प्रधानत सौतावेणहरिण्यं कुरङ्गकरालक तमालप्रभ खदंष्ट्रीप्षत चाक्ष्कर सगमास्त्रका प्रस्तयो जङ्गाल।सगाः कषाया मध्रा

लघवो वातपित हरास्तीच्या हृद्या वस्तिशोधनास ॥

कषायो सधरो हृदाः पित्तासृक्कफरोगहा। सँगाही रोचको बल्यस्तेषामेणो ज्व-रापहः ॥ सधरो सधरः पाके दोगवीऽनलदोपनः। ग्रीतलो बह्रविण्सृतः सुगन्धिईरिणो लघः॥ एणः कण्णस्तयोर्ज्ञेयो हरिनस्तास्त्र उच्यते। न क्षणो नच तास्त्रस्य कुरङः सी ऽभिधीयते॥ ग्रीतासृक्पित्तग्रमंनी विज्ञेया सृगमाद्यका। सन्निपातच्यास्वासकासहि-क्काऽक्चिपनुत्॥

कावितित्तिरिकापिष्क्रस्वत्तीरवित्तिकवत्तं कानमृकावातीकचकोरक्रस्वयूरक्रक -रोपचक्रकुकुटसारङ्ग्यतपत्रक कुतितिरिकुरबाडुकयबलकप्रश्चतयस्त्रप्राइला विष्किरा लघवः ग्रीतसधुरा क्रषाया दोषग्रसनास ॥

संगाची दीपनर्श्व कषायमधुरी लघुः। लावः कट्रविपाक्ष सिन्नपातेच पूजितः॥ ईषदगुरूण्यमधुरी द्वष्यो मिधाग्निवर्षनः। तितिरिः सर्व्यदेशिष्ट्री ग्राची वर्णप्रसादनः॥ जिक्ताम्बासानिलद्दरो विश्रेषाद्वीरतितिरिः। रक्तपित्तदरः ग्रीती लघुषापि कपिष्ठ-लः॥ कपात्रेषेषु च रीगेषु मन्दवाते च ग्रस्थते। वातपित्तदरा द्वष्या मिधाग्निवलवर्षःनाः॥ लघवः क्रकरा द्वयास्तया चैवोपचक्रकाः। कषायः खादुलवणस्त्रच्यः केग्नो रुन्तिपदः॥ स्यूरः खरमेधाग्निद्दल्योत्रेनिद्रयदादे ग्रजत्। खिग्धोण्योऽनिलचा द्वष्यः खेद-खरबलावहः॥ वंहणः कुक्तकुटो वन्यस्तददग्रास्यो गुरुक्तु सः। वातरोगच्यवसीविष्यमञ्चरनायनः॥

वापोतपारावतभृष्कराजपरभृतकोयष्टिककुलिङ्गग्रह्मकुलिङ्गगोचोडकडिडिमाणकय-तपत्रकमात्रिनिन्दकभेदािश्रम्भका रिकावस्गुजीगिरिशालहालदुषकसुग्रहीख्द्वरीटक-हारीतदारमूहप्रस्तयः प्रतुदाः॥

कषायमदुरा कचाः फलाहारा मक्काराः। पित्तक्षे ष्रहराः शीता बद्धमूत्रास्पवर्ष-सः॥ सर्वे दोषकरस्ते षां भेटाशी मलदूषकः। कषायस्त्रादुलवण ुगुकः काणकपीतकः॥ रक्तपित्तप्रमनः कषायविश्वदोऽपि च। विपाके मधुरखापि गुकः पारावतः स्नृतः॥ कु-लिङ्गो मधुर (स्नग्धः कफग्रुक्रविवर्षनः। रक्तपित्तस्त्रो विश्मकुलिङ्गस्वितिश्वक्रलः॥ सिं-द्रव्याघ्रवक्तरस्त्वन्तदो।प्रमार्जारम्गालस्र्गव्याक्तप्रमृतयोगुहाश्रयाः॥

मधुरा गुरवः स्निग्धा बच्चा मारुतग्रनाश्चनाः । उत्पावीर्था हिता नित्यं नीत्रगुद्ध-विकोरिषां ॥

काकवाङ्कत्ररचाषश्चासग्रघात्युनूकचित्तिश्चयेनग्रधप्रश्चतयः प्रसहाः ॥

एते सिंहादिभिः सर्वे समाना वायसादयः । रसवीर्थ्यविपाकेषु विशेषाच्छोषिणे
हिताः ॥ १० - प्र

सुद्गसूषिकष्टच्यायिकावकुशपूतिचासवानरप्रश्रतयः पर्श्वस्थाः॥

सधरा गुरवो वृष्यायनुष्याः श्रीषिणे हिताः । सृष्टसूत्रपूरोवाय कासार्थः खासना-श्रनाः ॥ ससुद्रक्तियो नादेया व हणत्वाद्गुणोत्तराः ॥

म्बाविच्छत्वकागोधाममञ्ज्ञषदंग्रकोपाकलोसमक्षकपलोग्धगपियकाऽजगरम्पस्रिक कनञ्जलसङ्गवस्त्रपाधतयो विलीमयाः॥

वर्चीमूत्रं संइतं कुर्युरिते वीर्यो चींगाः पूर्विवत्स्वादुपाकाः। वातं इन्युः क्री प्राप त्ते च कुर्य्युः स्निग्धाः कासम्बासकार्याप हास ॥

कषायमधुरस्ते षां श्रथः पित्तकफापहः। नातिशीतलशीर्थात्वाद्दातमाधारणो मतः॥
गोधा विपाने सधुरा कषायकटुका स्सृता। वातपित्तप्रश्मनो हं हणा दलबद्दनो। श्रत्यकः स्वादुश्तिष्ट्रो लघः श्रीलो विषापहः। पियको मान्तते पथ्या अगरस्वर्धमां हि
तः॥ दुर्नामानिलदोषष्ट्राः लमिद्र्षोविषापहाः। चत्रुष्या मधुराः पाने सर्पा मधानिवर्षनाः॥ दर्वीकरा दीपकास तेषुताः कटुपाकिनः। मधुरास्थातचन्तुष्याः स्ट्टावणसूत्रसान्ताः॥ श्रवाख्यतरगोखरीष्ट्रवस्ताररभ्रमेदः। पुच्छकप्रश्रतयो ग्रास्याः॥

यास्या वातहराः सर्वे द्वं हणाः कर्पापत्तलाः । सधुरा रसपाकास्यां दीपना बलव-ह नाः ॥ नातियीतो गुदः स्मिग्धो सन्दिपत्तकपः स्स्तः । क्रगलस्वनिभस्यन्दी तेषां पोनसनायनः ॥ द्वं हणं सांससीरिश्चं पित्तश्चेषावहं गुद्द । मेदः पुच्छोद्धवं विष्य सौरश्च-सद्द्र्यं गुणैः ॥ खासकासप्रतिष्यायावषमञ्चरनायनं । त्रमोत्याग्नाहतं गव्यं पवित्रमनि-लापहं ॥ धौरस्वतत्सलवणं सांसमिक्यप्रोद्भवं । घर्ष्पाभिष्यव्द्ययं वर्गो जाङ्गलः ससु-दाह्नतः ॥ दूरे जनान्तिलया दूरे पानीयगोचराः । ग्रे स्माध विहङ्गास तेऽस्पाभिष्य-निद्दनीमताः ॥ ष्रतीवासन्ननिलयाः समोपोदक्रगीचराः । ये स्मास विहङ्गासते महा-भिष्यन्दिनस्त ते ॥

ज्ञानूपवर्गस्तु पञ्चविधः। तद्यथा। सूलचराः प्रवाः कोशस्याः पादिनो मतस्यासति। तत्र गजरावयमच्चिष्र्वचमरस्यमररोच्चितवराच्चिष्ण्यां कांनपुच्छकोन्द्रन्यङ्कारस्यगवयमस्तयः कूलचराः पशवः॥

वात पित्तहरा हथा मध्रा रसपालयोः। श्रीलता बलिनः स्त्रिग्धा मूत्रलाः कप-वर्षनाः॥ विक् चणो लेखन्य वोय्यो थाः पित्तदूषणः। स्वाहस्त्रलवणस्ते षां गनः स्रेषा निलापहः॥ गवयस्य तु मांसे हि स्त्रिग्धं मध्रकासिनत्। विपाने मध्रं चापि व्यावा यस्य तु वर्षनं॥ स्त्रिग्धोण्यमध्रे हथो मिहपस्तपेणो गुरः। निद्रापुं स्ववलस्तन्यवर्षनो मांसदाद्यो क्षत् ॥ क्रमांसं समध्रं कषायानुरसं स्स्तं। वातिपित्तोपश्मानं गुरु श्रुक्तपवः हं नं॥तथा चमरमांसन्तु स्त्रिग्धं मध्यकासिनत्। पिवाने मध्रं चापि वातिपत्तप्रणाश्मां॥

स्मारस्य तु मांसञ्च कषायानुरसंस्मृतं । वातितत्तोप्रथमनं गुरुश्वकपिवर्षं नम् ॥ स्बेदनं वं इणं वृष्यं भीतलं तर्पणं गुरु । स्निग्धं अमानिलद्दरं वाराद्यं वलवर्षं नं ॥ कप्पञ्चं खड्-गिपिशतं कषाय मनिलाप्दं ॥ पित्रं प्रवित्रमायुष्यं बह्रमूतं विरुत्त्यणं । गोक्षणेमांसं स्थ्रं स्निग्धं सदु कपावद्वं ॥ विपाके स्ध्राञ्चापि रक्तपित्तविनोश्चं ॥

हं ससारसक्री च्राचक्रवाक कुररका दस्बकारारण्डवजीवज्ञीवक बर्जाका पुण्डरीक प्रवध -रारी मुखनन्दी मुखमद गूटको ग्राकाचा च मिल्लिका च्राक्का च पुष्कर ग्रायिकाको नालका स्बुकु -कुटिका मेचराव क्षेत्र त्यरण्य प्रस्तयः प्रवाः सङ्घातचारिणः ॥ रक्तपित्तहराः ग्रीताः स्वि रघा वष्या मक् ज्ञितः स्टब्सूतपुरीषा च मधुरा रसणेक्षयोः ॥ गुरूष्ण मधुरः स्विष्धः स्व-रवणेवलप्रदः । व हणः ग्राकलस्तेषां हंसी माक्तना ग्रानः ॥

यङ्गङ्गनखग्रतिग्रस्व नभन्न नप्रस्तयः नोशस्थाः । नूर्मानुस्रीरनर्नटनस्णानर्न-टनशिग्रमारप्रस्तयः पदिनः॥ 🗡

शङ्क मादियः खादुरसपाका सक्त्रुदः । शीता सिग्धः हिताः पित्तेवर्चस्याः श्लेष-बर्द्धनाः ॥ क्रण्यक्रकेटकस्त षां बच्चः कोण्णोऽनिलापहः । श्रुक्ष सन्धानकृत् सृष्टविषसूत्रो-ऽनिलिपत्तहा ॥

मत्स्यास्तु दिविधा नादेयाः सामुद्राश्च । तत्र नादेयाः । रोहितपाठीनपाटलारा-जीवविधागोभत्स्यक्षणामत्स्यवागुच्चारमुरलसहस्रदंद्रप्रस्तयो नादेयाः ॥

नादेया सधुरा सत्स्या गुरवासाक्तापद्याः। रक्षणित्तकराश्चीष्णा हष्याः स्तिग्धारप्य वर्षसः॥ कषायानुरमस्तेषां प्रष्यभैवालभोजनः। रोहितो साक्तहरो नात्यधे पित्तको-पनः॥ पाठीनः प्रलक्षलो हष्यो निद्रालुः पिणिताश्चनः। दूषये दस्त्वपित्तन्तु कुष्ठरोगं क-रोत्यसौ॥ सुरलो हं हणो हष्यः स्तन्यश्लेषकरस्तथा। सरस्तङ्गमस्भूताः स्निग्धाः स्ना-दुरसाः स्मृताः। सहाह्वदेषु वलिनः स्वर्विऽभ्सस्यवलाः स्मृताः॥

तिमामङ्गलकुलियपाकमत्स्यनिरालकनन्दि वारलकमकरगर्गरकचन्द्रकमहामीन-राजोवप्रस्तयः सामुद्राः॥

सामुद्रा गुरवः स्तिग्धा मधुरा नातिपित्तलाः। उष्णा वातहरा व्रष्टा वर्षस्याः श्लीस्वर्षनाः ॥ बलावहा विश्रेषेण मांसाशित्वात्समुद्रजाः। तेषामप्यनिलघृत्वाचोण्द्यकी
प्यो गुणोत्तरो। स्निग्धत्वात् स्वादुपाकत्वात्तयोर्वाप्यागुणोत्तराः॥ नादेया गुरवो मध्ये
यस्मात्पुच्छास्यचारिणः। सरस्तडागजानान्तु विश्रेषेण शिरो लघु ॥ अटूरगोचरा यस्मात्तस्मादुत्सोदपानजाः। किञ्चित्मुक्का शिरोदेश्यमत्यर्थं गुरवस्तु ते। अधस्ताद्गुरवो ज्ञीया मतस्याः सरसिजाः स्मृताः। उरोविचरणात्तेषां पूर्वमङ्गं लघु स्मतं॥

इत्यानूपो महाभिखन्दिमांसवगो<sup>°</sup> व्याख्यात.॥

तत गुष्मपूरिक्याधितविषमपेहतदिगः विद्वजी गैक्षणवालानामसात्य्यचारिणां मां सान्य भच्चाणि यस्त्रादिगतव्यापनापनतपरिणताल्यासंपूर्णवीर्य्यताहोषकराणि भवन्ति ॥ चरोचकं प्रतिष्यायं गुरु गुष्कं प्रकोत्तितं विषयाधिहतं ख्रत्यं वालं क्वरिंच कोप-येत्॥ कालखासकरं हदं विदोषं व्याधिद्षितं। क्षित्रसुरक्षे ग्रजननं क्वग्रं वोतप्रकोपनं।

एथ्योऽन्तेषासुपादेयं सांसिकिति ॥ ृिक्षियय पुष्पादेषु पुमासोविच्छ षु महाश्रीरे-व्यल्पगरीरा अल्वश्ररीरेषु महाश्रीराः प्रधानतमाएवमेकाजातीयानां महाश्रीरेभ्यः क्ष-श्रश्रीराः प्रधाततमाः ॥

स्थानादिकतं मांसस्य गुक्काघवसुपदेच्यासः । तद्यथा । रक्तादिषु ग्रक्कान्तेषु धातु-तुषू तरीत्तरासु गुक्तरास्त्रया सक्षिस्कन्धक्रोडिगरः पादकरटीपृष्ठचर्धकालीयकयक्तद-ज्लाणि॥

शिरः स्क्रसं कटी प्रष्ठं सक्षिनी चालपचयोः। गुरुपूचं विजानीयाद्वातयस्तु य-योत्तरं ॥ सर्व्व स्प्राणिनो देहे सध्यो गुरुरदाहृतः। पूर्व्व भागी गुरुपुंसामधीभागस्तु योषिता ॥ उरोषोवं विद्वङ्गानां विश्वषिण गुरु स्मृतं। पचीत्वेपात्समी दिष्टी सध्यभा-गस्तु पचिणां ॥ घतीवक्चं मांसन्तु विद्वङ्गानां फलाधिनां। व्यंच्यं मांसमत्यधं खगा-नां पिशिताशिनां ॥ मत्साधिनां पित्तकरं वातवृं धान्यचारिणां। जलजानूपजा पा-स्था क्रव्यादेक्यपास्त्या ॥ प्रमहा विजवासाय ये च जङ्गालसंज्ञिताः। प्रतुदा विष्कि-राष्ट्रेष लववः स्थुधियोत्तरं ॥ प्रत्याभिस्वन्दिनश्चेव यथा पूर्व्व मतीऽन्यथा ॥

प्रभाणाधिकालु खजाती चाल्पसारा गुरवस। सर्व्वपाणिनां सर्व्वधरीरेश्यो ये प्र-धानतमा भवन्ति यञ्चत्पदेशवर्त्ति नस्तानाददीतप्रधानलाभाभासे मध्यमवयस्कं सद्य-स्क्रमिक्कष्टसुपादेयं सांसमिति॥

भवति चात्र॥

वयः गरीरावयवाः खभावी घातवः क्रियाः । लिङ्गंप्रमाणंतंस्कारीमात्राचास्मिन् परीचिता ॥

### ॥ इति स्संसवर्गः॥

श्रत जब्दे फलवर्गानुपदेच्यामः । तद्यथा ॥ दाडिमामलकषदरकोलकर्कस्यु सीवोर-सिम्बितिकाफलक्षित्यमातुलुङ्गास्त्रास्त्रातककरमदीपयालक्षचभव्यपारावतवेत्रफलपा चीनामलकतिन्तिडीकनीप कोमास्त्रास्त्रीकानारङ्गजस्वीरप्रभतीनि ॥

श्रक्तानि रसतः पाने गुरू खुणानि वीर्थ्यतः । पित्तलान्यनिखन्नानि कफीत्क्षे शक-राणि च ॥ कवायानुरसं ते वा दाडिसं नाति पित्तलं । दीपनीयं विचनरं हृद्यं वर्चीवि-बस्तुनं ॥ द्विविधं तत्तु, विज्ञेयं सधुरं चान्क्षमेव च । त्रिदीवघूच सधुरसन्नं वातक

फाएइं ॥ श्रन्तं समध्रं तिल्लं कवायं कटुकं खरं। चकुणं सर्वदीषघु दृष्यमामलकीफ-लं ॥ इन्ति वातं तदम्बलात्वित्तं साधुर्यभौत्यतः । नफं क्चनवायत्वात्फलेभ्योऽभ्यधि-कच्च तत्॥ कर्कन्य कोलवद्रसासं पित्तकफावन्तं। पक्षं पित्तानिलहरं स्निग्धं समधुरं सरं ॥ पुरातनं त्रद्यमनं समघुं दीपनं लघु । सीवीरं वदरं स्मिग्धं मधुरं वातिपत्तिनि-त ॥ कषायं खाद संग्राहि ग्रीतं सिब्बितिकाफलं । श्रामं कपित्यमखर्यं कफ घं ग्राहि वातलं ॥ कफानिल इरं पक्षं मधुराब्बरसं गुरा । म्बासकासर्वि इरं खणाघुं काण्डयी-धनं ॥ लघुक्तं दीपनं ऋद्यं सातुलुङ्गसुदाऋतं । त्वक् तिक्षा दुर्जरा तस्य वातिक्रिसिकापा पहा ॥ खादु शीतं गुक् खिग्धं सांसं साक्तिपत्तिजित् । मध्यं भूलानिल च्छि दिकफारी-चकनायनं ॥ दीपनं लघु संयाहि गुल्मार्योघुन्तु केसरं ॥ शूलाजीर्यविबन्धे पु सन्दान्नी कफमार्ते ॥ शर्ची च विशेषेण रसस्तस्योपहिन्यते । पित्तानिलकरं वालं पित्तलं वड-कीसरं ॥ हृद्यं वर्णकरं क्च्यं रक्षमांसवलप्रदं । कसायानुरसं खाद् वातघं हु इणं गुक् ॥ पित्ताविशोधि सम्पक्षमास्त्रं शुक्रविवर्षं। हं इणं मधुरं बल्यं गुक् विष्टभ्यजीर्ध्यति॥ षास्त्रातकपार्नं द्वार्यं सस्त्रे हं स्रोपवर्षं ने । तिदोषविष्टेशकरं सक्त्रचं ग्रजनायनं ॥ यस्त्रे दृष्णाप हं कच्यं पित्तक त्वरमहैं वं। वातिपत्तहरं हुष्यं पिया लंगुक शीत लं। हृद्यं खा द कपायान्त भंव्यमास्य विशोधनं । पित्तक्षे सहरं याहि गुक विष्टिक्श शीतलं ॥ पारा-वतं समधुरं क्चमत्यम्बिवातनुत्। गरदोषहरं नीपं प्राचीनामलकं तथा॥॥ वातापहं तिन्तिडीसामं पित्तवलासक्तत् याद्यणं दीपनं कपवातनुत् ॥ तस्मादल्पौन्तरगुणं की यास्त्रफलस्चते । यस्त्रीकायाः पकां तदद्वीद तु नेवलं ॥ अस्तं समध्रं हृद्यं विग्रदं भक्तरीचन घुं दुर्जरं प्रीतः नारङ्ख फलं गुरा । तृष्णाशूलकफीत्क्षे शच्छदिधासनिवारणं । वात-स्री पाविबन्धवं जब्बीरं गुक् पित्तलत्। ऐरावतं दन्तमठमन्तं भीणितपित्तलत्॥

चीरहचप्रलगास्ववराजादनतोदनविण्दुकव कुलधन्वनाध्यन्तकाध्वकर्णपल्गुपक्ष कगाङ्गे क्कोपुष्करवर्त्तिविल्वविस्बीप्रधतीनि॥

प्राचीतानि भीतानि कपित्तहराणिच। संयाहकाणि क्चाणि कपायमधुराणि च॥ चीरहचपलं तेषां गुक् विष्टिक्य भीतलं। कषायंमधुरं सामू नातिमाक्तकीपनं॥ प्रत्यथं वातलं ग्राहि जाख्यकं कपित्तजित्। द्धिग्धं खादु कषायश्च राजादनपालं गुक्॥ कषायं सधुरं कचं तोदनं कप्पवातजित्। अन्त्रोणं लघुसंग्राहि खिग्धं पित्ताब्निवर्धं-नं॥ श्रामं कषायं संग्राहि तिन्दकं वातकोपनं। विपाक्षे गुक् संपक्षं सधुरं कप्पित्तजि-त्॥ सधुरच्च कषायच्च खिग्धं संग्राहि वा कुलं खिरीकरच्च दन्तानां विग्रदं पालसुच्य-ते॥ कषायच्च हिमं खादु धान्वनं कप्पवातजित्। तद्दाहाक्षे वक्षं विद्याद्यमन्तकप्रला- नि च ॥ विष्टिक्य सधुरं स्त्रिग्धं फल्गुजं तर्रणं गुरु । श्रत्यस्त्रसीषक्षधुरं कवायानुरसं ल-हुने॥ वातवृ द्विपत्तजननसामं विद्यात् परूषकं । तदेव पक्षं सधुरं वातिपत्तिनिवर्धणं ॥ विपाति सधुरं भीतं रक्तिपत्तप्रसादनं । पौष्करं स्त्रादु विष्टिक्य बच्चं कफकरं गुरु ॥ क-फानिलहरं तीच्णं स्त्रिग्धं संग्राहि दीपनं । कटुतिक्तकषायोण्णं वालं विल्वसुदाहृतं ॥ तदेव विद्यात्सम्पक्षं सधुरानुरसं गुरु । विदाहि विष्टं भक्तरं दोषक्तत् पूर्तिमार्कतं ॥ वि-स्वीफलं साम्बक्षणं स्तन्यकत् कफिपत्तिन्तित्। तद्वद्दाहञ्चरित्तास्क्क्षासम्बासच्चयापरं॥

तालनारिकेलपनसमीचप्रस्तीनि ॥ खादुपाकरसान्याहुर्व्यातिपत्तहराणि च ॥ ब॰ ल प्रदानि खिग्धानि ह हणानि हिमानि च ॥ प्रलं खादुरसं तेषां तालजं गुरु पित्तिज्ञ त्। तहीजं खादुपाकञ्च भूतलं वातिपत्तिजित् ॥ तालिकेलं गुरु खिग्धं पित्तघं खादु योतलं। वलमांसपदं ह्रयां हं हणं विख्योधनं ॥ पनसं सकषायन्तु खिग्धं खादुरसं गुरु। मौचं खादुरसं प्रोत्तं क्षाय नातिथीतलं ॥ रक्तिपत्तहरं ह्रयां कृष्णं सधुराणि च। तेषां द्वाया सरा खर्यां मधुरा खिग्धयीतला ॥ रक्तिपत्तहराख्याहुगु कृणि मधुराणि च। तेषां द्वाया सरा खर्यां मधुरा खिग्धयीतला ॥ रक्तिपत्तिचराखा खर्या द्वाहच्या पहा । विद्यां सूत्रविवन्धवं पित्तास्म्यवातनायनं किथ्यं रसायनं मध्यं कायमर्थं प्रलस्चते। चन्त्रवाय हे ह्रयां योतलं तर्पणं गुरु ॥ रसे पाके च सधुरं खर्जू रं रक्तिपत्तित् । हं हर्णोयमहृद्यञ्च सधूककुस्मं गुरु ॥ वातिपत्तीपयमनं फलं तस्थीपदिख्यते ॥

वातामाचोडाभिषुकानिचुलपिचुनिकोचकोकमाणप्रस्तीनि॥

पित्तक्षे प्रदर्शिया हुः सिन्धी प्णानि गुरूपि च । व्वंहणान्य निलघानि सधुराणि च ॥ लघायं क्रफिपित्तघूं लिखितित रुचिप्रदं । हृद्यं सुगन्धि विग्रदं जवलीफलसुच्यते ॥ विसरं शोतपान्यच्य सार्व्वर्गनिवन्धनं । विष्टिम्ध दुर्जरं रूचं श्रीतलं वातपो श्रीतं॥ विपाक्षे सधुरचापि रक्तपित्तप्रणाशनं । ऐरावतं दन्तश्रद्धमन्तं शोणितपित्तकः
कपनं त् ॥ कथार्यं सधुरं टक्कं सार्वलवद्गुन् । क्विश्वीष्णं तिक्तसधुरं वातक्षेषभी ङ्गुदं ॥
श्रमीफनं गुन खादु रूचीणां केशनाशनं । गुन्न क्षेषातक्षफलं कफक्तन्मधुरं हिसं ॥
करीराचकपीलृनि त्यथ्यम्यपालानि च । खादुतिक्तकाट्रप्णानि कफवातहराणि च ॥
तिक्तं पित्तकरं तेषां सरं कटुविपाक्ति च । तीच्योष्णं कटुकं पीलु सच्चेहं कफवातित्ति ।
कष्करं तीवरकं कवायं कटुपाकि च । उष्णं क्रिमञ्चरानाहमेहोदावर्त्तनाश्चनं ॥ कुछगुलमोदराश्चेत्रं कटुपाकि तथैवच । करच्चित्रं विडक्कं क्रिमनोश्चनं ॥ क्रच्यम्थं सरं
सिध्यं दीषचूं शोफकुष्ठनुत् । कषायं दीपनं चान्धं चचुष्यं चाभयाफलं ॥ भेदनं लघु रूचीष्णं वैस्तर्थं क्रिमनाग्ननं । चचुष्यं स्वादुपाक्यचं कषायं कप्रापत्तित् । कफिपत्तहरं

क्चं वन्नुक्ते दमलापनं। क्षषायमीपन्मधुरं किन्नित्पूगणलं सरं॥ जातीकोश्रीध्य कपूरं जातीकरं कयोः फलं। कक्कोलकं लवङ्गन्न तिन्नं करं क्षणापनं ॥ लघु रुण्णापनं वनुक्तेदरीर्गन्ध्य नामनं। सितन्नः सुरिभः भीतः कपूरी लघुलेखनः॥ रुण्णायां मुख्योपे च वैरस्ये चापि पूजितः। लताकस्तूरिका तद्दत् भीता वस्तिविभोधिनी॥ पियालमज्जा मधुरी हृष्यः पित्तामिलापन्नः। त्रेभोतको सदकरः क्षणमास्तनामनः॥ कथायो
मधुरी सज्जा कोलानां पित्तनामनः। रुण्णाच्छर्यनिलच्नु त्र तदाचामलकस्य च ॥ वीजपूरक्रमस्याक्षमञ्जाकोभाव्यस्थावः। स्वादुपाकोऽन्निवलकत् स्विष्धः पित्तानिलापनः॥
यस्य यस्य फलस्ये च वीर्यां भवति याद्यां। तस्य तस्यैव वीर्व्यंपमञ्जनामपि निर्दिभेत्॥ फलेषु परिपक्तं यद्गणवत्तदुन्नाचृतं। विस्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तिष्ठगुणोत्तरं॥ द्याद्याणां दीषघृं तिष्ठ कषायं करुतिक्तकं। व्याधितं क्रिमजुष्टक्ष पाक्षातीतमकालजं॥ वजीवीयं फलं सर्व्यं सपर्यागतसवच।

### इतिफलवर्गः ॥ याकान्यत ऊर्दु वस्त्रामः॥

तेत्रपुष्पप्तलाउलानुकालिन्दकपश्चतीन। पित्तघृत्यनिलं लुर्यु स्वयामन्दकपानि च ॥ स्ट्रस्त्रपुरीषाणि स्वादुपाकरसानि च ॥ पित्तघृ तेषु कुष्माण्डं बालं मध्यं कपायहं पकं लघूणां सचारं दीपनं वस्तिगोधनं ॥ सर्व्य दीषहरं ह्यां पष्यं चेतीयिकारिणां । दृष्टिग्रक्रचयकरं कालिन्दं कप्पवातक्षत् ॥ धलावृभिचविद्का तु बचा गर्यतिग्रीतला । तिकालानुरह्या तु वामनी वातिषक्तित् ॥ त्रपुमैच्चीक्कर्काक्त्रभीर्णवन्तप्रस्तीनि । गुक्विष्टिभागीतानि स्वाद्नि कप्पक्तित् च ॥ स्ट्रस्त्रपुरीषाणि सचार
मधुराणि च । वालं सुनीलं तपुसं तेषां पित्तहरं स्मृतं ॥ तत्याण्ड् कप्पक्तव्यीर्णभन्तं वा
तकपापहं । एविक्तं सकर्काव् सम्पक्षं कप्पवातकत् ॥ सचारं मधुरं बच्चं दीपनं नातिपित्तलं । सचारं मधुरचैव भीर्णवन्तं कपापहं । भेदनं दीपनं ह्यमानाहाष्टीलनुसम्र ॥

पिपालीमिरिचमृङ्गवेरार्द्र काहिङ्गजीरकञ्जरस्तुजस्तीरक सुम्रुखसुरसार्जकभूरत्यस्म स्वक्षासमदेवकालमालकुठेरकचवकखरपुष्पिमृषुम ध्राम्यु फाणिज्भक्षसर्पराजिका- कुलाइलवेण गण्डीरतिलपणिकावपीभृचित्रकसूलकपोति कालग्रनप्रवाण्डु कलायप्र- स्तीनि॥

कटन्युण्यानि क्चानि वातश्चिष्णहरोणि च। क्षतास्चेषूपयुज्यन्ते संस्कारार्थसनेका-धा॥ तेषां गुर्व्वी खादुशीता पिष्पल्याद्री कफावहां। शुष्का कफानिलघूने सा हष्या पि-त्ताविरोधिनी ॥ खादुपाक्यार्द्र मारचं गुक् श्लेष्मप्रसेकि च। कटूष्णं लघु तच्छुष्कमह च कपावात जित्। नात्युषा नातिगीत च वीर्यतो सरिचं सित'। गुणवन्मरिचेभ्यस च-चुणच विशेषतः ॥ नागरं कफवातघं विपाकी सध्रं कटु। वृष्योणां रोचनं हृद्यं सस्ते-इं लघु दीपनं ॥ कफानिल इरं खर्यां विवन्धाना हमूलनुत्। कटुणां रोचनं हृदां हथां चैवार्द्रकं स्नातं ॥ लघ्णां पाचनं सिङ्गदीपनं कफवात जित्। 'कटु स्निग्धं सरं ती रूणं शूलाजीर्णविवस्थत ॥ तीर्ष्णोप्णं करुकं पाके रूचं पित्ताग्जिवर्षनं। करु सीसानिल-इरं गन्धाव्यं जीरकदयं ॥ कारवी करवी तद्दिचिया सीपकुञ्चिका । अख्यञ्चनभीज्य षु विविधेष्ववचारिता ॥ चार्दा कुलुखरी कुर्यात् खादुसीगन्धं द्वयतां । सा गुष्का स-धुरा पाके खिग्धा छड्दा इनायनी ॥ दोप त्रो कदुका कि खितिका स्रोतो वियो धिनी। जब्बीरः पाचनस्तीच्यः क्रिमवातकफायदः ॥ सुरिमिदीपनी षच्यो मुखवैयदाकारकः । कपानि लविषया सकासदी गैनध्यना भन: ॥ पित्तकत्यार्खे शूलघु: सुरस: समुदा हत: । तदत्तं सुमुखी चेयो विश्रेषाद्गरनाथनः॥कप्रघा लघवो रूचा सिम्धीश्णाः पित्तवर्धनाः काट्पाकरसाखैव, सुरसार्ज्ञकभूस्तृगाः ॥ अधुरः कफवातवः पाचनः कग्छभोधनः । वि-। ग्रेषतः पित्तहरः सतिक्षः वासमदेकः ॥ कटुःसचारमधुरः ग्रिमुस्तिकोऽय पित्तलः । मधु शिष्: घरस्तितः शोफघो दीपनः कटः ॥ विदास्तिवद्यविषसृतं कचं तीच्छोण्यमेव च। विदोषं सार्षपं शाकं गाग्डोरं वेगनाम च ॥ चित्रकस्तिलपणी च कफशीफहरे लघ । वर्षाभूः कफवातभी हिता गोफोदरार्गमां ॥ कटुतिक्तरमा हृद्या रोचनी अक्निदोपनी । सर्वदोवहरा लघी कार्या मूलकपोतिका ॥ महत्तद्गुक्विष्टिमा तीक्षमामं विदोध-क्षत्। तदेव स्त्रिधसिष्ठन्तु पित्तनुत् क्षमवातजित् ॥ विदोषग्रमनं । ग्रष्टां विषदोषहरं लघु। विष्टिश्चि वातलं शाकं ग्रष्कमन्यत सूलकात्॥

पुष्पञ्च पत्रञ्च फलं तथैव यथोत्तरं ते लघवः पदिष्टाः । तेषान्तु पुष्पं काफपित्तज्ञन्ति-फंलिन्डिन्यात्काकं सार्ती च ॥ स्त्रिक्षोणातीत्त्वः कटुपि च्छिलेश गुरुः सरः स्वादुरस-श्व बन्धः ॥

व्यय मेधाखरवर्णं च मुभग्ना स्थितस्थानकरो रसोनः । हृद्रोग जीर्णञ्चरक्ष स्थियूल वि-वन् घगुरमाक् चिकासभी पान् ॥ दुर्गा मक्षणानल साद जन्तु समीरणञ्चासकपाय चित्त । नात्युणावीर्व्योऽनिलचा कटस तीच्णो गुर्जाति कफावच्य ॥ बलावचः पित्तकरोऽय किचित् प्राचाण्डर ब्लिच्च विवर्द्धयेच ॥ सिग्धो किचिसः स्थिरधातुकर्ता बल्योऽय मेधाक-फपुष्टिद्य । स्वादुर्गु कः भीणितिपत्तभस्तः स पिच्छिलः चीरपलाण्डु रक्तः ॥

कलायशाकं पित्तवृं कफघू वातलं गुरु। कषायानुरसच्च व विपाक सधुरच्च तत्॥ चूचूपूथिकातरणीजीवन्तीविम्बीतिकानन्दी भन्नातकच्छगलान्तीहच।दनीफच्चीशा-रमजीश लुवनस्पतिप्रसवशणकर्वु दारकोविदारप्रस्तीनि॥ क्षयसादुतिक्तानि रक्षिपत्तहराणि च। कप्तघान्यनिलं कुर्युः संयाहीणि लघु-नि च॥ लघुः पाकेच जन्तुषः पिच्छिलो त्रणिनां हितः। कषायमधुरो याही चुचू स्तो-षां तिदोषहा॥ चचुष्या सर्व्यदोषघ्री जीवन्ती समुदाहृता। वचादनो वातहरा पान्ती वल्पवला मता॥ चोरवचोत्पलादीनां कषायाः पत्तवाः स्मृताः। शीताः संयाहिणः शस्तारक्षपित्तातिसारिणा॥

पुनर्नवावर्णतर्कार्थे रवूकवत्सादनीविख्वशाक प्रस्तीनि ॥ उण्णानि खादुतिक्तानि वातप्रयमनानि च । तेषु पीनर्नवं शाकं विशेषाच्छोफना-श्रनं ॥

तण्डु लीयकोपोदिकाऽ यवनाचिक्रपालङ्गा वास्तू कप्रस्तीनि॥

सृष्टमृतपुरीषाणि सचारसधुराणि च। सन्दवातकपान्याहरक्षपितहराणि च॥ स-धुरो रसपाकाभ्यां रक्षपित्तमदापहः। तेषां भोततमो रूचसाण्डलयो विषापहः॥ स्वा-दुपाकरसा वृष्या वातिपित्तमदापहा। उपोदिका सदा खिन्धा बल्यश्चेष्यकरी हिसा॥ क-टुविंपाके क्षमिहा सेधाग्निबलवर्षनः । साचारः सर्वदीषघी वास्तूकोरचीकः सरः॥ चिल्ली वास्तूकवत् च्रेया पालङ्का तण्डलीयवत्॥ वातकत् बहविण्यूवा रूचा पित्तक पे हिता। भाकमाख्वबलं रूचं बहविण्यूतमावतं॥

मण्डू कपणीं प्रतासिन्छण्य सुवर्चला ब्रह्म सुवर्चला पिप्पली गुडू ची गी जिह्ना का कमा चाम प्रमुद्धा जी वर्ष प्रतासिन हर ती का पठ का पर पर पर के स्वाम पर के सुवर्ण में सुवर्ण में



नी ॥

लोणिकाजातुकपर्णिकापन्तृरजीवकसुवर्चलाकुर्वकक टिञ्चरकुन्तलिकाकुरिक्टका-प्रस्तीनि

खादुपाकरसाः ग्रोताः कप्तभा नातिपित्तलाः । लवणानुरसा रूचाः सचारा वातलाः सराः ॥ स्वादुतिका कुन्तलिका सक्तषाया कुरिष्टका । संग्राचि ग्रीतलञ्चापि लघु
दोषाविरोधि च ॥ राजचवक्रगाकन्तु सटीग्राकन्तु तिव्धं । खातु पाकरसं ग्राकं दुर्जरं
चरिमस्यजं ॥ भेदनं मधुरं रूचं कलायमितवातलं । खंसनं कटुकं पाके लघुवातकफ़ापण्डं ॥ ग्रोफ़घूमुण्यवीध्यन्तु पत्रं पूतिकरञ्जकं । तास्व लपत्रं तीच्लोष्णं कटु पित्तप्रकीपणां ॥ सुगस्य विग्रदं तिक्तं खर्यं वातकफ़ापचं । खंसनं कटुकं पाके कषायं विद्वदीपनं । वक्षकण्डुमलक्को ददीगिनध्यादिविग्रोधनं ॥

#### ॥ श्रय पुष्पवर्गः ॥

कोविदारशणशालमलोपुष्पाणि मञ्चराणिमध्रिविपाकानि रक्षिपत्तहराणि च ॥ व्रःषागरुत्ययोः पुष्पाणि तिक्षानि कटुविपाकानि चयकासापहानि ॥ मध्रिश्युकरीरकुस्मानि कटुविपाकानि वातहराणि स्टब्सूत्रपुरीषाणि च । आगस्त्यं नातिश्रोतोष्णं न-क्षात्यानां प्रशस्यते । रक्षवचस्य निष्वस्य सुष्ककार्कासनस्य च ॥ कफ्षित्तहरं पुष्पं कुष्ठ-घूं कटुजस्य च । सितंक्षं मध्रं श्रीतं पद्मं पित्तकफापहं ॥ मध्रं पिच्छिलं स्निग्धं कुस्र-दं द्वादि श्रीतलं । तस्मादल्यान्तरगुणे विद्यात्कुवलयोतपत्ते ॥ सिन्दुवाटं विजानीयादितं पित्तविनाशनं । सालपीमस्निके तिक्षे सीरभ्यात्मित्तनाशने ॥ सुगन्धि विश्वदं हृद्यं वाक्षलं पाटलानि च । श्रलेश्वपित्ति विषघ्रन्तु नागं तहच कुङ्कुमं । चम्पकं रक्षित्तघ्र शौनतोष्णं कफ्नाशनम् ॥ किंग्रकं कफ्षित्तवृं तहदेव कुरग्रवकं । यथावृचं विजानीयात्पु-व्यं वृच्चोचितं तथा । सध्यिश्व करीराणि श्रटुश्लेश्वहराणि च ॥

चवककुलेचरवंशकरीररप्रस्तीनि कहयराणि स्ट्रसूतपुरीषाणि॥

चवकं क्षिमिलं तेषु खादुपाकं सिपिच्छिलं। विस्थिन्द वातलं नगित पित्ता लेखक-रच्च तत्॥ वेणोः करीराः कफला सधुरा रसपाकतः। विदाहिनो वातकराः सक्षया विक्चणाः॥

उद्भिदानि पलालेचु करीषवेणु चितिजानि ॥

तत्र पलालजातं वधुरं मधुरविपाकं रुचं दीषप्रश्मनञ्च । इच् जं मधुरं कषायानुर-सं कटुकं शीतलञ्च ॥ तद्देवीणां कारीषं कषायं वातकोपनञ्च । वेणुजातं कषायं वात-कोपनञ्च ॥ भूमिजं गुरुनातिवातलं भूमितञ्चास्यानुरसः ॥

पिखा मितलक न न स्थू णिका ग्रष्क गाका नि सर्व्य दोषप्रकोपणानि ॥

विष्टिक्शनः स्मृता। सर्व्यं वटका वातकोपनाः । विग्डाको वातना सान्द्रा क्चिष्यानः निर्मानो ॥ विड्मेदि गुक कृच्च प्रायो विष्टिक्श दुर्जरं । सक्तषायच सर्वं हि स्वादु प्रा-कसुदाकृतं ॥ पुष्पं प्रतं पानं नानं कन्दाच गुरवः क्रामात् । कर्कयं परिजीर्थेच क्रिस-जुष्टमदेशजं ॥ वर्जे येत्पत्रशाकत्तत् यदकानिकरोहि च ।

#### ॥ कन्दानत ऊर्वु वस्तामः॥

विदारीकन्दशतावरोविषस्णालम्ङ्वाटकक्षिण्वालुकंसध्यालु कच्छारालुकं काष्टालुकग्रह्वालुकरक्षालुकेन्द्रोवरोत्पलकन्दप्रस्तीनि रक्षापित्तहराण्याच्वः श्रीतानि स-धुराणि च गुरुणि बहुश्रकाणि स्तन्यष्टिकराणि च॥ सधुरी हं हणो छष्यः श्रीतः स्व-र्योऽतिस्त्रवलः। विदारो कन्द्रो बल्यस्तु पित्तवातहरस्तु सः॥ वातपित्तहरो छष्या खाः दुतिका शतावरी। सहती चैव हृद्या च सेधान्निवलयर्षिनी॥ यहण्यशीविकारघी छ-ष्या श्रोता रसायनी। कफपित्तहरास्तिकास्तस्य एवाङ्ग्राः स्मृताः॥ श्रविदाहि विसय ग्रीकः रक्षापत्तप्रसादनं। विष्टिका दुर्ज्यं कच्चं विरसं साक्तावहं॥ गुक्विष्टक्षशीत च शृङ्गाटककश्रक्ती पिण्डालुकं कफकरं गृक् वातप्रकोपणं॥ सुरेन्द्रकन्दः श्रलेषघ्री वि पाके कतुपत्तकत्। वेणोः करीरा गुरवः कफसाक्तकोपनाः॥

स्यूलस्र्रणमाणकप्रभःतयः कन्दा ईपत्क्रषाकाः कटुका रूचा विष्टिकामा गुरवः क-फवातलाः पित्तहराय ॥

साणकं खादु शीतच गुरुचापि प्रकीर्त्ति । खूलकन्दख्तु नाखुष्णः सूरणी गुद्य लहा ॥कुलदोत्पलपद्यानां कन्दा मारुतकोपनाः । कषायाः पित्तशमना विपाकी सधुरा हिमाः वाराहकन्दः श्रनेयाचूः कटुको रसपाकतः । सेहकुष्ठक्तमिहरो बच्चो द्रष्यो रसा नः र ताथनालिकेरखगू रपस्तीनां मस्तकमज्ञानः । खादुपाकरसानाष्ट्रकापित्तहरां स्तथा ॥ श्रक्रलाननिलघू ांच कफद्वांदकरानिप । द्रालं ह्यनात्तेवं जोर्खं व्याधितं क्रिमि-भचितं । कन्दं विवर्जयेत् सर्वे मो वा सस्यक् न रोहति ॥

#### ॥ अयः लेवणवर्गः॥

सैन्धवसामुद्रविड्मीवर्चलरोमकोद्भिदप्रभृतीनि खवणानि यथोत्तरमुणानि वातत्तरा णि कफपित्तत्तराणि यथापूर्वं स्निग्धानि खादूनि स्टथ्मूतपुरीणि चेति॥

चाच्यं सैवं हृद्यं क्च लव्व बिनदीपनं। सिन्धं समध्रं वृष्य भीतं दोषघू सृत्तमं॥ सासुद्रं मध्रं पाके नात्युणामविदाहि च। भेदनं सिन्धभीषच भूलघू नाति पित्तली सत्तारं दोपनं क्वं भूल हृद्रोगनाभनं। रोचनं तोच्यासुष्णच विद्रं नुवां। सनं॥ लतालघु सीवर्चनं पाके वीर्य्योष्णं विगदं कटु। गुरुमभूलविवन्धघूं हृद्ये स्रिभारोम रोचनंक तोच्यामत्युषणं व्यवायि कटुपाकि च। वातघूं लघु विस्थन्द स्दमं विद्भेदि सूत्रलं॥

लघु तीच्णोप्णमुत्को दि च्छा' वातानुलोमनं । सिततां कटु सचारं विद्यालवणमीहिदं॥
कामवातिक्रिमिन्नरं लेखनं पित्तकोपनं । दोपनं पाचनं भेदि लवणं गुटिकाह्यं॥ जामख्रतं वालुकेलं गैलमूलाकरोदभवं। लवणं कटुकं छेदि विहितं कटुचोच्यते॥ यवचारखर्जिकाचारपाकिमटङ्गण्चाराः। गुल्मार्गोग्रहणोदोषयर्कराक्ष्मरिनामनाः॥ चारास्तु
पाचनाः सर्व्वोरक्षपित्तकराः स्मृताः। ज्ञेयौ विद्यसमौचारौ स्वर्जिकायावम्बज्जौ॥ ग्रक्रश्रेषविवन्धार्योगुल्मप्तीह्वनामनौ। उच्छोऽनिल्म प्रक्षे दो जपचारो वलापहः॥ डोमेछः पाकिमः चारो मृतविद्याविगोधनः॥ विक्चणोऽनिल्म स्थाः पित्तदूषणः।
णाक्तदीप्तिकरस्तीच्णष्टङ्गणः चार उच्यते॥ सुवर्णं स्वादु हृद्यच्च छं हणीयं रसायनं। दो
धत्यव्वं भोतच्च चचुण्यं विषस्द्रमं॥ रूप्यमस्तं सरं भोतं सस्तेष्ठं पित्तवातनुत्। ताक्वं कषायं मधुरं लेखनं भीतलं सरं। तिक्वां कांस्यं लेखनच्च चचुष्यं कफवातिन्।
वातकत् भीतचं लोइं टण्णापित्तकफप्रनृत्॥ कटुक्रिस्विवं लवणितपुसीसे विलेखने। मुकाविद्र सवच्चेन्द्रवैदूर्थस्क्वटिकादयः॥ चचुष्या सण्यः यीता लेखना विषस्दनाः। पविवा धारणायाद्य पाप्माल्डभोमलीपहाः॥

धान्येषु मांसेषु फलेषु चैव यानेषु चानुक्षसिद्दाप्रमेयात्। श्रास्तादतो भूतगुणैस स-त्वातदादिग्रीदृद्रव्यममनत्पबुद्धिः॥

यष्टिका यवगोधुमा लोहिता ये च यालयः। सुद्राठकीमसूराय धान्येषु प्रवराः खुताः॥ लावितित्तिरिसारङ्ग कुरङ्ग पकिपिन्नलाः। मरूर्विभिक्मीय येष्ठा मांसगणे- विह ॥ दाडिमामलकं द्राचा सर्जू रं सपरूषक । राजादनं मातुनुङग्ं, फलवर्गे प्रयस्त ॥ सतीनो वास्तुक्ष चु विक्षीमूलकपोतिकाः। मण्डू कपर्णी जोवन्ती गाकवर्गे प्रयस्त ॥ मर्था चीरं ष्टतं येष्ठ सैन्धवं लवणेषु च । धाती दाडिममन्त्रेषु पिप्पली नागरं करी॥ तिक्षे पटोलवार्त्ताके मधुरे ष्टतमुच्यते। चौद्रं पूगफलं येष्ठं कवाये सपरूषकं। यर्करचुविकारेषु पाने मध्यासवौ तथा। परिसंवत्सरं धान्यं मांसं वयसि मध्यमे। अपर्था पत्रमन्त्र संस्तृतं मात्रया ग्रभं॥ फलं पर्यागतं गाकमग्रक्षं तरुणं नवं। अतः परं प्रवध्यामि कतान्त्रगुणविस्तरं॥ लाजमण्डो विग्रहानां पथ्य पाचनदीपनः। वातानुलोमनो च्या प्रायानागरायुतः॥ स्वेदाम्जननो लव्वी दीपनी वस्तिगोधनी। चुत्रद्रयमग्लानिस्रो पेया वातानुलोमनी॥ विलेपो तर्पणो हृद्या ग्राहिणो बलवर्षनी। प्रया स्वाद्रसा लव्वी दीपनी जुत्तृषावहा॥ हृद्या सन्तर्पणी हृष्या हृह्णो वलवर्षनी: गाकमामप्रलेगुंका यवाग्यस्ताष्ठ दुर्जरा। सिक्षेविद्यं रहितो मण्डःपेया सिक्षमम् न्वता॥ विलेपो बहुमक्या स्वाद्यवाग्रव्विरलद्वा। विष्ठको पायभो वर्षो मेदः कफ् करो गुरुः॥ कफ्पिक्तको मस्या क्षाराधिन्तनाग्रवी। वित्रको पायभो वर्षो मेदः कफ

स्रभः समः ॥ स्त्रितः सपस्त्रतस्तृ श्यो विषदस्वीदनी सञ्चः । श्रधौतोऽप्रस्त्रतोऽस्त्रितः शीतवाष्योदनी गुरु: लघु: सुफन्धि: कफड़ा विज्ञेयी सष्टतग्ड्स:। स्त्रे हैर्मीसैं: फलै. क-न्दे व्यदिसाम्ही स संयुता: ॥ गरवो व हणा वस्या ये च चीरोपसाधिताः । सुस्तिन्दो नि-सुषो सप्ट ईषतस्पो लघु हित: ॥ सिन्दं नि:पी डितं यानं हितं स्थातस्त हसंस्कृतं। प खिनं से हरहितमपीडितमतोऽन्यया॥ मांसं खभावतो द्वष्यं स्नेहनं बलवर्डनं। स्ने-हमोरसधान्यास्त्रफलाम्त्रकटुकै: सह ॥ सिर्व मांसं हितं बच्च रोचनं वृंद्वणं गुरु। तदेव गोरसादानं सुरिभद्रव्यसंस्कृतं ॥ विद्यास्पित्तकफोद्रेकि बलमांसाम्बिवर्धनं । परिश्रुष्क स्थिरं खिन्धं हर्षणं प्रीणनं गुरु ॥ रीचनं बलमेधान्निमांसीजः ग्रुझबर्ड नं । तदेवोसप्तिप-ष्टलादुक्तप्तिमिति पाचकाः ॥ परिशुष्कगुणैयुँक्षां वक्कः पक्षमतो सघु । तदेव धूलिका-घीतमङ्गारे परिपाचितं ॥ जीयं गुक्तरं किञ्चिखदिन्धं गुक्पाक्ततः । उल्लेशं भर्जितं पि-ष्टं प्रतप्तं कन्द् पाचितं ॥ परिशुष्कं परग्धच शूल्यं यचान्यदीहर्भ । सांसं यत्ते लसिष-न्तु वीर्व्याषां पित्तकत् व ॥ लघु विनदीपनं हृद्यं वच्यं हृच्यं दृष्टिप्रसादनं । अनुषावीर्था वित्तघुं भनी भ्रं पृतसाधितं ॥ प्रीणनः पाणजननः खासकासच्यापदः । वातिपत्त सम-इरो हृद्यो सांसरसः स्मृताः ॥ स्मृत्योजः खरहीनानां ज्वरचीणचतोरसां । भग्नविश्व-प्रमचीनां क्रयानामल्परेतसां ॥ श्राप्यायनः संहतनः श्रुकीजोबलवर्षनः । सदाज्ञिमयुती वष्यः संस्कृतो दोषनामनः ॥ यनांससुबृतरसं न तत्पुष्टिवनापद्धं। विष्टिका दुर्ज-रं कृच' विरसं मारुतावहं ॥ दीप्ताकीनां सदा पष्यः ख।निष्कस्तु परं गुरुः । मांसं नि-रिख सुचित्रं पुनर्द षदि चूर्णितं ॥ पिष्पलीगुण्ठिमरिचगुडसपि:समन्तितं । एकत पा-चयेलास्यक् वेसवार इति स्नृतः ॥ वेमवारी गुक् स्निन्धी बच्ची यातक्जापष्ठः । प्रोणनः सर्व्य धातृनां विश्ववास्यु खशीषिणां ॥ चुन् यापद्वरः योष्ठः सोरावः खादुशीतलः । क-फचो दीपनी ह्यः गुडानां प्राणिनामपि ॥ ज्ञीयः पव्यचमशापि सुद्गयूषः क्षताक्षतः । य तु दाडिमस्दीक युत्तः खाद्रा<mark>गपाडवः ॥ क्</mark>चिथी लघुपाक्य दीपागामविरोधकतः। मस्रमुद्गोध्यकुलखलवणै: क्वतः ॥ कपपित्ताविरोधी खाद्दात्रवाधी च भस्ति । स्-हीकादा डिमेर्युक्तः स एवीक्तो ऽनिलार्दिते ॥ रीचनी दीपनी हृद्यी लघुपोक्य पदिस्यते । पटोलनिम्बयूपी तु कफमेदोविश्वोषिणी॥ पित्तची दीपनी हृखी कमिकुष्ठचरापही। म्बासकासप्रतिभ्यायप्रसेकारीचकञ्चरान् ॥ इन्ति स्त्रूलकयूपन्तु कफभेदीगलामयान् । कुलस्ययूषेरिनिसहा स्वासपीनसनामनः । तृणीपत्णीकासामार्गगुरसोदावर्त्तनामनः । दाङ्माम्लकैर्यूषी दृद्यः संग्रमनी सद्यः ॥ प्राणाम्बिजनी सृच्छमिदोषुः पित्तवातित्। मुद्रामस्त्रवयुवस्तु यांची वित्तक्षेप हितः । यवकीलकुलसानां युवः कच्छाऽनिलापहः॥ सब्बीधान्यसम्बद्धहर्म इन्। प्राणवर्षन ॥ खन्यास्विको ह्यो तथा याम सपी हिसी।

बच्चः काफानिली इन्ति दाहिसामोऽनिन्दोपमः ॥ दध्यम्तः काफान्यवस्यः स्मिन्धो वा-तस्रो गुनः । तक्राव्कः पिनक्षत्वीक्षो विषरक्षप्रदूषणः । खडाःखड्यवाण्यस्वाडवाः यानकानि च। एत्रमादोनि चान्यानि क्रियन्ते वैद्यवाक्यतः॥ अस्नेहलवणं सर्वमसतं कट्कैविंमा। विश्वेयं लवणक्रेश्वकट्कै: संयुतं लतं ॥ अय गोरसधान्यास्त्रप्रसास्त्रे रन्वि तञ्च यत्। यथोत्तरं चघुहितं संस्कतासंस्कतं रमे। द्धिमस्वम्चसिहस्तु यूषः कास्विक का स्मृत:। तिलपिण्याकविक्षतेः शुष्कगाकं विरुद्धकं ॥ सिग्डाको च गुरुणिस्य: कफ-पित्तकराणि च। तहस घटकान्याइविंदाहीनि गुक्णिच ॥ खनवी इंहणा वया सदा रोचनदीपनाः। खणामूर्च्छाभ्यमच्छदिश्यमघा रागषाड्वाः॥ रसाला वंहणी वन्धा सिरधा तथा च रोचनी स्ने हनं गुड्संयुत्तं हृद्यं दध्यनिलापहं । सत्तवः सर्विवाभ्यताः शीतवारिपरिप्नताः ॥ नातिद्वा नातिसान्द्रा सन्य इत्यपदिभ्यते । सन्यः सद्यीवनकाः विपामायमनागनः ॥ सान्तक्ते इगुडो स्त्रक्तक्त्रीदावर्तनाभनः । भक्तेरेत्तुरसद्याचायकाः पित्तविकारनुत् ॥ द्राचासधूकसंयुक्तः कफरोगनिवर्द्धणः । घर्गवयेणीपहितो सलदीवा-नुलोसमः॥ गौडमन्द्रमनन्त्रं ना पानकं गुत्र सूत्रलं। तदेव खण्डसहीकापर्करासिहतं पुनः ॥ साझ्नं सुतीरण सुन्निसं पानकं खाबिरत्ययं। सार्धीकं तु समन्दे सूच्छीदाइ-त्यवाप इं॥ पक्षवताणां को लानां इद्यं विष्टि पानवां। द्रव्यसंयोगसंस्कारं जात्वा सा-तास सर्वतः ॥ पानकानां यथायोगंगुक्लाघवसादिशीत् ।

#### ॥ इतिक्तताद्यवर्गः॥

वच्चास्यतः परं भच्चान् रसवीर्ध्यविपाकतः ॥ भच्चाः चीरकता वच्चा हथा ह्वाः स्मास्थिनः । श्रदाहिनः पृष्टिकरा दीपनाः पित्तनाश्यनाः ॥ तेषां प्राणकरा हृद्या घृतः पृराः कफावहाः । वातिपत्तहरा हृष्या गुरवी रक्षमांसलाः ॥ हृष्ट्या गीडिका भच्चा गुरवोऽनिलनाश्यनाः । श्रदाहिनः पित्तहरा श्रक्रलाः कफवर्षनाः ॥ सधुमस्तकसंयावाः पृषा ह्यते विशेषत । गुरवी हृष्ट्याश्चेव मोदकास्तु सुदुर्जराः ॥ रोचनो दीपनः स्वर्धः पित्तन्न पवनापहः । गुरुष्टेष्टतमर्थेव सहकः प्राणवर्षनः ॥ हृद्य सुगन्धिसंधुरः स्वि व्यः कफकरो गुरुः । वातापष्टस्तृप्तिकरो बच्चो विष्यत्तः स्मृतः ।। हृष्ट्या चातिपत्त प्रा भच्चा बस्यास्तु सामिताः । हृद्याः पय्यतमास्तेषां लघवः फेनलादयः । सृज्ञादिवेमवाराणा पूर्णा विष्टिकानो मताः । वेसवारेः सिपिधितेः सम्पूर्णा गुरुष्टं हलाः ॥ पाललाः स्रोधजनना श्रवृक्तः कफपित्तलाः । वीर्योश्याः पेष्टिकाः भच्चाः कफपि त्तप्रकोपणाः ॥ विद्यादिनो भित्तवला गुरवश्च विश्वेषतः । सेदला लघवो भच्चा क प्राथाः स्रष्टमारुताः ॥ विष्टिकानः पित्तस्याः स्रिष्ठाः भक्ता व्यास्तु गुरवे विश्वेषा माषसाधिताः ॥ कूर्विकाविकारा भच्चा गुरवोनाति पित्तवाः ॥ गुरवो विश्वेषा माषसाधिताः ॥ कूर्विकाविकारा भच्चा गुरवोनाति पित्तवाः ॥

फलानि सर्वे भद्यां स पददा है द लेव च परिश्वकापदिग्धानि सीवर्षेषु प्रकल्परीत्॥ प्रद्र-वाणि रसांसीव राजतेष्यद्वारयेत्। कटुराणि खड्रांसीव सब्धीन् श्रेलेषु दापयेत् ॥ दया-त्तासमये पाले सुमोतं सुमृतं पयः । पानीयं पानकं सद्यं ऋण्सयेषु प्रदापयेत् ॥ काच-स्फटिकपात्रेषु ग्रीतसेषु ग्रभेषु च। दद्याचे द्र्यपात्रेषु रागपाडवसहकान् ॥ पुरस्ताहि-मले पात्रे सुविस्ताणं मनोरसे। सुदः स्वीदनं ददात् पदेशंश सुमंस्कृतान् ॥ फ-नानि सर्वभक्षांय परिश्रष्काणि यानि च। तानि दक्षिणपार्खेतु सुक्षानण्योपकल्पयेत्॥ प्रद्रवाणि रसांसैव पानीयं पानकां पया खडान् युवां सि पेयां से से या पार्वे प्रदापयेत्॥ सर्वान गुडविकारां य रागपाडवसहकान । पुरस्तात स्थापयेत्पाची हयोरपि च मध्यतः॥ एवं विज्ञाय सितमान भोजनस्योपकल्पनां। भोज्ञारं विजने रस्ये निः सस्याधे ग्रुसे ग्रुची॥ सुगन्धिपुष्परचिते समे देगेऽय भोजयेत्। विशिष्टसिष्टसंस्कारैः पर्धे रिष्टे रसादिभिः॥ सनी तं गुचि नात्य्वणं प्रत्ययमगनं हितं ॥ एवं सध्रमगनीयान्मध्येऽसल्लवणी रसी पयाच्छे बान् रसान वैद्यो भोजनेवववारयेत्। खादौ फलानि भुज्जोत दाडिमादीनिव-बिमान ॥ ततः पेयांस्ततो भोज्यान् भच्छां थिवांस्ततः पय घनम्प वें समश्रीयात् केचिदाः हुर्वि प्रथ्ययं भादावन्ते च मध्येच भोजनस्य तु गस्यते । निरत्ययं दोषहरं फलेह्यामलका न्द्रणां ॥ स्रणालिक्षमाल्ककन्दे चु प्रस्तीनि च। पूर्वे योज्यानि भिषजा दत् भुत्तो कथ-ष्त्रन ॥ सुखमुची: समामीन: समदेहीऽनतत्पर:। काले भुतां लघु सिग्धं चित्रस्थां द्रवोत्तरं बुभ्चितीऽन्नमञ्जोयान्मात्रांविदिदितागमः । काले भृत्तं प्रीणयति सात्स्यमन् न बाधते ॥ खञ्च गीघं व्रजित्याकं खिग्धी एवं बलवज्ञिदं । चिप्रं भुतं ससं पाकं यास्य-दोष द्वीत्तरं । सुखं जीर्थिति सात्रावदातुमास्य करोति च । भ्रतीवायतयासास्त चपा येवतुषु स्मृताः ॥ तेषुतत्प्रत्यनीकाच्यं भुद्धीत प्रातरेव तु । येषु चापि भवेयुस दिवसा स्रमायताः तेषु तत्कालविहितमपराष्ट्रे प्रयस्यते । रजन्यो दिवसासीव येषु।चापि समाः स्ता: ॥ क्रत्वा सममहो राव तेषु भुज्जीत भोजनं । नापाप्तातीतका ल्या हीनाधिका-मयापिवा ॥ प्रपासकाले भुक्षानः गरीरे हालवी नरः । तांस्तान व्याधीनवाम्नीति सरणं वानियच्छति । धतीतकाले भद्मानी वायुनीपहतेपनले। कच्छु। दिचाते भुतां दितीयच्य काङ्चिति ॥ हीनमात्रममन्तीषं करोति च बलचयं ॥श्रालस्थगौरवरटोपसादां ख क्षवते ऽधिक । तस्मात्सुसंस्कृत युक्त्या दीषैरेतर्विवर्जितं । यथोक्तगुणसम्पन्नसुपसेवेत भोजनं ॥ विफच्य कालदोषादीन् कालयोक्भयोरिष । अचोचं दुष्टमुच्छिष्टं पाषाणत्णलीष्ठवत ॥ हिष्टं व्याषितमस्त्रादु पति चात्र विवर्जयेत्। चिरसिवं स्थिरं गीतमत्रसृष्णीकृतं पुनः ॥ श्रमान्तसुपदग्ध श्र तथा स्नादु म सस्यते । यद्यतस्त्रादुतरं तत्र विद्ध्यादुत्तरोत्तरं ॥ प्रचा-लयेद्विरास्यं भुष्क्षनस्य सुष्टुम्पुँद्वः । विश्वदरसने तस्यै रोचतेऽऽत्रमपूर्ववत् ॥ स्नाटुना तस्य

रसनं प्रथमेनापि तर्पितं। न तथा खादयेदन्यत्तसाख्यज्ञाल्यमन्तरा॥ सौमनस्यं पुष्टिमुत्साइं इर्षणं सुखं। खादु मञ्जनमत्यनमखादुच विपर्थ्ययं ॥ भुक्कां च यतप्रार्थयत भूयस्ततस्वाद् भोजन। अधितसोदकं युक्त्या भुद्धानः सान्तरा पिवेत् ॥ दन्तान्तरगतं चासं योधनेना हरेच्छने:। कुर्यादना हत ति सुखस्यानिष्ट स्थतां। जीर्णे अ वर्षतं वायुर्विदम्धे पित्तमेव तु । भुक्तमात्रे कप्पयापि तस्राद्भुक्ते हरेत्क्रापं॥ धूमेनापोद्य हः-दौर्या कषायकटुतिताकौ:। पूगककोल कर्पूरलवङ्गसमनः फली। कटुतिताकषायवी सुखवे-थदाकारके। ताम्ब लपत्रमहितै: सुगन्धे वाविचचणः॥ भुक्ता राजवदासीत यावदन्रल-सी गतः। ततः पद्यतगत्वा वामपर्खेतु संविभेत्॥ शब्दरूपरसान् गन्धान् स्पर्भाय सनसः प्रियान् । भुक्तवानुपसेवेत तेनानं साधु तिष्ठति ॥ शब्दरूपरसस्पर्भगन्धाचापि ज्ञ गुष्मिताः। अग्रचनं तयाभृतमितिहास्यच वामयेत्॥ गयनं चासनं वापि नेच्छे हापि द्रवीत्तरं । नाग्न्यातपी न प्रवनंन यानं नापि वाह्रमं ॥ न चैकरससेवायां प्रसञ्चेत कः ट्राचन । शाकावरात्रभूथिष्ठमस्त्रच न समाचरेत् ॥ एकैकशः समस्तान् वा नाष्यश्रीया-द्रमान् सदा। प्राभा को त्वविविक्ती अनी दिस्तं न समाचरेत्॥ पूत्वमुक्ती विद्रभे उने स् न्त्रानी हन्ति पाववं। मात्रागुर्व परिहरेदाहारं द्रव्यतस्य यः ॥ पिष्टान्नं नैव मुन्नीत मा वया वा बुभुचित । दिगुणच विवेत्तीयं सुखंसस्यक् प्रजीर्थिति ॥ पेयलेच्चायभच्याणां गुन विद्याद्यथीत्ररं ॥ गुरूणामर्वसीहित्यं लघूनां दिप्तिरिष्यते । द्रवीत्तरो द्रव्यापि न सातागुरुरियतें। द्रव्याकामपि शुष्कन्तु सस्यगेवोपपद्यते। विशुष्कमन्त्रमध्यस्तं न पाकं साधु गच्छति ॥ पिगडोक्ततममं लितं विदाह सुपगच्छति । नव हे स्रोतस्य पित्तं पक्ती यस्य तिष्ठति ॥ विदान्ति भुक्तमन्यदा तस्याप्यत्रं विद्ञाते। गुष्कं विक्तं विष्टिमा विज्ञ-व्योपदमोवहेत्। धामं विद्रधं विष्टयं कफिपतानिवैस्तिभः। यजीणं केचिदिच्छिति चतुर्घं रसशेषतः॥

चाय मुक्तमन्नं न पानं भजते नरस्य ॥ ईर्ष्याभयक्रीधपरिचतेन लुक्षेन क्राहैन्यनिपी-डितेन। प्रदे प्रयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सस्यक् परिणाममेति ॥ माधुर्यमन्नं गत-मामसंन्नं विद्रधमंत्रं गतमन्त्रभावं। किञ्चिदिपनं स्थातोदणूनं विष्टस्थमावद्वविद्ववातं उद्वारग्रद्वाविष भक्तकाङ्चा न जायते हृद्गुक्ता च यस्य रमावमेषेण तु सप्रमेनं चतुर्ध मेतल्यवदन्त्यजीणं॥ सृच्छीपनापो वमयुः प्रमेनः सदनं ध्वमः। उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाय्यजीणैतः तत्रामे लङ्घनं कार्यां विद्रश्ये वमनं हितं। विष्टस्ये स्त्रेदनं पत्र्यं रमणे वे गयीत च ॥ वामयेदाश् तं तस्रादुष्णे न सन्न कार्यः चानयनं तावद्यावन्न प्रस्त कि गजिन् ॥ जञ्चकार्य स्त्रश्ची नं सन्द्वानेः सम्पाचित् । यावन्नगद्यातिस्थाः स्वाद्रशेषतः गा- णतस्तथा ॥ हिताहितोपसंयुक्तमत्रं समयनं समृतं । हु स्तोक्रमकासे वा विज्ञेयं विप्रमा-शनं ॥ साजोर्णं मुज्यते यत् तद्ध्ययनमुच्यते। वयमेतिवहन्याग्र बहुन् व्याधीन करोति वा॥ अनं विद्रश्वं हि नरस्य गीघं गीतास्तुनावै परिपाकमेति। तदास्त्र गैत्वेन निह-न्तिपित्तमाक्षे दिभावाच नयत्यधस्तात्॥ विदद्यते यस्य तु भ्तमाचे दद्येत दृत्तग्छग-जञ्च यस्य । द्राचाभयां माचिक सम्प्रयुक्तां लीद्राभयां वा स सुखं लंभेत ॥ अवेदजीणें प्रति यस्य प्रद्वा स्मिष्धस्य जन्तोर्वेलिनोऽन्त्रजाले । प्रातःस श्रण्ठीसमयासप्रद्वी सुन्तीत सम्प्राय हितं हितायीं ॥ खहतं यदा दीषविवहमामं लीनं न तेज: पथमाहणोति ।

सवत्यजोर्षेऽपि तद।व्भुचा सा मन्दबुं विषवनिहन्ति॥

यत जहीं प्रवच्छ।सि गुणाना कसीविस्तरं। पमीभिस्वनुमीयन्ते नानाद्व्याथयागु णाः ॥ द्वादनः स्तभातः शीतो सूच्छोत्रद्खे ददाइजित्। उपास्ति इपरीतः स्थात्पाचन स विभोषतः ॥ स्रोहमाद्वेवक्रतिसम्धो वलवर्णकरस्तथा । रूचस्त्रहिपरीतः स्थादिमेषात् स्तमानः खरः ॥ पिच्छिलो जीवनी वल्यः सन्धानः श्रीष्मली गुनः । विश्रदी विपरोताऽ स्मात् लो द.द्वणरोपणः । दाह्याककरस्तोचणः स्नावणो सटुरन्यथा॥ सादीपलेपवलः कद्गुनस्तर्पणवं इणः । लघुस्तदिपरीतः स्वलेखनी रोपणस्तथा ॥ दशाद्याः नर्भतः प्रा-कास्तेषां कभैविगेषणे । दंशैवान्यान् प्रवच्यामि द्वादींस्तान्निवोध मे ॥ द्वः प्रक्षोदनः सान्द्रः स्यूनः स्याद्वस्वकारकः । अदणः पिच्छिनवञ्ज्ञेयः कर्कशो विगदो यथा । सुखान-बस्धो मृद्मय सुगन्धो रोचनो सुदुः । दुगन्धो विपरीतोऽस्मादकासात्विकारकः ॥ सरोऽ-न्लोमनः प्रोक्षो सदा यात्राकारः स्नृतः। व्यवायो चाखिलं देहं व्याप्य पाकाय कल्पते। विकासो विकसचे व धातुबन्धान् विमीचयेत्। आगुकारी तथागुलाबावत्यकासि तैलवत् यद्मस्त्मीच्स्यात्मृच्मेषु स्रोतस्खनुसरः स्रृतः गुणा विंगतिरित्येषं यथा वत्परिकी-र्त्तिताः ॥ संप्रवच्छास्यतश्चीर्द्वं माहारगतिनिश्चर्य । पश्चभूतात्मके देहे प्राहारः पाञ्चभौतिः कः। विषकः पश्चधा सम्यगुणान् खानिभवर्षे येत्। श्रविद्गधः कर्णं पित्तं विद्गधः प-वनं पुनः ॥ सम्यग्यिपको निःसारः खाहारः परिष्ठं हयेत् ॥ विगम्लमाहारमलः सारः प्रागीरितो रसः। स तु व्यानेन विचित्रः सर्व्वान्धातून् प्रतर्पयेत्॥ कफःपित्तं सलः खिष खेद: स्वात्रखरोम च नेत्रविट्लनुच स्त्रे हो घातूनां क्रमशी मलाः॥ दिवाविवु हिंद-ये जायतः पुण्डरीकवत्। श्रत्रमिक्तिवधातुत्वादजीणे पिहितं निशि ॥ श्वदि सन्मीजितं राजी प्रसप्तय विभेषतः । क्रिवविसस्त्यात्वादजीणं न हितं दिवा ॥

इसं विधि योऽनुमतं सहासुनेन्द्रैपविंसुखस्य प्रदेखि यत्नतः । स भूसिपालाय ॰ विधातुमोवधं सहात्मनाञ्चाहित म्रिसत्तमः ॥ इतियीसुयुनाचार्थविरचिते धायुन्तद्धास्त्रं सुयुने सुन्धान यमाग्य ॥

#### श्रयातो वातव्याधिनिदानं व्याख्यास्यामः ॥ भी भू

धन्वन्ति धिर्माभृतां विशिव्यस्तोद्भवम् । चरणांवुपसंग्रह्म सुस्रतः परिष्टच्छिति वा थीः प्रक्षते भूतस्य व्यापनस्य चकोपने। स्थानं। कसीच रोगां य वद मेवदतांवर ॥ तस्या तदचनं श्रुता पाववोद्भिषजांवरः । स्वयभारेष भगवान्वांयुरित्यभिप्राब्दितः ॥ स्वातन्वा-नित्यभावाच सर्वगतात्तरीव च। सर्विषामेव सर्वातमा सर्वेनोकनमस्कृतः ॥ स्थित्य-त्यत्तिविनाशिषु भूतानामेष कारणं। अव्यक्तोव्यक्तकसीच रूचः भीती लघुः खरः॥ तिर्थिगी हिगुण्येव रजोबहुल एवच। अचिल्यवीर्थो दोषाणां नेता रोगसमुहराट्॥ श्राश्च कारी सुद्वारी पकाधानगुदालयः । देहे विचरतस्तस्य लच्चणानि निबोध मे ॥ दोषधालग्निमसतां सम्प्राप्तिं विषयेषु च। क्रियाणासानुलोग्यच करौत्यकुषितोनिनः।। यथाग्नि: पञ्चधा भिन्नो नालस्थानात्मकर्माभः । भिन्नोऽनिलस्त्या ह्येको नासस्थानक्रियाः मयै: ॥ प्राणीदानी समानय व्यानयापान एवच । स्थानस्था मारताः पृच्च यापयन्ति श. रीरिणं ॥ वायुर्धो वक्कसञ्चारी स प्राणी नामदेहपृक् । सीऽवं प्रवेशयत्यन्तः प्राणां याप्य वल खते॥पायग: कुरुते दुष्टो हिका खासादिकान् गदान्। उदानो नामयस्त्र हुमुयैतिपवनो त्तमः ॥ तेनभाषितगीतादिविश्रेषोऽभिप्रवर्त्तते । ऊर्षु जलगतान् रोगान्करोति च विश्रे षतः ॥ सामपकाश्याचरः समानो वङ्गिसङ्गतः । सोऽनं पचित तै जासि विशेषान्विवन-क्ति हि॥ गुल्माग्निसङ्गातीसारप्रस्तीन्कुक्ते गदान्। क्रत्सदेहचरो व्यानी रससंवहनी-द्यतः॥स्व दास्क्स्यावणी वापि पञ्चधा चेष्टतत्यपि। मुद्रश्चक्तेरोगान् प्रायमः सर्व्देष्ट-गान्॥ पकाधानालयोऽपानः कालेकमंति चाप्ययम्। समीरणः सक्तन्मूत्रप्रक्रगर्भात्ते-वान्यधः ॥ क्रु दय क्रुक्ते रोगान् घोरान्वस्तिगुदायतान् । श्क्रदोषप्रमेद्वास्तु व्यानापा-नुप्रकोपजाः ॥ युगपत्क पिताश्चापि देहं भिन्दारसंग्रयम् अत जर्द्वं प्रवच्यामि नानास्था नान्तरात्रितः ॥ बहुमः कुपितो वायुव्विकारान्कुरुतेहि यान् ॥ वायुवामाभये क्र बण्क-द्यादीन्कुक्ते गदान् ॥ सोइंसूच्छें। पिपासाञ्च हृद्यहं पार्ख वेदनाम्। पकाशयस्थीऽ-न्त्रक्ष गृलं नामी करोति च ॥ कच्छ मृत्रपुरीषत्वमाना इं तिक्वेदनाम् । श्रोतादिष्व-न्द्रियवधं कुर्यात्म् दः समीरणः ॥ वैवर्ण्यंस्म रणं रीच्यं सुप्तिं चुसुचुमायनं । त्वक्षी-निस्तोदनं कुर्यात्वग्भेदं परिपोठनं॥त्रणाय रक्तगो ग्रस्थीन्सण्लान्मांसमंत्रितः । तथा मे-दः श्रितः कुर्याद्यस्थीनमन्दरजोऽत्रणान् ॥ कुर्यातिमरागतः शूलं सिराकुञ्चनपूरणम्। स्रायुपातः स्तम्भकस्यो शूलमाचेपणं तथा ॥ इन्ति सन्धिगतः सन्धीन् शूलशोफी करोति च। अस्थियोषञ्च भेदञ्च कुर्याच्छू लञ्च तृत्सितः ॥ तथा मञ्जगते क्व्च न कदाचित्र साम्याते। अपवृत्तिः प्रवृत्तिव्या विकातः शुक्रगेऽनिले ॥ इस्तपादशिरोधात्स्तथा स्य रति कामात्। व्यापुधादाखिलं देहं वायुः सर्व्यगतो तृणाम् ॥ स्तमानाचेपणसापशीफ-

म्लानि सर्वा । स्थानेषूक्तेषु सियच संमियाः कुरुति इजा। कुर्यादवयवप्राप्ती माइत स्विभितान् गदान् । दाइसन्तापसू च्छी: खर्चायी पित्तसमन्तिते ॥ भैत्यभोषगुक्लानि-तिसान्नेव कपावते। सूचीभिरिव निस्तीदः स्पर्भहेषः प्रसप्ता ॥ श्रेषाः पित्रविकोरा-स्यमाति सोणितान्धिते ॥ प्राणे पित्तावते छिदिदी हर्षे वोपजायते ॥ दीर्ब्बल्यं सदनंत-द्रा वैवर्ष्वं च कफावते। उदानिपित्तसंयुक्तो सूच्छीदाइस्वमक्तमाः ॥ अस्वोदहर्षी सन्दा-कि: शीतस्तभी कफावते समाने पित्तसेयुक्ते खेददा ही प्यस्ट नम् ॥ कफाधिक इ विषस्तां रोमहर्षः कफावते । अपाने पित्तसंयुक्ते दाही गारी स्यादस्म गद्रम ॥ अधःकाः ये गुरुत्वच तिस्म व न फाइते। व्याने पिताइते दाही गातविचेपणं क्षमः ॥ गुरुणि मर्वगावाणि स्तभानं चास्थिपर्वणाम् । लिङ्गं कफाहते व्यानं चेष्टास्तभास्तथैव च ॥ प्रा-यगः शुक्तमाराणां सिष्याहारविहारिणाम् । योकाच प्रमदासद्यव्यायासैचातिपीडनातः। ऋतुसात्स्यविपर्यासात्स्रेहादींनाच विभालात्। सव्यवाये तथा स्थूले वातरकां प्रकुष्य-ति ॥ इस्तासीष्ट्रीर्गच्छतीऽन्वैय वायु:कोपं यात:कारणै: सेवितै: स्वी:। तीच्णोण्णा सचार-याकादिभोज्यै: सन्तापाद्यैभूयसा सेवितेश ॥ चित्रः रक्तं दृष्टिमायाति तच वायोगार्ग संदगद्याश यातः। क्रु बोध्यर्थ मार्गरोधात्स वागुरत्यद्वित्तं दूषयेवत्तमाश ॥ तत्सम्य त्त वायुना द्षिनेन त्याबच्चादुच्यते वातरतां। तद्दत्यत्तं द्रिवतेनास्चातां हे से या दृष्टो द्रित नासजातः ॥ खर्गोहिनी तोदभेदप्रयोषखापोपेतौं वातरक्तेन पादी । पित्तास्ट ग्भ्यामुग्रदाची भवेतामत्वर्धीच्यी रक्तशोकी खदु च॥ कच्छुमन्ती खेतशीती सशोकी पीनस्तथी श्रिप्रदृष्टे तु रत्तो। सर्ब्बर्दृष्टे शीणिते चापि दीषाः खंखं क्षं पादयोर्दर्शयन्ति पांग्रेपे सिथिनी खिनी भीतनी सनिपर्थयी। वेवर्णतीदसमत्वगुरुतीपसमन्विती॥ पौ-दयोर्म्लसास्याय कदाचिषस्तयोरिष । श्रास्त्रीव्विषमिव क्रुषं तद् देहसनुसर्पति ॥ श्रा-जानुस्कृटितं यच प्रिश्वं प्रस्तं च यत्। उपद्रवैश्व यज्ज्षः प्राणमांसच्यादिभिः॥ गी-णितं तदमाध्यं स्याद्याप्यं संवलारोतियतम्। यदातु धमनीः सर्वाः कुपितीऽस्यति मा-हतः ॥ तदाचिपत्याण मुहर्मेहदंहं मुहुवरः । मुहर्मुहस्तदाचेपादाचेपक दति स्नृतः ॥ सोपतानकसंत्रो यः पातयत्यन्तरान्ताराकफान्वितो सूर्यवायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥ स-दण्डवत्स्तभ्यति क्षक्ति दण्डापतानकः। इनुप्रहस्तदात्यर्थे सीत्रं क्षच्छानिषेवते ॥ धन्-सालां नमेदास्त स धतुः स्तम्पसंज्ञकः । चङ्गुलीर्गुल्फजठरहृदचोगलसंश्रितः ॥ स्नायुपतः प्रतानसनिलो यदा चिपति वैगवान्। विष्टव्याचः ख्राव्यहनुर्भग्नपार्खः कापं वसन्॥ अ भ्यन्तरं धनुरिव यदा नम्रति मानवः। तदा सोऽभ्यन्तरायाग्रं कुन्ते मान्तो बन्ती ॥ बा-भ्रासायुपतानस्थी बाह्यायामं करोति च। तमसाध्यं बुधाः प्राद्ववेचः कळा कभण्डनम् ॥ क्षपित्तान्विती बायुर्वायुरेवच केवल:। कुर्यादाचेपकं लन्यं चतुर्यमभिघातजम्॥ ग-

भेपातनिमित्तय शोणितातिसवाचयः अभिघातनिमित्तय न सिध्यत्यपतानकः ॥ अधो-ग्माः सतिर्थागा धमनोरू इ देहगाः। यदा प्रकुपितोऽत्यर्धं सातिरखा प्रपद्मते ॥तदान्य-तरपचस्य सन्धिवन्दान्विमोचयम्। इन्तिपचं तमाडुई प्रचायातं भिष्यवराः॥ यस्य करेसं गरीराडमक्षां सम्वेतनम् । ततः प्तत्यस्नापि जहात्य निलपीडितः ॥ ग्रहवात-इतं पचं लच्छ साध्यतमं विदुः। साध्यमन्येन संख्रमसाध्यं चयहेतुन् ॥ वायुक् ई व 🔨 जेत्सानात्कुपितो हृद्यं प्रिरः। यहाँचे पीडयत्वक्षान्याचिपेत्रसर्वेचे से ॥ निमों जिता-चो नियं ष्टः स्त्र्याची वापि कुर्जाता। निरु च्छासोऽयवा कच्छादुच्छसान्नष्टचेतनः॥ स्व खास्याबृदये सुत्ते चावते च प्रसुद्धिति । काफान्वितेन वातेन ज्ञयप्षीऽपंतन्त्रकाः॥ दिवा-स्वप्रासमस्यानविक्ततो द्विनिरो चणैः । सन्यास्त्रः प्रक्षत्ते स एव स्नोषमणा वतः ॥ गिर्धणी स्तिका वाल वह नी गोष्यसे स्वी। उन्ने व्या चरतो द्वाय वह वादतः कठिनानि । इसतो ज्याती भारादिषमाच्छ्येनादिप । शिरोनाशीष्ठचिबुक्त ललाटेच गस्तिश् बुक्त मदेतं जनयत्यतः। वक्रीभवतीं वक्ताईं ग्रीवा चाप्यवत्ते ते। ग्रिर्श्वलित वाक्सङ्गी नेवादीनां वैक्रतम्। ग्रीवाचिव्कदन्तानां तिस्सन्पार्खे तु वेदना ॥ यसागुर्जी रोम इशी वेपय्नित्रसाविला। वाय्रुड्ड लिच खाप्रसोदी अव्याहनुग्रहः॥ तमदित्सिति प्रा-हुव्योधि व्याधिविमारदाः। चीणव्यानिसिषाच्या प्रसत्ताव्यत्तभाषिणः॥ न सिध्यन्य-दितं वाहं तिवर्षं वेपन सच । प्रायापित्यङ् लीनान्तु कण्डराया निलादिता॥सक्योः चेपं निग्रह्मीयाहम्भीति हि सा स्तृता। तलं प्रत्यङ्ग लोनान्तु क्रान्डरा वाहुप्रहतः ॥ बाह्मी क्मचयकरी विश्वाचीति हि साछाता । वातशीणितजः शोफी जानुसध्ये महार्जः ॥ शिरः क्रोष्ठुकपूर्वन्तु खूनं क्रोंष्टुकर्द्ववत्। वायुः क्यां खितः सक्यः क्षामाचि-पेदादा ॥ खन्न स्तदा भवेज्जन्तुः पङ्गुः संक्थोईयोर्वधात् । प्रक्रामन्वेषते यस्तु खन्निनवः च गच्छति ॥ कलायखद्धं तं विद्यान्स् तामस्थिप्रवन्धनम्। न्यस्ते तु विषमे पादे क्जा क्यां समीरणः ॥ वातक एटक इत्येष विज्ञेयः खुडका श्रितः । पादयोः कुरुते दाहं पिना स्क्सिहितोनिनः ॥ विशेषतश्रंक्रमतः पाददाहं तमादिशेत्। हृष्यतश्राणी यस्य भवतश्र-प्रसुप्तवत् ॥ पादचर्षः स विज्ञेयः कफवात प्रकोपजः । श्रंसदेगस्थिते। वायुः गुवियित्व i सबस्यनम्॥ शिरास्वाकुचा तत्रस्थो जनवत्यववाहुकम्। यदा शब्दवहं स्रोतो वायुराहत्य तिष्ठति ॥ ग्रुदः स्वेषान्वितो वापि वाधियां तेन जायते। इनुसङ्घिरोग्रीवं यस्य सिन्द्रि-वानिलः। कर्णयो कुरुते गूलं कर्णगूलं तदुः चति। शाहत्य वायु; सक्फो धमनीं: शब्दवाहिनीः नरा करोत्य क्रियका क्यूकिमिणगहरान्। अधी यावेदना याति वर्षीम् वापयीत्यिता। भिन्दन्तीव गुदीपस्य सा तूणीत्वपदिष्यते । गुदीपस्थीत्यिता सेव प्रतिस्रोमविसर्पिणी वेगै; पक्षाग्यं यातिप्रतितृणी तु सा स्टता ॥ साटोपसत्युयक्नमाध्मातसुद्रं अध्यम्।

श्राधानमिति जानीयाहोरं वातिनरोधजम् ॥ विमुत्तपार्ष्यं हृदयं तदेवामाययोखितम्।प्रत्याधानं विजानोयात्वपत्याकुलितानिलम् ॥ श्रष्ठीलालावहनं ग्रन्थिमूर्ष्यं मायतस्त्रतम्। वाताष्ठीलां विजानीयाहि हर्मार्गावरोधिनीं ॥ एतामेव क्जायुक्तां वातिवण्मूत्ररोधिनीं॥ प्रत्यष्ठलामितिवदेज्जठरे तिर्थ्यगुल्यिताम् ॥

## ।। द्वितीयोऽध्यायः ॥

श्रयातोऽश्रमां निदानं व्याखास्यासः।

णड्षेंसि भवन्ति बातिपत्तक्षशींणितसित्तपातैः सहजानिविति ॥ ततानासवतां यथोकाः प्रकोपणैं व्वित्रहाध्यग्रनस्त्रीपसङ्गोत्वरकासनपृष्ठयानविगविधारणादिशिर्व्विशेषैः प्रकुपिता दोषा एक्शो हिगः समस्ताः गोणितसहिता वा यथोक्तं प्रखताः प्रधानधमनीरल प्रसद्याऽधोगत्वागुदसागस्य प्रदूथ बलीमांसप्ररोहान् जनयन्ति विशेषतो मन्दाग्ने स्तथात्यणकाष्ठोपललोष्ट्रवस्तादिशः शीतोदनसंस्पर्यनाद्दा कन्दाः परिवृद्धिमासादयन्ति तान्यर्थाग्रीत्याचचते ॥ तत्र स्थूलान्त्रप्रतिबर्द्धमर्द्धपञ्चाङ्कुलं गुदमाहस्त्रस्मिन् बलयस्तिस्त्रीउदीङ्कुलान्तरभूताः प्रवाहणी विसञ्जनी सम्बरणी चिति चतुरङ्कुलायताःसर्व्वास्तिर्थ्यीकाङ्कुलोच्छिताः ॥ शङ्कावत्तं निमाञ्चापि उपर्युपि संस्थिताः । गजतालुनिभाञ्चापि वर्णतः संप्रकोत्तिं ताः ॥ रोमान्तं भ्यो यवाध्यद्वीं गुदीष्ठः परिकीत्तिं तः ॥

प्रथमा तु गुदीष्ठादक्ष लमां ते । तेषान्तु भविष्यतां पूर्व क्षाण्यते न यहा कच्छाप्रशासकाका सक्षियदनमाटीपः काम्य सुद्रारवाह् ल्यम् क्षाय खयथुर क्ष्वकृतनं गुदपरिकर्त न माग्रहा पाण्डरोगग्रहणोदोष्ठगोषाणां कासखासी स्रमस्त न्द्रानिद्रेन्दियदीर्व्यल्यञ्च जातेष्व तानि क्षाणि प्रव्यक्ततराणि भवन्ति ॥ तत्र माहतात्परिग्रष्ट्राहणवर्णानि
विषममध्यानि कदस्वपुष्यतुण्डिकेरीनाड़ी मुख्यूची मुखाक्ततीनि च भवन्ति । तैहपहतः
स्वभूलं संहतमुपविष्यते कटी पृष्ठपार्ध्व मेद्रगुदनाभिग्रदेशेषु चास्यवेदना गुल्माष्टीं लाप्नी हो।
दर्शाणचास्य तिनिम्तान्येव भवन्ति कृष्णुल्यङ्गखन्यनरद्गवद्गम् त्रपुरीषय पृष्ठपो भवति ॥ पित्तानी लाग्नाणी तन् नि विस्थीं णिपोतावभामानि यक्षत्रकामानि ग्रक्रिकाः सदा सिक्ष्यानानि, यवमध्यानि जलौकोवक्रमहणानिप्रक्रित्रानि च भवन्ति तैहपहतः सदा सिक्ष्यानानि, यवमध्यानि जलौकोवक्रमहणानिप्रक्रित्रानि च भवन्ति तैहपहतः सदा स्वम्यत्रमुरोषय पृष्ठपो भवति ॥ श्रेषाचानि म्वेतानि महामूलानि स्थिराणि वत्तानि विभागि विभागि क्षानि स्थानि पाण्डु नि करीरपन्मास्थिगोस्तनाकाराणि न भिद्यन्ते च स्वन्ति कण्डु बहु-लानिच भवन्ति तैहपहतः सञ्च पाणसन्त्यं मास्यावनप्रकाणमितसार्थते सोप्नमोन्ति स्वराविष्यक्रियोगीरवाणि चास्यः तिनिक्षसारमितसार्थते सोप्नमोन्ति स्वराविष्यक्रियानिकार्याणे चास्यः तिनिक्षसार्थते स्वराविष्यक्षत्रसन्यन्तः स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रसन्यन्तः स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यन्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रसन्यन्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यन्ति स्वराविष्यक्षत्रस्ति स्वराविष्यक्षत्रस्यानि स्वरा

यनवदन सुत्रपुरीषय पुरुषो भवति ॥ रक्तजानि न्यायोधप्ररोहविद्रमकाकणन्तिकाफ-लसहगानि पित्तलच्चणानि च यदावगाद्युरीषप्रपोडितानि भवन्ति तदात्यर्थं दुष्टमन-रपमस्क्षसहसा विस्जन्ति तस्यैवातिप्रवृत्ती शोणितातियोगोपद्रवा भवन्ति ॥ सन्निपात-जानि सर्व्व दोषलचण्युकानि ॥ सहजानि दृष्टशोणितश्रुक्रानिसित्तानि तेषाँ दोषत एव प्रसाधनं कत्त्रं। विशेषतञ्चात दुर्दर्भनानि प्रवाणि पाण्डूनि दार्णान्यन्तर्भवानि तै रुपद्रतः क्षशोऽ ल्पभुक् सिरासन्ततगावोऽ ल्पप्रजः चीणरेताः चामस्वरः क्रोधेनोऽल्पा-विन्द्रीणशिरोश्चियवणरीगवान्सततमन्त्रकजाटीवृद्धदयोपलेपारीचकप्रश्तिभः पीड्य-ते ॥ अवति चात्र ॥ व। ह्यसध्यवलिस्थाना प्रति गुर्याद्भिषम्बरः । अन्तर्वे लिससुस्यानां प्रत्याख्यायाचरित्क्रियाम् ॥ प्रकुपितास्तु दोषामाद्रमाभप्रपन्ना सांस्राीणिते प्रदृष्य कग्रह ' जनयन्ति ततः कराष्ट्रयतात् चतं सम्पजायते तस्मि अचते दृष्टमांसजाः विरोहा पि क्लिक्धिरस्रा विणो जायन्ते कूर्विनोऽभ्यन्तरस्वरिष्टाद्वा ते तु श्रेफो विनागयन्तुर पम्नन्ति च पुंस्तम् योनिस्भिप्रपत्नाः सुकुमारानुदुर्गन्धान् पिच्छिलक्धिरस्राविण्य्छताः कारान्ककरीरान् जनयन्ति त एवोर्द्वभागताः श्रोत्राचिद्राणवदनं प्वर्शास्यपनिर्व्वत्तिय न्ति तत्र कर्णजेषु वाधियां भूलं पूतिकर्णता च। नेत्रजेषु वर्कावरोधी वेदनासावो दः र्भनाय । प्राणजेषु प्रतिग्यायोऽतिमातं चवयुः कच्छोच्छासत्। पूरिकस्यं सानुनासिक वाक्यत्वं शिरोदुःखञ्च । वंत्र जेषु कण्ठीष्ठतालूनामन्यतमिन्धं स्तैं गंदगदवाक्यता रसा-न्नानं मुखरोगाञ्च भवन्ति । व्यानस्तु प्रकुपितः प्रतिषाणांपरिग्द्रह्म बहिः स्थिराणि कील-वद्भींसि निव्ये तीयन्ति तानि चमीकीलान्यभींसीत्याचलते ॥ भवन्ति चात्र तुषु कीलेष निस्तोदी माइत नोपजायत । शलेषाणा तु सवर्णलं ग्रन्थिलच विनिर्दिशेत्॥ पिनशो-णितजं रीच्यं क्षणात्वं गुकूतात्यो । समुदोर्णखरत्वच चर्मकीलस्य लच्चणं ॥ अर्थसां लच्च व्यासादुकं समान्यतस्तु यत्। तत्सर्वे प्राग्विनि दिष्टात्स। येद्भिषजांवरः ॥ अर्थः सु दृश्य ते रूपं यदा दोषदयस्य तु । संसर्गं तं विजानीं शास संग्री: सच षड्विधः ॥ विदी-षाण्यस्पिलङ्गानि याप्यानि तु विनिर्दिशित्। दन्हजानि दितीयायां बसी यान्याश्रिता-नि च ॥ क्षच्छ्रमाध्यानि तान्या हुः परिसंवत्सराणि च । सन्निपातसमुत्यानि सहजानि तु वर्जयेत्।। सर्वाः खुर्व्वलयो येषां दुर्नाभिक्षदुताः। तेस्तु प्रतिइतो वायुरपानः सः विवर्त्तो ॥ ततौ व्यानेन सङ्गस्य ज्योतिस द्नाति देचिनां॥

#### ॥ तृतीयोऽध्याययः ॥

अयातीऽक्सरीणां निदानं व्याख्यास्यासः।

चतसोऽश्मयो भवन्ति श्लेषाधिष्ठानस्तद्यया॥ श्लेषाणा वातेन पित्तेन शक्तेणचेति तत्नासंगोधनगोलस्यापय्यकारिणः प्रकुपितः श्लेषामृत्रसम्मृकोऽनुविष्य वस्तिमश्मरी

जनयित तासां पूर्व रूपाणि वस्ति पौडारोचंकौ सूत्रक्षण्क्रं वस्तिशिरोस्ष्किमेफसां वे दना कच्छाञ्चरावसादी वस्त्रगान्धत्वं सृत्रस्थित । यथास्वं वेदनावर्णं दुष्टं साम्ह्रम याविलम्। पूर्व्व रूपेश्सनः क्षच्छान्सूत्रं स्जन्ति मानवः ॥ अय जातासु नासिवस्तिसेव-नीमेइनेष्वन्यतमस्मित्र इतोवदना मृत्रधारासङ्गः सर्वाधरमृत्रता मृत्रविक्तिरणञ्च गोमेद-कप्रकाशमनाविलं संसिकतं विस्टाति धावनलङ्गन एलवन पृष्ठ यानाध्वगमनै यास्य वेदन। भवति॥तत रलेशांश्सरो रलेशलमन्नमत्यवहरतोऽत्वर्थभ्य सुपलिप्याधःपारिवृद्धिप्रणिप्या विस्तिमुखमिषष्ठाय स्रोतो विष्णि तस्यम्बप्रतिघाताद्दा ल्यते भिद्यते निस्तूद्यतद्व च वस्तिर्ग्हः शीतय भवति । अस्मरोचात्र खोता स्त्रिग्धामहती कुक्षुटाण्डप्रतीकाशामधू-कपुष्पवर्णा वा भवति तांत्रलेषिकोसिति विद्यात् ॥ कित्तयुक्तस्तुत्रलेषा सङ्घातसुपगस्य पयोक्तां परह हं प्राप्य वस्ति मुखमधिष्ठाय स्त्रोंतोनिक्णहि तस्य मुत्रप्रतोघातातृहक्ते चूथते दश्चते पच्यते दव वस्तिश्णवातस भवति । अश्रारीचात्र सरका पीतावभासा क्षणा भन्नातकास्थिपतिमा सधुवर्णा वा अवति तां पैत्तिकीमिति विद्यात्॥ वातयक्तस्त प्रतेषा सङ्घातम्पगस्य यथोक्तां परिवृद्धिं प्राप्यवस्तिम्खमधिष्ठाय स्रोतौ निष्णदि तस्य स्वप्रतीचातात्तीवा वेदना भवति तथात्यर्थं पीडाभानी दन्तान् खादति नाभि पीड्यति मेद्रं सदाति वायुं स्प्राति विश्वहैते विद्रहति वातम्बपुरीषाणि कच्छ्रेण वास्य मे हती-नि; सरन्ति । अध्यरी चात्र प्यामा पर्वा विषमा खरा कद्रबपुष्पवलाग्टकाचिता भ-विख तो वातिकीमिति विद्यात्॥ प्रायेगैतास्तिस्रो उद्मर्यो दिवास्त्रप्तमग्नाध्यभः नगीतस्त्र भगुनमधुराहारप्रियत्वादि मेथेण बनानां भवन्ति तेषामेवात्यवस्तिकायत्वाद नुपचितमां सत्वाच वस्ते: सुख्यहणा हरणा भवन्ति॥ महतान्तु ग्रुक्राम्मरी ग्रुक्रनिमित्ता भवति । सैयुनाभिघातादतिसैयुनाद्वा श्रुक्तश्चलितमनिर्गच्छिद्यमार्गगमनादिनलोऽभित् संग्टह्ममेद्रव्यणयोरन्तरे संहर्रात संहत्यचीपशीषयति सा सूत्रसार्गमावृणीति सूत्रकच्छे विस्तिबेदना व्रषणयो श्वस्वयथुमापादयितपी डितमाले च तिसानी वपदेशे प्रविलयमापदा-ते ता गुकाश्मरीमितिविद्यात्॥ भवति चात्र॥ गर्करा सिकता सेही भस्माखीऽशम-रिवैकतम्:। अध्मर्थाः भर्करा चेया तुल्यव्यञ्चनवेदना ॥ पवनेऽनुगुणे सा तु निरेत्यस्पा विश्वयतः। सामित्रमूर्त्ति वीतेन भर्करेत्य भिधीयते॥ ह ग्पीड्रामक् विसदनं कु चिश्रला सवेवशु हणा देंगोऽनिसः काणारं दीं व्यं पाण्ड्गावता। अरोचकाविपाकी तु शकरात्ती भवन्ति च। मूत्रमार्गपवत्ता सा सत्ता कुर्यादुपद्रवान् ॥ दीर्याच्यं सदनं कार्यां कुचिय-लमरोचकम् पाण्डु लमुणावातच्च तृष्णां चृत्पोडनं विमं॥ नाभिष्टहकटीमुष्कमुदवङ्गणः श्रीफसं। एकद्वारस्तनुत्वको मध्ये वस्तिरधीमुखः॥ श्रनाव्वा दव रूपेण सिरास्त्रोयप-रियइ:। वस्तिविस्तिगिरसैव पोर्गं द्वषणी गुदं ॥ एक हम्बन्धिनी होते गुदास्थिविवर-

स्थिता: । मुत्रागये मलाधारः प्राणायतनमुत्तमम् ॥ पक्षाग्रयगतास्तत्र नाड्यो मृत्रवहा-स्तुया: । तप्प यन्ति सदा मृतं सरितः सागरं यथा॥ स्ह्मात्वान्नोपलभ्यन्ते मुख्यात्यामां सहस्वगः । नाडीभिन्पनोतस्य मृतस्यामाग्रयान्तरात् ॥ जागतः स्वपतयेव स निःस्यन्द न पूर्यते । त्रामुखात्सलिने न्यस्तः पार्खेभ्यः पूर्यते नवः॥ घटो यथा तथा विद्वि वस्ति भूतेण पूर्यते । एवमेव प्रवेगेन वातः पित्तं कफोपिवा ॥ मृत्रयृक्त उपस्ने हात् प्रविष्य कुन्तेऽस्मरीम् । त्रामु स्वच्छास्वपि यथा निषित्तासु नवेघटे ॥ कालान्तरेण पङ्कः स्थाद-प्रभित्तस्यवस्या । संहन्त्यपो यथा दिव्या मान्तोऽन्तिय वैद्यतः ॥ तहह्नासं वस्तिस्यम्य संहन्ति सानिनः । मान्ते प्रगुणे वस्तौ सृतं सस्यक्पवर्त्तते ॥ विकास विविधासाणि प्रतिलोमे भवन्ति हि ॥ मृत्राघाताः प्रमहाय ग्रुक्रदोषास्तयेव च । भृत्रदोषाय ये किचिहस्तावेव भवन्ति हि ॥

# ॥ चतुर्थोऽध्यायः॥

'प्रयातीभगन्दरानां निदानं व्याख्यास्यामः।

वातित्तप्रलेखसित्तातागुरत्निसित्ता प्रतिपानकोष्ट्रग्रीवपरिम्नाविष्वृकावत्तीन्माविगी यथांसङ्गं पञ्च भगन्दरा भवन्ति ॥ ते तु भगगुदवस्तिपदेशदाराणाच भगन्दर
इत्युच्यन्ते ॥ व्यवकाः पिडका पक्षास्तुभगन्दरा ॥ तेषान्तु पूर्वरूपाणि कटीकपालवेदना
गुदकण्डूदी च्योफय गुदस्य भवति॥ तत्रापय्यसेविनां वायु प्रकुपितः सित्तवत्त स्थिरीभूतोगुदमभितीऽङ्गलेवा च्यङ्गुलेवामांसग्रोणित प्रदूष्याक्णवणां पिडकां जनयतिमास्यतोददोन्वेदनाविग्रेषान् जनयत्यप्रतिक्रियमाणा च पाकमुपैति मूत्राग्रयाभ्यासगतत्वाच त्रणः
पिकलन्न प्रतिपीनकवदणुमुखेच्छि दौरापु र्थते तानि च किद्राण्यजम् केणान्विषमि

क्षिमःस्रावं स्ववन्ति व्रणय ताद्यते भिद्यते किद्यते स्वीभिरिवनिस्तद्यते गुद्च विदीर्थन्ते वातमूत्रपुरीषरेतसामध्यागम्भ तैरेविच्छदैर्भवति तं भगन्दरं ग्रत्योनकमित्याच्चते॥

पित्तन्तु प्रकुपितमनिलेनाध् प्रेरितं पूर्व्वस्थितं रत्तां तन्तीमुच्छ्रितासुद्रभीवाकारां पिडकां जनयित। सास्यनीपादीन्वं दनाविभेषान् जनयत्यप्रतिक्रियमाणाच पाकसुपैति व्रशामित्राराभ्यामिव दह्यते दुर्गन्धमुण्यमास्नावं स्वयत्यपेचितश्च वातमूचपुरीषरेतांसि विस्नजति तं भगन्दरसुद्रभोविमत्याच चते ॥ प्रलेषा तु प्रकुपित समोरणेनाध प्रेरित पूर्ववदविक्षित ग्रुक्ता वभासां स्थिरा कण्डमतीं पिडकां जनयित तास्य कण्डादीन्वेदः नाविभीषाञ्चनयत्यप्रतिक्रियमाणाच पासुपैति व्रणप्रच कठिन संरभी कण्ड्पाय पिच्छि लमजसमासावं स्वत्यपेचितश्च वातमूत्रप्रीषरेतांसि विस्नजिततं भगन्दरं परिस्नाविण-मित्याचचते ॥ वायु प्रकुपित प्रकुपितौ पित्तप्रलेषाणौ परिग्दद्याधोगत्वापूर्व्ववदविद्यान्तिस्थाचच्चते ॥ वायु प्रकुपित प्रकुपितौ पित्तप्रलेषाणौ परिग्दद्याधोगत्वापूर्व्ववदविद्यान्ति

त पौटाङ्गुष्ठ प्रमाणां प्रव्ये लिङ्गो पिड कां जनयति सास्यती दराहकण्डादीन्वे दनाविभी पान् जनयत्यपतिक्रियमाणा च पाकसुपैति व्रण्य नानाविधवर्णसास्रावं स्वति पूर्णन दीप्रस्वकावन्ते वचात्र समुत्तिष्ठ न्तिवेनाविभीषास्तं भगन्दर श्रस्कृतावन्तं सित्याचन्तते॥

सूद्रेन मं। सल्योन यद स्थिगल्य मन्नेन सहाभ्यवहृत यद्विगाढ़पुरीषीन्मश्रमपाने नाधः प्रीरत्यसम्प्र्यगागतं गुदं चिणाति तत्र चतिनिमित्तः कोथ उपजायते तस्यिं प्रच चते प्रयक्षिरावकोणं सं। सकोथे सूमा विव जलप्रक्षिनायां क्रिमयः सुद्धायन्ते ते भ चयन्तो गुद्रमनेकथा पाष्त्रं तो दरयन्ति तस्य तैपार्गः क्रिमक्षतौद्धांतम् त्रपूरोषरेतास्थिम निः सरन्ति तं भगन्दरमुग्मार्गिणमित्याचचते॥ भवन्ति चात्र॥ उत्पद्यतेऽच्पक्ष्म्पोफचिः प्रमचाप्यप्रशम्यति॥ वायुन्तदेशे पिड्का सा ज्ञेयान्या भगन्दरात्॥ भगन्दरो तु विज्ञेया पिड्काऽतो विपर्थात्। पायोः स्थाद्दाङ्गुले देशे गूढमला सग्ज्वरा ॥ यामयान्यली सर्गात्वर्ण्डरग्दाहशोकवान्। पयुभवेद्रुजः कळ्यान्पूर्वकृपं भगन्दरे ॥ घोराः साधियतुं दुःखाः सर्व एव भगन्दराः। तेष्वसाध्यस्तिदोषोत्यः चतजश्र भगन्दः॥

# ॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥

ग्रय कुष्टनिदानं व्याख्यास्यासः।

मिथाहाराचारस्य विशेषाह कविक्डासातस्याजीणी हितासिनः स्नेहपीतस्य वान्तस्य वा व्यायामगास्यधर्म्मसेविनो ग्रास्यानुपीदक्रमासानि वा प्रयसाभो क्ष्ममञ्जते यो वार्मा क्ष्मत्यास्य स्मानि वा प्रयसाभो क्ष्मप्रमञ्जते यो वार्मा क्ष्मत्य स्मानि क्ष्म पित्तरः सहसा छिदेवा प्रतिहन्ति तस्य पित्तर्मकेष्माणी प्रकृपिती पिरिष्ट- हा निलः प्रवृद्धस्त्रियंग्भाः सिराः सम्प्रतिपद्य समुद्भू यवाद्यां मार्गं प्रतिसमन्तादि चिप्पति । यत्र यत्र च दोषो विचित्तो निः सरित तत्र तत्र मण्डलानि प्रादुर्भवन्त्य वसुत्पनस्व चि दोषस्त्रत्र च परिवृद्धं प्राप्पा प्रतिक्रियमाणी अ्थन्तरं प्रतिपद्यते धातून् दूष्यम्। तस्य पूर्व्य कृपाणि तक्षपाक्षमकस्माद्रोमहर्षः कण्डः स्वेदवाहुन्यमस्वदेनं वाङ्ग प्रदेशानां स्वापः चतवसर्प्य णमस्त्रः कृप्णता चित्र ॥ तत्र सप्त महाकुष्ठान्येकाद्य चुद्रकुष्ठान्ये - वमष्टाद्य कुष्ठानि भवन्ति । तत्र महाकुष्ठान्य क्ष्मिककुष्ठस्वर्भदेनं विसर्पः परिस्पर्पः सिध्म् विचिर्म्वा क्षिष्टमं पामारकमाचित् ॥ सर्व्याण कुष्ठानि सवातानि सर्पात्तानि सम्बत्तेषाणो स क्षिमीण च वननन्त्य प्रत्सन्तस्तु दोषप्रहण्मिस भवात्॥

तत्र वातेनार्णं पित्ते तीडुम्बर्प्यर्निष्ठ कपालकाणानि ॥ श्लेष्मणा पीण्डरीकं दृ दुकुष्ठचेति तेषान्तु महत्त्वं क्रियागुरुवस्त्तरीत्तरं धावनुप्रवेशादसाध्यवचेति ॥ तत्र वातेनार्णाभानि तनूनि विसप्पीणि तोदभेदयुापयुक्तान्यर्णानि । पित्तेन पक्कोडुम्बर्फ- लासितवर्णान्योडुम्बराणि। ऋषिजिञ्चापकाश्चारत्वानि ऋषिजिञ्चानि। स्वण्यकपालि नामकाश्चानि कपालकुष्ठानि। काकणिन्तकाफलसङ्गान्यतीव रक्तकणानि काकणका नि। तेषाच्चतुर्णामप्यापचीपपरिदाइ धूमायमानानि चिप्रोत्यानपपाकसेदित्वानि क्रि-मिजन्म च स सामान्यानि लिङ्गानि॥ पुरुद्धरीकपत्रप्रकाशानि पौरुद्धरीकाणि। धल्सिप्यवर्णानि तास्वाणि वा विसर्पाणि पिड्कावन्तिच दद् कुष्ठानि तयोई योरप्युत्सन्ता परिमण्डलता कर्ष्ट्र श्राचरीतयानत्वं चेति सामान्यक्रपाणि॥

च्द्रकुष्टान्यत ऊर्द्वं वच्चामः।

स्यूनः नि सन्धिवितदार्णानि स्यूनार्राष स्युः कठिनान्यकः पि। लकोचसेदसूपना क्षरादाः कुष्ठे सहत्पूर्वेयुते भवन्ति । क्षणाक्षयं येन भवेच्छरीरं तदेककुष्ठं प्रवदन्यसा-ध्यम्। स्यर्थन कण्डव्ययनीषचीपास्तलोषु तच्चर्मदलं वदन्ति। विसर्पवत्सर्पति सर्वती-यस्वप्रक्रमं। सान्यभिभूयणी घं। सृच्छा विदा हारित तो दपाका न्क्रत्वा विसर्पः स भवे डि कारः ॥ शनै: शरीरे पिङकाः स्रवत्य सपैन्ति यास्तं परिसर्वमा इः। कण्डुन्वितं खेतसपायि सिध्म विद्यात्तनु प्रायमङाई काये। रोज्योऽति कण्डु सिंदन. सुक्चा भवंग्ति गात षु विचिचिकाया । कण्डुमतिदाचुक्जोपपन्ना विपादिका पादगतेयसेवायत् साविहत्तं घनकमुयक पडू तत् सिग्धक पा किटिसं वदन्ति । झावावक पडूपरिदा हवि पामा गु-काभि पिडकाभिक्छा। स्फोटै मदाइरित सैव कच्छू स्मिक्षाणि पादप्रभवैनिक्ष्या। काण्डुन्विताया पिडका गरीरे संस्नावहीना र्क्सोचित सा यदः ससिधं रक्सा महत्र यच यक्क कं कफनान्यमूनि । वायोः प्रकोगात्परिसर्पमेकं शंशाणिपित्तप्रसवाणि विद्यात्॥ किलासमपि काष्टविकरपण्य। हित्तिविधंवातेन पित्तेन ग्रहेण्यणा चेतिकुष्टकिलासयोर-न्तरन्त्रगतसेव किलाससपरिसाविच तहातेन सण्डलमरुणं परुषं परिष्वं सि च पित्तेन पद्मपत्र प्रतोकाशं सपरिदाइन्छ । च्ले प्रणापि खेतं स्त्रिग्धं बहुलं कर्डू सच ।। तेषु सरबद्दमर्डलम्ने जातं रक्तरीमचाऽसाध्यमग्निदग्धञ्च। कुष्ठेषु दक् त्वक् सङ्घीचस्वाप-स् दशोफभेदकी खस्तरीपघाता वातेन । पाकावदरणाङ्ग लिपतनकर्णनासाभङ्गाचिराग सत्वीत्पत्तयः पित्ते न । कण्डवर्णमेदशीफास्रावगीरवाणि श्लेषाणा॥ तस्रादित्रलप्रवृक्तं पौ यहरोकं काक्यणं चासाध्यं ॥ भवन्ति चात्र ॥ यथा वनस्यतिर्जातः प्राप्यकालप्रकाषेणं भन्तर्भूमि विगाहित मूलेवृष्टिविविहितैः॥ एवं कुष्टं समुत्पन्नं त्वचि कालप्रकर्षतः। म-मेण धातृन्वाप्रोति नरस्य प्रातिनीरिणः सार्भहानिः स्वेदनत्वभीषत्करङ्य जायते । वैवर्षा कच्चभावय कुष्ठे त्वचि समाश्चिते ॥ त्वक्खापा रोमहर्षे सदस्याभिमवर्त्तनम्। करह विष्यु मधेव कुछ गोणितसंश्रिते ॥ बाइस्य विद्यागोषस कार्क्य पिडकोहमः। तोदः स्मोटः स्थिरत्वच कुछ मांससमाश्रिते ॥ दीर्गेन्ध्यसुपदेशस पूर्योऽय क्रिमयस्तया

वस्त्र वाद पाक का

गावाणां वेदनचाणि कुष्ठ सेदःसमात्रिते ॥ नासामङ्गीऽचिरोगञ्च चतेच क्रिसिसकावः । सवित्खरीणघातग्र्म प्रास्थास्त्रामात्रिते ॥ कीखां गतिच्योऽङ्गानां सकादः चतसप्णं। ग्रुक्तस्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथैव च ॥ स्त्रीपंत्रयोः कुष्ठदोषादुष्टगोणितग्रक्तयोः । यदपत्यन्तयोज्ञितं ज्ञयं तद्ण कुष्ठितं । कुष्ठसात्मवतः साध्यं त्वग्रक्तपिणितात्रितम् ॥ से-दोगतं भवेद्याप्यस्माध्यम्त उत्तरं । द्रद्यस्त्रीमक्तनवधपरस्वचरणादिभः ॥ वर्माभा पापरोगस्य प्राहुकुष्ठस्य सक्तवं । स्वगते यदि कुष्ठेन पुनर्क्वातेऽपि गच्छिति ॥ नातः क-ष्टतरो रोगो यथाकुष्ठं प्रकीत्तितं । चाहाराचारयो। प्रोक्तासास्थाय सहतीं क्रियां ॥ श्रीष्ठानां विष्ठिश्वानं तपसग् च निषेवणात् । यस्तेन सुचते जन्तुःसपुर्खाङ्गतिमाद्ययात् प्रमङ्गाद्रगात्रसंस्यर्थाद्व स्वात्रसंस्रभोजनात् । सहग्रस्य सनाचापि वस्त्रमात्र्यानुलिपनात॥ सुष्ठं व्वरम् ग्रीयस् निद्रासिष्यन्द एवच । श्रीपसर्गकरोगाण्च सङ्क्रासन्तिनरात्ररं॥

### ॥ पष्ठोग्व्यायः ॥

षयातः प्रमेहनिदानं व्याख्यासाः।

दिवास्त्रप्राव्यायासालस्यप्रसत्तं भोतिस्त्रिष्यस्युरसेस्ट्रवाचपानसेविनं पुरुषं लानीया त्ममेही भविष्यतीति । तस्य चैवं प्रवृत्तस्यापरि एका एव वातिपत्तम् लेष्याणीः यदा किद-सा सहैकलगुपेत्य मूत्रवाहिस्रोतांस्यत्सत्याधो गलावस्तेमुखमाश्चित्य निर्धियन्ते तदा प्रमेशन् जनयन्ति । तेषान्तु पूर्व्व कृपाणि हस्तपादतलटा हः क्षिणि च्छिलगुरुत। गा स्राणां सधुरश्क्षस्त्रता तन्द्रा मादः विपासा दुर्गन्धः श्वासस्तालुगल जिल्लादन्ते वु सलो त्यत्तिर्जिटिलीभावः क्रियानां हिद्य नखानां तत्ना विकामूतमूत्रक्षचणाः सव्यपव प्रसे-हाः सर्व्यव सर्वदीवससुत्याः सर्हापडकाभिः॥ तत्र कफादुदकेच् सुरासिकताशमैर्लव-णिष्टमान्द्रग्रक्रफीनमेहाः दश साध्या दोषदृष्याणां समित्रयत्वात्॥ पित्तान्तीलहिद्रान्त-चारमि च छा शो चित मे चा: षट् याच्या दोष दृष्या चां विषम क्रियतात् ॥ बार्ता व्यक्ति माचीद्रहस्तिमेहास्वारीऽताध्यतसामहात्ययिकत्वात्। तत्र वातपित्तमेदीभरन्वितः। क्षेपा म्लेक्न प्रसेशन जनयति वातकप्रभीणिसेदीभिरन्वितं पित्तं पित्तप्रसेशनकप्र वित्तवसामकामेहीभिर्वित्रीवायुर्वातप्रमेहान् ॥ तत्रक्षेत्रभवेदनम्दन्तसहगमदन्तम-ही महित प्रज्ञासतुत्विमिन्न मेही सुरामेही सुरातुत्वं सर्वे मिनतानुविदं सिनतामेही शमै: सक्तफं स्त्र शनैसंहीं विगदं लवणतुल्यं लक्णमेशी हरोमा पिष्टरसतुल्यं पिष्ट-मेडी चाविस साम्द्रं पाष्ट्रमेडी गुऋतुकां गुऋपेडी स्ताक स्ताक सफीनंकिनमेडीमेडीति अत जहुं पित्तनिमित्तान्वच्यामः॥ सफ्रेनसच्छं नीलं नीलमेही मेहति सदाइं हरिद्राभं इरिद्रामेशी शक्तरसगस्यममुमेशी सुतचारप्रतिमं चारमेशी मिच्निष्ठोदकापकाशं

सिक्षिष्ठाभेही। शोणितवकाशं शोणितसेही सेहतो॥ यत ऊर्ह्वातनिसित्तान्यस्थासः॥ सिंधः प्रवाणं सिंप में हो महति वसाप्रकामं वसामेदी चौद्रसवर्णं चौद्रमेदीमत्त-तङ्गयदनुप्रवृद्धं इस्तिमेड्डो मेड्डति । सचिकोपसप्पं णमाकस्यं सं।सोपचयः प्रतिष्यायः शै-यिखारोचकाविपाकाः कापासेकाच्छहि निदाकासखासाम्चेति म्लेब्ननानास्पद्रवा॥ वृषणयोरवदरणं वस्तिभेदासेङ्गतोदोद्धदिश्लमम्बोकाञ्चरातीमारारोचका वसम्य पिष्-सायन दाहो सृच्छी पिपासा निद्रानाय: पाग्छ्रोगः घीतविगस्त्रत्वश्चीतपैत्तिकनाम्॥ इद् गडोबी खमिनदा स्त थः कम्पः मुनं वद पुरोव खद्येति वातनानाम् ॥ एव मेते विंगति प्रमेद्याः सीपद्रवा व्याख्याताः॥तत्त वसासेदोभ्यामिभपद्रणरीरस्ये विभिर्दा षेत्रा नुगतधातोः प्रसेडिणो दग पिडका जायन्ते ॥ तद्यथा । ग्रशविकासर्विपकान च्युपिका जालिनी विनता पुत्रिणी मस्रिका अलजी विदारिका विद्रिधका चेति । शरावेमाद्री त्रीय मिर्म भूकी हो। तद्रुपानिकामध्या घराविका। गौरसर्षपसंख्याना तत्र्यसाणा च सर्ववो॥ सदाहा खूर्मसं जान भिरामा किला किला वर्षे:। जालिनी तोष्ठदाहा तु मांसजाससमावृता ॥ सहती पिडना नीला पिडना विनता रस्ता। सहत्यन्याचिता चेया पिडना सातु पुचणी॥ कस्रममसंस्थान : च्रोया सा तु मस्रिका। रक्तांसता स्कोटवती दार्णा त्वलां भवेत्। विद्रिक्षे व्यक्त्रवृष्ट्वा काठिमा च विद्रिक्षिता। विद्रधे विच च गैर्युक्ता च या विद्रधिका वृष्टै: ये यन्मवा स्त्रा मेहास्तेषासेतास्तु तत्कताः गुदे हृदि शिरस्यंसे एष्ट्रे समीण चोत्थि ताः ॥ सोपद्रवा दुवैलस्यपिडकाः परिवर्ज्ञ येत् । कत्स्रं भरोरं निष्णोद्य भेदीमज्ञवभाषुः तः ॥ अधः प्रक्रसते वायुस्ते नासाध्यास्त् वातजाः। प्रसेष्ठपूर्वकृपाणामाक्तिर्येतं हमते ॥ किञ्चिचायधिकं मतं तं प्रमेशियमादिशेत्। कत्कान्यर्जीन वा यिसन्पूर्वकृपाचि सानवे ॥ पवत्तम्त्रमत्यर्थे तं प्रमेष्टिणमादिशेत् । पिडकापीडितं गाढम्पदृष्टे।॥ सधुमे दिनसाचष्टे स चासाध्यः प्रकोत्तितः । स चापि गमनात् स्थानादासनसिच्छिति ॥ श्रामनाद्व गुने भय्यं भय्नात्सप्तमिन्छति ॥ यथाहि वर्णाना पश्चानामृत्वपापकर्षेश तेन संयोगिवश्रेषेण स्वलवस्त्रकापिलकपोतस्त्रकादीना । वर्णानामनेकेषास्त्रपत्तिभवति एवसेव दीषधातुमलाहारविश्रेषेणोत्कर्णाकर्षकतेन संयोगविश्रेषेण प्रमेहाणां नानाकार-णं भवति ॥ भवति चात्र ॥ सर्वएव प्रमेशास्तु कालीनाप्रतिकारिणः । अधुमे इत्वसायान्ति तदाऽसःध्या भवन्ति हि॥

## ॥ सप्रमोऽध्यायः ॥

श्रयातः उद्राणां निदानं व्याख्यास्यामः । धन्वन्तरिर्धर्मास्तां वरिष्ठो राजपिरिन्द्रपतिमो बभूव ब्रह्मापिपुत्रं विनयोष्पन्न' श्रिष्ठं स्या स्था

83

ि श्रध्यायः

श्रमं सुत्रातमका लाः प्रथक्ष समस्ते रिप चेष दोषेः प्रीष्ठीदरं बहगुदं तथैव । आगन्तुकां सप्तमस्मा दको दरं चेति वदिका तानि ॥ सुदुर्वलाम्ने रिष्ठत मानस्य संग्रष्टापूर्यक्रिम धेवणाइ । खे इादिमिष्याचरणाच जन्तोई। शंगताः कोष्ठमसिपपदा ॥ गुरुमाक्तिव्या खि. तलवणानि शुर्वन्ति घोराण्युदराणि दोषाः , कोष्ठादुपद्मे श्वदक्तारो निस्तृत्य दुष्टोऽ निस्तेगनुन: ॥ खचः समुक्षस्य भनै: समन्तादिवर्दमानी जठरं करीति । तत्यूर्वक्षं ब-लवर्षे काञ्चावलीविनामा जठरे हि राज्य ॥ जीर्पापरिचानविदाहवस्यो वस्ती क्ट पादगतस मोणः संग्रद्धा पार्कीदरप्रव्यनाभीयं वर्षतं क्रन्यासिरावनसं ॥ सम्बद्धाना-ह्वदुषशब्दं सतोदमेदंपवनात्मकं तत्। यश्चाष त्रच्याज्वरदाहयुक्तं पीतं सिरो यत स-विक्त पीता ॥ पीताचिविष्मृतनखाननस्य पित्तीदरं तत्त्वचिराभिक्षति । यण्छीतलं यक्त सिरा वनवं स्थिरं गुज्न खान नस्य ॥ खिन्धं अह च्छो लयुनं असादं वाफोदरं तस चि-राभिइषि ॥ व्हियोवपानं नखरोमम् विवडार्म लैर्युक्तमसाध्वताः । यस्रीपयच्छन्धरः योगरांच दृष्टाब्द्रखीविषसेवनादा ॥ तेनाम् रत्तं कुपितामच दोवाः कुर्वन्ति घोरं छ-उरं जिलिक्षं । तष्कीतवातस्त्रसमुद्भवेषु विशेषतः कुष्यति दश्चते च ॥ स चात्रो सूष्क्ये ति सन्प्रसन्नां पाण्ड् : क्षा अष्यति त्वषणया च। पकी ति तं दूष्युद्रक्तु घोरं श्लीकोटरं कीर्श्वयतो निवोध ॥ विदाश्वानिस्यान्स्रतस्य जन्तोः पद्रष्टमत्यर्थम स्वक् कफाउच । प्रोहाः भिष्टिषं सततं ,करोति पोद्दांदरं तखबदन्ति तज्ञाः ॥ वासे च पार्थं परिवृधिसीत वशेषतः सीदिति चातुरोल । मन्दञ्चराजिः कफपित्तलिङ्गै वपद्रतः चीणवनेऽतिपाण्डः सब्येतरिक्सन् यक्तित प्रदुष्टे श्रेयं यक्ष हाल्युद्रं तदेव। यस्यान्त्रसन्त्रक्षपलेपिक्षिक्षां बा-' लाख्यभिर्वा स्टितैः पृथ्या । सञ्चीयते तत्र सलः सदोषः क्रमण नाड्यासिवसङ्गोड्ड निरुध्यते रास्य गुदेपुरीषं निरेतिक च्छाद्पि चाइपमदपं । ऋवाभिमध्ये परिहिष्टिमेति यं बीदरं विट्समगन्धिका छ। प्रच्छ दैयन् वहगुदी विभाव्यस्ततः परिसाब्युदरं .निबीध ॥ यकां यदकोपहितं तदन्तं भिनति यस्यागतमन्यया वा । तस्मात् खुतान्त्रात्स लिलपकास कावः समेहे गुइतस्तु भूयः॥ नाभेरधप्रचीदरमिति वृद्धिं निस्तृ दाते ऽतीव विद्धाते सं। एतत्परिकाष्युदरं प्रद्रिष्टं दकोदरं कीर्जयतो निकोधः ॥ यः छ इपीतोप्यनुवासितोवा वान्तो विरिताऽप्यय वा निक्दः। विवेकालं गीतनभाश तस्य स्रोतांसि दुर्घन्ति इ इडानि ॥ खेडापिला व्वय वापि तेंषु दकोदर्पू वंबदभ्येपैति । सिन्धं सहसम्परिह त्तनाभि से गोकनं पूर्वभिवास्त्र नाच ॥ यथा धृतिः चुभ्यति कस्पते च गब्दाय तेचा-दकोदरं तत् ॥ चाध्मानं गमने प्रक्तिदींर्वस्यं दुर्वलाब्निता ॥ गोफ: सदनमङ्गानां सङ्गोः वातपुरीषयो। दाष्ट्रस्ट्रणा च सर्व्वं पु जठरेषु भवन्ति हि॥ श्रन्ते सिललभावन्तु भज-नते जठराणि तु। सर्ज्वाष्येव परिपाकात्तदातानि विवर्ध्ययेत्॥

[ ८ अध्यायः ]

तिद नस्थानम्।

83

### अष्टमोऽध्यायः

श्रयातः सृद्रगर्भानदानं व्याख्यास्यामः।

याग्यधक्तीयानवाह्ननाध्वगननपरखननप्रपतनप्रपोड्नचावनाभिचातविषमगयनाग्र-नोपवासवेगाभिषातातिर्चन्द्रतिक्षभोजनगानातिष्वारसेवनातिसा रवसनविरेचनप्रे-क्वालनाजो र्णगर्भग्रातनप्रस्तिर्विग्रवैव्यन्धनान्सुच्यते गर्भः फलभिव वन्तवन्धनाद्भिष्ठा तविश्वेः। स्विसुत्ताबन्धनो गर्भाश्यस्तिकस्य यक्तत्पी हान्स्वविवरेरवस्यं समानः कोष्ठ सङ्घोभमापादयति तिस्य। जठरसङ्चोभादायुरपानामृद्यपार्श्ववास्तर्ग्रीषीदरयीनिश्रूलाः नाइमूलसङ्गानासन्यतसमापाद्यगभं व्यापादयःत तक्णं खाणितस्रावेण तसेव कदाचि-ि दिव्रद्वमसम्यगागतमपत्यपथमनुपाष्तमनिरस्यमानमपानवैगुखसंमोहितः गर्भं मूटग-सित्याचचते। ततः स कोलः प्रतिखुरा वीजकः परिघर्षत। तत्र जर्षु बाहुभिरः पादो यो योनिसुर्खं निक्णिंडि कोल इव स कोलः। निः छत इस्तपार्दिश्वराः कायसङ्गी प्रति-खुर:। यस्तु निगेच्छत्येक खिरोभुजः स वोजकः परिवद्य पानिसुखमावृत्यतिष्ठेत् स परिव इति चतुर्व्विधो भवतीत्येक भाषको तस् न सस्यक, कस्मात् स यदा निगुणा निलप्रपोडितीऽपत्यप्यमनेकधा प्रतिपचते तदा सङ्घा होयते। तत्र कश्चित् दाभ्यां सक्षिभ्यां योनिसुख प्रतिपद्यते किसदासुग्नैकसक्षिर्वन ॥ किसदासुग्नसक्षिण-र; स्किग्देशन तिर्थमागतः । क्षिद्रः पार्श्व प्रष्ठानामन्यत्मन् योनिदारं पिधायवति-ष्ठते। अन्तः पार्खापहत्तागराः कश्चिदंकेनवा हुना । कश्चिदासुर्वे शिरा वाहुद्देशन । क-सिदामुग्नमध्यो इस्तपादिशारीमिः कसिदेकेन सक्या योनिमुखमिमितपद्यते परेण पायुमित्यष्टविधा मृदगर्भगतिरुद्दिष्टाः समासेन । तत्र दावन्त्यावसाध्यौ मृदगर्भी श्रे-षामपि विपरोतेन्द्रियायाँचेपक्योनिस्त्रं ग्रसक्वरणमकक्ष्यासकास्त्रमनिपोडितान्परि-इरेत् ॥ भवन्ति चात्र ॥ कालस्य परिणामेन सुतां वृन्ताद्य थाफलम् । प्रपद्येत स्त्रभावेन नान्यया पतितुं फलम्॥ एवंकालप्रकर्षण सुक्ती नाडीविवन्धनात् । गर्भाभयस्थी या गभी जननाय प्रपद्मते ॥ क्षमिवाताभिचातैस्तु तदेवापद्रुतं फलग् । पतत्यका सेऽपि यथा तथा खाइमेविचुति। ततः स्थिरमरीरस्य पातः पश्चमषष्टया ॥ प्रविध्यति मिरोया तु भीताङ्गी निरपत्रवा। नीलोद्दतियरा इन्ति सा गर्भ सच तां तथा॥ गर्भास्यन्द्रनमाः वीयां प्रयायः म्यावपाण्डुता। भवत्युच्छासपू तत्वं मूलं चान्तस्ते भिमी॥ मानसाग न्तु भिमतिरुपतापैः प्रवीडितः गर्भा व्यारद्ये कुची व्याधिभिश्च प्रपीडितः ॥ वस्त-मारविपन्नायाः कुचिः प्रस्पन्दते यदि । तत्चगा कारमकाले तं पाटयित्वो हरिद्वपक् ॥

### ॥ नवमोऽध्यायः॥,

श्रयामः विद्धिणां निदानं व्याख्यास्यासः।

सर्वामरगुरः श्रीमान्निमित्तान्तरभूमिपः । भिष्यायोवाच निष्वित्तिम्हं विद्विधन-च्यां ॥ त्वम्रत्रमांसमेदांसिपदृष्याख्यिसमा अतः । दीषाः भोषां भनैचींरं जनयत्य च्छिता स्मम् ॥ सहाम्सं रजाव तं वृत्तं चाप्यधवायतम् । तसाहुविद्धां घीरा विद्येयः पड्-विध स च ॥ प्रथग्दोषे समस्ते य चतेन।प्यस्ता तथा। पणामिप हि तेपान्त लच छ सं प्रवच्चते ॥ क्षणोऽकणो वा पुरुषों स्थासत्यर्धवेदन' । चित्रोत्यानप्रपाक्षय विद्रधिर्धाः तसमावः पक्षोडु स्वरङ्काभाः भ्यावो वा च्वरदा इवान् । चित्रोत्यानप्रपाकस्य विद्रिधः पित्त-सक्यवः॥ मरावसहमः पाण्डः योतः स्तञ्चोऽत्पवेदनः। चिरोत्यानप्रवालय सक्तण्ड य कफोखिता ॥ तनुपीतसिताश्चेषामास्त्रावाः क्रमशः खृताः । नाना कपक् नासावी घाटा-को विषमी महान् ॥ विषमं पच्यते वापि विद्धिः साम्निपातिकः ॥ तैस्तै भविंदिभहते चते चापव्यसेविन:। चतोबा वायुनिइतः सरत्तं पित्तसोरयेत्॥ ज्वरस्तृष्णा च दःहः य जायते तस्य देहिन:। एष विद्रिधरागन्तुः पित्तविद्रिधलच्चणः ॥ लच्चास्कीटावृतः म्यावस्तीत्रदाइक्जाञ्चरः । पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तविद्रधिक्चते ॥ उक्ता विद्रधयो ह्येते तेष्वसाध्यस्तु सर्वजः। ग्राभ्यन्तरादतस्तू र्वं विद्रधीत्परिचचते ॥ गुर्वसाताविक्डानशब्क-संक्षित्रभोजनात् श्रातव्यवाय व्यायसवैगाधातविदाहिभिः। सयक्षक्य वा दोषाः जुपि-ता गुल्फमक्षिणं । बल्माकावसमुन्नडमन्त' कुर्व्वान्त विद्रधिन् ॥ गुदे वस्तिमुखेनाभ्याः कुची वङ्गणया स्तथा। वक्कयाः प्लीक्ति यक्ति हृदये क्लोब्त वा तथा॥ तेषां लिङ्गानि जानोयादाह्यविद्रिधि चर्णे. ॥ आसपक्षेपणोयेन पक्षापक्षं विनिर्द्धित् ॥ अधिष्ठानवि-श्रेषेण लिक्नं शृण् विश्रेषतः । गुदे वातनिरीधस्त वस्तौ लच्छाल्यम्वता ॥ नाभ्यां हिक्-का तथाटोपः कुचौ मारतकोपनम्। वाटीपृष्ठग्रङस्तोबो वङ्घणास्ये तु विद्रधौ॥ वृक्षयोः पार्ष सङ्घोचः पोह्नाच्छासावरोधनं । सर्वाङ्गप्रयहस्तीव्रोद्धदि शुलख दारुणः ॥ म्बासी यकति खणा च पिपासा क्लोमजिधिका। श्रामोश। यदि वा पक्लो सहान्वा यदि चेतर: ॥ सर्वी समादियत सापि विद्रिधः कष्ट उच्यते । नाभेक्परिजाः पक्षा यान्य विभितरे त्वधः॥ नोवत्यधो निस्तृतेषु स्तृतेषृष्ट्वं न जीवति । हृत्वाभिवस्तिवच्या ये तेषु भिन्नेषु वाह्यतः ॥ जीवेक्तदाचित् पुरुषो नेतरेषु कदाचन । स्त्रीयामप्रजातानां प्रजातानां तथाःऽचितः ॥ दाइक्यरकरो घोरो जायते रक्तविद्धिः। घपि सस्यक्प्रजातानामस्क्काय।दिनिःस्तं॥ रक्तजं विद्धिं विद्यात्कुची मक्कक्षंचितं। सप्ताचायाग्तये तता भीं संप्रपचते॥ विश्रोषसयवस्थासि स्पष्टं विद्रिधगुन्मयोः। तुन्यदोषसमुत्यानाद्विद्रधेर्गुन्मकस्य च॥

कस्मान्न पच्चते गुरुमो विद्रिधः पाकमिति च । गुरुमाकाराः स्वयं दोषा विद्र धिर्मासका णिते ॥ विवरानुचरो ग्रन्थरासुवृद्वृदको यथा। एवं प्रकारो गुरुममस्तु तस्मात्पाकं न गच्छित ॥ मांस्थोणितवाहुच्यात्पाकं गच्छित विद्रिधः । मांस्थोणितहोनलाहुन्मः पाकं न गच्छित ॥ गुरुमस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्रिधर्मांमगोणिते । विद्रिधः पच्चते तस्म द्रगुरुमद्यापि न पच्यते ॥ स्वनाभविस्तिजः पञ्जो वर्ष्यो यस विद्रोषणः । ग्रथ मच्ज-परोपाको घोरः मसुपजायते ॥ सोऽस्थिमांहिनरोधेन हारं न सभते यदा । ततः सच्चाधिना तेन ज्वलनेनेव दद्धाते ॥ चित्रभक्तोष्मणा तेन गोर्थ्यते दद्धामानवत् । विकारः भव्यः स्त्रतोऽयं क्रोग्यदेदः तुर चिरं ॥ ग्रथास्य कर्मणा व्याधिर्वारन्तु सभते यदा । ततो मेः दप्रभं स्वर्थं ग्रक्षं ग्रोतयो गुरु । सिन्नऽस्त्रि निस्नवेत्पृयमेतदस्थिगतं विदुः । विद्रिधं ग्रास्त्रकु ग्रसाः सर्व्यं देषिक्जावहं ॥

### दशमोऽध्यायः॥

ययातो विसर्पनाङ्गेस्तनरोग निदानं व्याख्यासामः

तङ्मांसभोणितगताः कुपितास्त दोषाः सर्वोङ्गसारिणमिहास्थितमात्मलिङ्गं। कुः र्व्य न्ति यंविद्धतस्वतमाग्र गोफं तं सर्वतीविसरणाश्चविसर्पमाः हु॥ वातासकोऽसितसः दुः परुषीऽङ्गसर्दः सका द्तोदपवनस्वर्शिङ्गयूकः। गर्छिर्यदा तु विषमीरतिदृषितत्वाद्य-क्तः स एव कथितः खु वर्ज्जनीयः ॥ पित्तात्मको दूत गतिवर्वरदाष्ट्रपाक स्कोटप्रमेदव हुल: चतजपकायः। दोषपहि इतमां मसिरो यदास्थात् स्रोतोजकद्मिनिमी नतदा स विध्येत्। क्षेत्रात्मकः सर्ति सन्दमशीव्रवाकः व्हिन्धः सितः व्यययुर्व्यगुरुपक्षण्डः। मर्व्यात्मक स्तिविधवर्ण देनोऽवगाउ पक्षा न सिध्यति च मांससिराप्रणायात्॥सदाः चतन्न ग-स्पेत्य नरस्यपित्तंरक्षच दोषबहुलस्य करोति भोषम्। स्थावंसलोहितमतिज्वरदाहपाकं स्मोटै:कुलत्यप्रदृशैरसितैसकीर्थं॥ सिध्यन्ति वातकपापित्तकता विसर्प्याःसव्वीत्मकः चतक तसन सिल्मिति। पैत्तानिलाविप च दर्शितपूर्वेलिक्षी सर्वे च सम्भेषु भवन्ति हि लच्छमा-ध्याः ॥ श्रीषं न पक्तमिति पक्तसुपेचते यो यी वा व्रणं प्रच्रप्यमसाध्वतः । सध्यन्तरं प्रविश्वति प्रविदार्थे तस्य स्थान। निपूर्व्वविद्वितानि ततः स पूयः ॥ तस्यातिमात्रगमना-द्गतिरित्यतस् नाडीव यहहति हेन मता तु नाडी। दोषैस्त्रिभिभवति सा पृथ्यकमा य संसु च्छितराप च शबानि सिनतो अन्या ॥ तलानि लात्य र वस्य समुखी सग्ना फेनानु विद्यमाधिकं स्वति चपायाम्। तत्तापतोदसदनज्वरभेदहेतुः पीतं सवत्यधिकम्ण-मइ:सु पितात्॥ ज्ञेया कफाट्बहुवनाञ्ज् निपिच्छिलास्त्रा रात्रिख्तिःस्तिभितत्वक्तिठिः वतगाश वत्तम् ॥ यात्रिः सिराजः स तुक ग्रिसाध्यो भवेदादिस्य। तस्त्र असलय । अनुक्

दाइज्बरम्बमनमुर्च्छनवक्षयोषा यस्या भवन्त्यभिद्वितानि च लच्चणानि ! तामादियोत्प-वनिपत्तकप्रकापाद्यो रामसुच्चयकरीमिव कालरात्रिम् ॥ नष्टं कथिष्वदणुमात्रसुदीनि तंबु खानेषु प्रत्यमचिरेण गति कराति । सा फोनिलं मयितमच्छमस्रिविमियमुण् क रंति सहसा सहजा च पिन्नस् ॥ यावत्यो गतयो यैख कारणै: सन्धवन्ति हि। तावन्तः स्तनरागाः स्यः स्त्रीणा तैरेव हेत्सिः ॥ धमन्य संवतशाराः कन्यानां स्तनसंस्रिताः । दीषावितरणात्तासां न भवन्ति स्तनामयाः॥ तासासेव प्रजातानां गार्भणीनान्तु ता पुन: । खभावादेव विवता जारको सन्धवन्खतः ॥ रसप्रसादो सधुरः पक्षाहारनिमित्त-जः । क्रत्सदेशात्सनी प्राप्तः स्तन्यमित्यभिधीयते ॥ विगस्तेष्विप देश्रेषु यथा गुक्तं नह-श्यते । सर्व्व देहाश्वितत्वाच शुक्रालचणसुच्यते ॥ तदेव चेष्टयुवतेर्दर्शनात्ष्यरणादपि । श्र-व्दर्भश्रवणात्स्तर्शातसं हर्षाच पवर्त्तते ॥ सप्रसन सनस्तत्र हर्षणे हेत्रचते। पाहारर सयोनितादेवं स्तन्वमपि स्तिया:॥ तदेवापत्यर्भस्पर्शात्सारणादपि। यहणाच गरीरस्य शुक्रवत्सम्प्रवत्ते ॥ खेहो निरन्तरस्त्वप्रस्रवे हेतुर्चते । तत्वषायं भवेदातात्चिप्तच भ्रवते अथित। पिता देख्य कटकाराच्यो अथित च पीतिका:। कफाइवनं पिच्छिलञ्च जले चाप्यवसीदित ॥ सर्वेर्द् ष्टै : सर्वि लङ्ग सभिघाताच दुखित । यवचीरसुदने चिप्तमे-की भवति पाण्डुरम् ॥ सध्रञ्चाविवर्णेन्त प्रसन्नं तिहिनिदियोत् । सन्तीरी वाष्यदुग्धी वा प्राप्यदोषः स्तनौ स्त्रियाः ॥ रक्तं सांसञ्च सन्द्रय स्तनरोगाय करवते । पञ्चानासपि ते-षान्त हिला गोणित विद्रिषं ॥ लच्चणानि समानानि वाद्याविद्रिधत्तच्यैः ॥

## ॥ एकादशोऽध्याय:॥

### अयाती ग्रन्थापचार्युदगलगण्डानां निदानं

#### व्याखायाः।

वाताद्यो सांसमस्क प्रदृष्टाः सन्दृष्य सदस कफानुविहम्। इत्तोन्नतं विग्रिथितन्तुः ग्रोफंनुष्ट्वं न्त्यतोग्रस्थिति प्रदिष्टः॥ ग्रायस्थतेव्यथ्यत एति तोदं प्रत्यस्थते क्वत्यत एति सिदं। क्वर्षोऽसदुर्व्वं स्तिरवाततस्य भिन्नः सवेन्नानि ज्ञोऽसमच्छं॥ सन्दन्नते पृष्यित चातिसम्नं पापच्यते प्रव्यक्ततीव चापि। रक्तः सपीतोप्यथवापि पित्ताद्विन्नः स्ववेद्ष्णसतीय चासं ॥ ग्रीतो विवर्षोऽलपक् जोऽतिकप्षः पाषाणवत्सं इननोपपनः। चिराभिष्टदिस्य किष्मतीपाद्विनः स्ववेद्ष्वक्रवनद्वपूयं॥ ग्रारिष्टिच्चयष्टिच्चयष्टिच्चात्रः स्विग्वो सम्हानस्पक्जोऽतिः क्वप्षः । मेदः क्वतोगच्छति चातिभिन्ने विग्राक्षसिर्षः ग्रितमन्तु सेदः॥ व्यायासन्नातरेन्वनस्य तैस्तैराच्चिप्यवाय् चिराप्रतानं। संपीड्यसङ्कोच्य विग्रोष्य वापि ग्रन्वं करोत्यन्वन्त्रस्ताग्रहः सत्तानः सत्त क्वन्त्रस्ताच्यो भवेद्यदिस्थात्सक्च्यन्य । शक्क

सएबाप्यचलो सहां सम्मीतियत यापि विवर्ज्जनीयः ॥ इन्वस्थिक चाचक बाहुसिसमन्या-गलेषपचितन्तु सेदः । यस्यं स्थिरं वत्तमयायतंवा स्तिग्वं कपसालपक्जं करोति॥तंयस्थि-भियामलका स्थिमात्रैर्मतस्याण्ड जालप्रतिसस्त्यान्धेः। अनन्धवर्णेश्वपचीयमानं चयपकर्षा-दपचीं वदन्ति ॥ कण्ड्रयूतास्ते ऽत्यक्जः प्रभिन्नाः स्ववन्ति नश्यन्तिभवन्ति चान्ये । सेदः कफाभ्यां खलु रीगएष सुदुस्तरो वर्षगणानुबन्धी शिग्रतप्रदेशे कचिदेव दोषाः संमृच्छि ता सांससिमप्रद्रथ । वृत्तं स्थिरं सन्दर्त महान्तमन ल्यसू नं चिर्वदायाकं ॥ कुर्वन्ति मसिपचयच शोफं तदवुदं शास्त्रविदो वदन्ति। वातेन पित्तीन काफोन चापि रक्तीन मांसिन च सेदसाच॥ तजायते तस्य, चु ल्चणानि ग्रन्थे :समानानि सदा अवन्ति। दोषः प्रदृष्टोक्षिरं सिरास्तु संपीडा संवाच्यातस्तुपाकम् ॥ सास्रावसुत्रहात मांसपिण्डं मां-साङ्गरेराचितमांसहिं। स्वर्ता क्रांचर प्रदृष्टमसाध्यमतद्रिधरात्मकं स्थात् ॥ अत्तच-योपद्रवीडितत्वात्याण्ड् भवेद्रियोडितस्त । सृष्टिपचारादिभिरदितेऽङ्ग प्रवारीति शोफां वा अवेदनं सिग्धमनन्यवर्णमपाकमस्मीपमस्प्रिचाल्य नरस्य वीढमतर्भवेनमांसपरायणस्य ॥ मासाव्दं त्वेतदसाध्यसुक्तं साध्येख्वपीमाद्भुपव-जियेत । संप्रस्तुतं मर्मणि यच जातं स्रोतः सु वा यच भवेदचा खं॥ पूर्वजाते ज्ञेयं द्वद्ध्यतु दमव दज्ञेः । यद्दल्द जातं युगप्त कामाद्र दिस्य देवाच भ ध्यम्॥ न पोक्रमायान्तिकापाधिकत्वाक्मेद्रिभुकत्वाच विशेषतस्त । दोषस्विस्तिद्रिय यनाच तेषां सर्वार्व्यवनिसर्गतस्तु ॥ वातः कप्यवे गले प्रवृत्ती मन्येतुसंस्ता व थैव सेदः। कुर्वन्ति गण्डं क्रमशः खिलङ्गः समन्वितंतं गलगण्डमा इः ॥ क्तणासिरावनदः क्तणोऽरुणो वा पवनात्मकास्तु । मेदोन्चितश्चोपचितश्च कालाद्ववेत्प्रदि-रने च्याली रुज्य ॥ पार्ष्ययुक्त थिरत्वापाकी यहच्छ्या पाकसियात्क दाचित् । मास्यस्य च तस्य जन्तोभवे स्था ताल गुल्पशोषः ॥ स्थिरः सवणीऽस्पर्गुयकण्डुःशीतो में हो प्रचापि कफात्मकरत्ं। चिराभिष्ठ डिंकुर्ते चिरादा प्रपचते मन्दर्जं कदाचित्। मीधुयामास्यस्य च तस्य जन्तोर्भवत्तया तालुगलुप्रलेपः। सिग्धो सदः पाख्दरनिष्टमन्धो सेद: कतो नीक्रायातिकण्डु: ॥ प्रलख्वतेऽलीव्वद्रपम् नी देशनुरूपाचयहि दियकः;। सिम्धास्यता तस्य भवेच जन्तीर्गलेन गन्दं कुक्तें च नित्यम् । क्षच्छात् स्वसन्तं सृद सन्वेगातं संवत्सराद्वीतमरोचकार्तः। चीगन्तु वैद्यो गलगण्डिनं तं भिन्नस्तरं चैव विव-र्क्तयेन्त् ॥ निवद्यः ख्युर्येस्य मुष्तवज्ञकाते गले । महान्वा यदि वा क्रस्तस्तं गण्डमिति निदिशत्।

## द्वादशोग्ध्यांयः॥



## भयातो हबुरपदंशसीपदाना निदानं

#### व्याच्यासामः।

वातिपत्तक्षे षायोणितमेदोम्त्रान्त्रनिमित्ताः सप्त हदयः। तासं मृतान्त्रनिमित्ते हः श्रीगृतसमुख केवनसुत्पत्ति हित्रन्यतमः ॥ अधः प्रकुपितोऽन्यतमो श्रि दोषः फलकोयः वाहिनीरिभप्रपद्मध्मनी: फलकीययोर्ह हिं जनयति ता हिंदिमत्याच्चते ॥ तासां भवी-खतीनापूर्वेक्षपाणि वस्तिकटोसुषक्रमेद्रेषुवेदना साक्त्रनियहः फलकोश्योफणचेति ॥ नत्रानिलपरिपृषीं वस्तिमिवातता पर्षामनिमित्रानिलक्जं वातष्टि साचचते पक्षील-ब्बरसङ्घामां व्यरदाची पावतीं चाम्रसम्त्यानपानां पित्तवि किति।मत्यवेदनं। मीतां क ग्डूमतीं श्री पा हिं कि मा स्फोटाहता पित्तहिं जिल्ला रताहिं सद्धिमधाक गड्मतीस व्यवेदना तालफलप्रकामा भेदीहाडां ॥ सूत्रसन्धारणभीलस्य सूत्रहाडिभवतिसा गच्छतीऽ स्वृत्णी दृतिरिव चुभ्यति स्त्रं अच्छ वेदनां व्यणयोः स्वययं कोगयोश्वापादयति तां स्त्रवृद्धिं विद्यात् ॥ भारचरणवलविद्यच्च प्रपतनादिभिरायसविद्येषे व्वीयुर्ति प्रवृद्धः प्रकृपितस स्यूलान्त्रस्येतरस्य चैकदेशं हिगुणमादायाधीगत्वा वङ्चणसन्धिमुपेत्ययस्यिक-पेण खिलाऽप्रतिक्रियसाणे च कालान्तरेण फलकोशं प्रविश्व सुष्क्रशोफसापादयत्या-थातो वस्ति विवाततः प्रदीर्घः शोफो भवति सगब्द सवपोडित शोर्ड सुपैति । विस्तास पुनराधमित तामन्त्र हाडिमसाध्यामित्याचचित ॥ ततातिमैयुनादतिब्रह्मचर्याहा ब्रह्म चारिणीं चिरोत्स्वष्टां रजखलां दीर्घरोमां कर्कशरीमां सङ्गोर्धरीमां निगढ रोमसाल्प-हारां सहाहारामप्रियासकासामची व्यस्तिल्याचा तितची निमचा लितयो नि यो निरोगी-पसृष्टां खभावती वा दुष्टयीनि वियोनि वा नारीमत्यर्थमुपसेवमानस्य तथा क-रजदगन विषशूक्रियातनाद्रवाषस्ताभियादाञ्चतुष्पदीगभनादचीच्यसलिलप्रचालना दवपीडनाच्छुक्रमूत्रवेगविधारणान्सैयुनान्ते वाऽप्रचालनादिभिर्भेद्रमागस्य प्रकुपिता दोषाः चतेऽचते वा ऋययम्पजयन्ति तसुपदंगसिद्याचचते ॥ स पञ्चविधास्त्रिसिदेधिः पृथक्समस्तैरस्टजाचैक: ॥ तल वातिके पाक्षं लकपरिपुटनं स्तन्धिमेडूता पक्षगोफता विविधास वातवेदनाः ॥ पैत्तिके ज्वरः खययुः पक्कोडुख्वरसङ्काश्रस्तीव्रदाष्टः चिप्रपाकः वित्तवेदनाय ॥ अलै भिने खययुः कण्डू मान् कठिनः स्त्रिग्धः अलेखवेदनय ॥ रत्तजे क्र-षास्फोटपादुर्भावीऽत्वर्थसस्क्ष्मवितः प्रित्तलिङ्गान्यत्वर्थं ज्वरदोष्टी भीषस्याप्यसैव क-द।चित् ॥ सर्वजे सर्वलिङ्गदर्शनसर्वद्र्यं शेफसः क्रिभिपादुर्भावो सर्ण चेति ॥ कुपि-तास्तु दोषाः वातपित्तरले आणां अःप्रपन्ना वङ्चणीक्जानुजङ्गास्ववतिष्ठभानाः काला-

न्तरं ग पादम यि य गर्नैः गोफं जनयन्ति तत्यनोपदिमत्याचन्ते । तिल्लिषि वातिप् च कप्पानिमत्तिमित्ता ॥ तत्र वात्रजं खरं क्षाणं प्रथमितिमत्तानिल्यकं परिस्तु दिति च वह्मः । पित्तजन्तु पीतायभाषमोष्यग्रदुज्वरदाहपायञ्च ॥ प्रलेखजन्तु खे तंस्त्रग्धावभा-संभन्दगेदनं भारि समिति महा यित्रमं काएक मेपितिचा । तत्र सस्बत्यरातीतस्रतिम-हह एकी स्वजातंपस्त्रमिति वर्ज्ञ नीयानि ॥ भवन्ति चात्र ॥ द्वीष्यप्येतानि जानीयात् प्रजोपदानि कफोच्क्रयात् । गुक्तवच्च महत्त्वच्च यस्माद्वास्ति विना कफात् ॥ पुराषोद-कभूयिष्ठाः सर्व्य नृषु च प्रीतनाः । ये देशास्तेषु जायन्ते प्रलीपदानि विग्रेषतः ॥ पा-दाद्यस्तयोचापि प्रतीपदं जायते नृषाम । कर्णाचिनामिकीष्ठेषु केचिदिच्छन्ति तद्वदः॥

### त्रयीदशोऽध्यायः॥

षयाती चुद्ररीगाणां निदानं व्याख्य स्थामः।

समासेन चतुम्चलारिंगत्च्ररोगा भवन्ति ॥ तद्यवा ॥ अजगिक्षका यवप्रखाऽ-न्धाल जीविवृता क च्छिपिका वस्मीकिमन्द्रवृद्धापनिस्का पाषाणगर्दभः सचा विस्फीट-कोऽग्निरोसियो चिप्पं कुनखं।ऽनुगयी विदारका धर्करार्व्हं पासा विचर्चिका रकसा पाददारिका कदरमलसेन्द्रलुप्ती दाक्णकोऽकं घिका पलितं सस्दिका यीवनपिडका प-द्विनीक गटको जतुभणि मी शक्ष सम्मेको ल स्तिलका लको न्यच्छ ध्यक्ष: परिवर्त्तिका उवपा-टिकानित्वप्रक्रमः निक्चगुदीऽहिपूननं स्वणकच्छू गुँदस्त्रं मसेंति । स्विग्धा सवर्णा प्र-थिता मोक्जा सुद्गसनिसा। कपावातीतियता चौया बालामासजगितका ॥ यवाकारा सुकठिना षथिता मांससंस्ता । पिडका स्रोधवाताभ्यां यवपस्य ति सो खते ॥ धनास वक्षां पिडका सुक्तां परिसग्डलां। श्रन्थासजीसस्पपूर्यां तां विद्यात्कपवातजाम्॥ विद्याखां सहादाहां पञ्जो अब्दर्स विभाम । विद्यासित तां विद्यात्पत्तीत्यां परि मण्डलां॥ यन्ययः पञ्च या षड्वा दाक्णाः कच्छपोस्रताः । काफानिकाभ्यासृद्भुतां वि-द्यात्तां कच्छपोमिति ॥ पाणिपादतले सन्धी ग्रीवाय। सूई जतूणि । ग्रस्थिवंसमीकवच-स्त यनै: समुपचीयते ॥ नोदक्षेदवरीटाइकग्ड्यां वर्षेतः । व्याधिव्वरकोक इत्येष कफिपत्तानिनोदभव: ॥ पद्मपुष्कस्वकाध्ये पिडकाभि: समाचिताम्। इन्द्रहः ष्रान्त् तां विद्याद्वातिपत्तोतिषतां भिषक् ॥ कर्णौ परिसमन्तादा पृष्ठे वा पिछकी-यक्क्। प्रालुकवत्पनसिकां तां विद्यात् ऋषावातजाम् ॥ इनुसन्धी ससुद्भूतं शी-फमल्पर्जं स्थिरम् । पाषाणगर्दभं विद्याद्वलासपवनात्मकम् ॥ विस प्य वत्सप्प-ति यो दाइज्वरकरस्तनुः । भ्रयाकः स्वययुः पिनात्स च्रेयो जालगर्दभः ॥ बा-दुपाम्बाखासक चास का वास्मोटां सने दनाम्। पित्तप्रको पाल्यसमूतां वाचामिति विनिर्दिशे-



त् ॥ अमिदग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्ततः । क्वचित्सर्यत्र वा देहे रस्ता विस्को टका इति ॥ कञ्चाभोगेषु ये स्फोटा जायत्ये मासदारणाः । अन्तर्शहञ्चरकरा दीप्तपा-वक्संत्रिभाः ॥ सप्ताहाद्दाद्याहादा पचादा घृति मानवं । तामग्रिरोहिणीं विद्याः द्साध्यां सन्निपाततः ॥ नख्माससिष्टाय पित्तं वातश वेदनास् । करोति दाइपाकौ द तं व्याधिं चिप्पमादिशेत् ॥ तदेव चतरीगाव्यं तथोपनख्मित्यपि । श्रीभधाताव्यद-ष्टी या नखी क्चोऽसितः खरः ॥ भवेतु कुनखं विद्याः कुलीनमिति संचितं । गस्थोराय-ल्पसंरक्षां सवणीसुपरिस्थिताम् ॥ कफादन्तः प्रपाकान्तां विद्यादनुशायीं भिषक्। वि दारीकन्दइत्तां कचावङ्कणसन्धिषु ॥ रक्तांविदारिकां विद्यात्सर्वजां सर्वलच्याम् । प्रा-प्य मांसिसरासायु श्लेषा मेदस्तथाऽनिलः ॥ यत्यं कुर्वन्ति भिन्नोऽसौ मधुसर्पिर्वसा-निसं। सवत्यास्त्रावसत्यर्थं तत्र दृष्टिं गतोऽनिलः ॥ सांसं विशोष्य ग्रथितां गर्करां जन-येतपुनः । दुर्गन्धं ल्लिनिमिखयां नानावणं ततः सिराः ॥ स्ववन्ति सहसा रल्लं तिह्याच्छ-करार्वदं! पामाविचचैर्रा कुछ षु रकसा च प्रकीत्तिता ॥ परिक्रमणशीलस्य वायुरत्य-र्थक्चयोः । पादयोः कुक्ते दारीं सक्जां तलसंत्रितास ॥ शर्करोन्सियते पादे चते वा कार्क्यादिशः । सदीरक्षानुगैश्वेव दीषैर्वा जायते ल्याम् ॥ सकीलः कठिनो प्रन्थिर्न-जमध्योत्रतोऽपि वा। कोलमातः सङ्कक्षावी जायते कदरस्तु सः॥ क्लिनाङ्गुल्यन्तरौ पादी वाख्दाहरुगन्विती । दुष्टक ईमसंस्पर्शादलसं तं विनिदिशत् ॥ रोमकूपानुगं पि-नं वातेन सह सूर्व्धितम्। प्रचावयति रोमाणि ततः प्रतेषा स्रशोणितः॥ क्षेंडि रो-सन्त्रपांस्त ततोऽन्येषामसन्धवः। तदिन्द्रनुप्तं खालित्यं क्ज्येति च विभाव्यते॥ दाक्णा कण्ड्रा इत्वा केशभूमि: प्रजायते। काफवातप्रकीपेण विद्याहार्णकन्त् तं॥ अरुंषि बहुवक्काणि बहुक्केदानि सूर्दिन । कफाइक्किसिकोपेन लुणा विद्यदार पिकाम् ॥ क्रीध्योक्यमकतः यरीरोषा चिरीगतः ॥ पितच केथान्पचित पलितं तेन जायते । दाइज्वर्षजावन्तस्तास्ताः स्फोटाः सपीतकाः । गात्रेषु वदने चान्तर्वि ज्ञेयास्ता सस्-रिका। शास्त्रस्तीक एटक प्रस्थाः कफ साहतशी णितैः ॥ जायन्ते पीडका यूनां वक्के या मुखदृषिकाः । करहकैराचितं वृत्तं कर्ष्ट्रमत्य। रहु मर्ग्डलम्॥पद्मिनीकरहकप्रस्यै स्तद।स्यं कफवातजम्। नीक्ज सममुत्पनं मग्डलं कफरक्तजम् ॥ सहजं रक्तमीषचे प्रलच्छां ज-तुमणि विदुः। अवेदनं स्थिरचैव यस्य गात्रेष् दृश्यते । माषवत्क्षणमुलानमनिलान्य-शकं दिशेत्। क्षणानि तिलमात्राणि नीक्जानि समानि च ॥ वातपित्तकफोद्रेकात्ता-न्विद्यात्तिलजालकान्। मण्डलं महदल्पं वा प्यामं वा यदि वा सितम्॥ सहजं नीक्-जं गात्रे न्यच्छिमित्यभियोयते । समुत्याननिदानास्यां चुसीकील प्रकीत्तितम् ॥ क्रोधाः यासप्रकृतिती वायुः वित्तेन संयुतः । सहसा सुखमागस्य मण्डलं विस्जित्ततः ॥ नीर-

जं तनुत्रं ग्यावं मुखे यक्नं तमादिगेत्। मद्नात्पोडनाचापि तथैवात्वभिघाततः॥ मे-द्रचमे यदा वायुभेजते मर्व्वतश्वरः । तदा वातापसृष्टन्तु चर्म प्रतिनिवर्त्तते ॥ मणिरध स्तात्काशय ग्रत्थिक्षेण लम्बतं। मवेदनः सदाइय पाकच व्रजित क्वचित्॥ माक्ता-अ न्तु सन्धू तां विद्यान्तां परिवर्त्तिकाम्। सकण्डू कठिनाचैव सैव अनेष्मसमुखिता॥ अ-ल्योयसीं यदाइषांद्वालांगच्छे तिस्त्रयं नरः। इस्त्राभिघातादथवा चर्मस्युर्हार्त्तते बला-त्। मद्नात्पोडनाहापि मुक्तवेगविधाततः। यस्यावपाळाते चर्म तां विद्यादवपाटिकाः-म् ॥ वातोपसृष्टमेवन्तु चर्म संययते मणिम्। मणियमीयनबस्त मृत्रस्रोतो रुणिब च ॥ निरुद्वप्रकारी तिसान्सन्दधारसवेदनम्। सृतं प्रवत्तं ते जन्तार्प्राणकेच विदीर्थाते॥ नि-क्ड रक्त रं विद्यादक्द डां चावपाठिकाम् । वेगमन्धारणांदायुब्बि हतो ंगुतमाणितः ॥ निक्णिडि सहत्स्रोतः सूच्यडारं करोति च। मार्गस्य सीदस्यात्क्वच्छ्रेणपुरीषं तस्य गच्छः ति ॥ सित्तक्ष्वगुदं व्याधिमनं विद्यातसुदुस्तरम् । शक्तन्मूत्रसमाय्क्रोऽधौतेऽपाने शिशोर्भः वेत् ॥ स्नित्रस्यास्वाप्यमानस्य क्रण्डूरत्रकफोद्भवा । कण्डूयनात्ततः चित्रं स्कीटाः स्नाः वश्व जायतं ॥ एकाभूतं व्रणैवीरं तं विद्यादि पूतनम् । स्नानीत्सादनहीनस्य मलो व-षणसंखितः ॥ प्रक्तिद्यते यदा स्वेदात्सकाण्डुं जनदेत्तदा। तत्र काण्डूयनात्ति प्रंस्फोटः स्रावस जायते ॥ प्राहुर्वृषणकच्छूंता इलेखरक्तप्रकोपजास् । प्रवासणातिसाराभ्यां निर्ग-च्छति गुदं विशः॥ ६चद्ब्बलदेशस्य तं गुदभ्यं प्रमादिशेत्।

# ॥ चतुर्दशोऽध्यायः ॥

अयांतः यूकदोषनिदान व्याख्यास्यासः।

लिक्षवृिक्षिच्छतामक्षमपवृत्तामां भूकदोषिनिमित्ता दयाचाष्टौ च व्य धयो जायन्ते।
तद्यया। सर्षिपिका। यष्ठीलिका। यियतम्। कुश्वका। भलाने। स्टितम्। सम्भूटिपिढका। श्रवमत्यः। पुष्किरिका। स्पर्भहानिः। उत्तमः। श्रतपोनकः। त्वक्पाकः। शोपितार्व्युदम्। मांसार्व्युदम्। सांसपाकः। विद्रिधः। तिलकालकश्चेति। गौरसष्ठेपतुत्था
तु श्रूकदुर्भग्नहेतुका। पिडका कप्तरक्ताभ्यां ज्ञेया मर्षिपकानुषैः॥ कठिना विष्मेरस्तैमास्तस्य प्रकोपतः। श्रूकैस्तु विष्मंयुक्तैः पिडकाऽष्ठोलिका भवेत्॥ श्रूकैर्टत्परितं श्रव्यदग्रयीतं तत्कप्तोखितम्। कुश्चीका रक्तपित्तात्या जाम्बवास्थिनिभाग्रभा॥ स्टितं पोडितं यत्तु संरखं वायुकोपतः॥ पाणिभ्यां स्थ्यसंसूढे संसूढिपिडका भवेत्। दोर्धा वह्नश्चपिडका दीर्थन्ते मध्यतस्तु याः॥ सोऽवमत्यः कप्तास्थग्भ्यां वेदनारोमहर्षकतः। पित्तशोणितसम्भूता पिडका पिडकाचिता॥ पद्मपुष्किरिकेति सा। जनयेत् स्पर्शहानिन्तु शोश्रूणितं करूषितम्॥ सुद्गभाषोपमा रक्ता पिडका रक्किपत्तजा। उत्तमेषा तु विज्ञेया श्रू

काजीर्णानिमत्तजा ॥ किद्रैरणुम्खैर्यत्त चितं मेद्रं समन्ततः । वात्रयोणितजा व्याधिर्विञ्चयः यत्रपोनकः ॥ पित्तरक्षकतो श्रेयस्वन्पाको ज्वरदाहवान् । क्षण्यस्कोटैः सर्ते श्व-पिटकाशियपौडितम् ॥ यस्य वस्तिकजक्षचीया श्रेयं तच्छोणितावुदम् । मांसदीर्षण जानीयादर्वदं मांसस्भवं । योर्थन्ते यस्य मांमानि यस्य सर्व्या व वेदनाः ॥ विद्यात्तं मांसपाकन्तु सव्य दोषकातं शिषक् । विद्र्षिं सिक्षपातेन ययोक्तमिनिर्दियेत् ॥ क्ष-प्णानि चित्राण्ययवा यृकानि सविषाणि च । पातितानि पचन्त्यायु मेद्रं निर्वयेषतः॥ कालानि भूवामासानि योर्थन्ते यस्य देहिनः । सिक्षपातसमुद्यानं तं विद्यात्तिकाल कम् ॥ तत्र मांसार्वुदं यश्च मांसपाकण्य यः स्स्तः । विद्रिध्य न सिध्यन्ति येच स्थु-रिस्तकालकः ॥

# ॥ पञ्चदशोग्ध्यायः॥

चयातो भग्नानां निदानं व्याख्यास्यासः।

पतनवीडनप्रहारचेवणव्यालस्गदशनप्रस्तिर्भिधातविश्रेषेरनेकविधसस्यां सङ्गस्य दिशन्ति तत्त् भङ्गजातमनुसार्थभाणं दिविधिमेवोत्पदाते सन्धिमुत्तं काण्डभग्नश्च॥ तत्र सन्धिमुक्तमुल्पष्टं विधिनष्टं विवत्ति तमविच्तमति चित्रं तिथीक् चित्रमिति च-डिधम् ॥ तत्र प्रसारणाकुञ्जनविवर्त्त नाचिवणाऽग्रात्ताक्यक्जलं स्प्रशीसहलं चेति सा-मान्यं सन्धिमृत्तवचणमृत्तम् । विश्वेषणोत्पिष्टे सन्धावुभयतः योफो वेदना प्रादर्भावो विशेषतय नानाप्रकारा वेदना रातौ प्रादुर्भवन्ति ॥ विशिष्ठ उत्पशीफो वेदना सातत्य सिख्विक्रियाच ॥ विवर्त्ति तु सन्धिपार्कापगमनाहिषमाङ्गता वेदना च ॥ अविह्य सस्यिविद्रलेवस्तीव्रक्तव्य ॥ यतिचित्रे हयो: सन्ध्यस्थोरतिक्रान्तता वेदना च ॥ तिर्ध्य-कचित्र त्वे कास्थिपार्खापगभनमत्यथं वेदना चिति॥ काडभग्नमत कर्ड्व वच्याय: कर्कटन कमखनणं चूर्णितं पिचितमस्यिच्छलितं काग्डभग्नं मञ्जानुगतमतिपातितं वक्तं च्छि वं पाटितं स्मृटितिमिति दादगविधम् ॥ खयथ् बाहुल्यं स्पन्दनविवर्त्तं नस्पर्शां सिहिण्यु त्वमत्रोद्यमाने ग्रन्दः स्त्रस्ताङ्गता विविध वेदनाप्राद्धभीवः सर्वोस्ववस्थासु न श्रमीलास द्रति समासेन काण्डभग्नलचणंमुक्तम् ॥ विशेषतस्तु संमूट्मुभयतोऽस्थिमध्यमञ्बं ग्रन्थ--रिवीनतं कर्कटकम्॥ श्रश्वकर्णवदुद्गतमञ्चकर्णम्॥ चूर्णितमस्थि तत्त् गव्दस्पर्शाभ्यां बोद्यम् ॥ पिचितं पृयुतां गतमन लल्पयोफम् ॥ पार्ष्वं योरस्थिही नोद्गतमस्थि च्छे मितम्॥ खक्षे तप्रकम्पमानं काण्डभग्नत्वम् ॥ श्रास्थावयोऽस्थिमध्यमनुप्रविश्य मञ्जानसुत्रश्चतीति सज्जानुगतम् ॥ श्रस्थि निःशेषतिण्छत्रसतिपातितम् ॥ श्राभुग्नमितसुक्तास्यि वक्रम् ॥ श्र-न्यतरपार्श्वाविशष्टं किन्नं। पाटितमण् बहुविदारतं वेदनावच ॥ शूकपूर्णिमिवाधमातं

विपुलं विस्तिटी ति स्पुटितिमिति ॥ तेषु चूर्णितिच्छिनातिपातितमः जानुगतानि कच्छून्साध्यानि क्षयहृद्धवालानां चतचीणकुष्ठश्वासिनां सञ्ध्यपगतचेति ॥ भवान्ते चात्र ॥ भिन्नं कपालं कळान्तु स्वस्थिम्कं तथा चुतम् । जघनं प्रतिपष्टच्च वर्ज्जयेत्तिचित्सिकः ॥ प्रसंथिल्ष्टं कपालन्तु ललाटे चूणितच्च यत्। सम्बं स्तानान्तरे प्रंखे पृष्ठे मूर्षि च वर्जयेत् ॥ प्रादितो यचदुर्जातमस्य सन्धिरयापि वा। सम्यक् संहितमप्यस्थि दुर्न्धासाहुर्निवस्थनात् ॥ सङ्घोभाद्व।पि यदुगच्छे दिक्तियां तत्तु वर्ज्जयेत् । मध्यस्य वयसोऽवस्थास्तिक्षो याः परिकोत्तिताः ॥ तत्र स्थिरो भवेळान्तु कपक्रान्तो विज्ञानता । तक्षास्थीनि नस्यन्ते सन्धन्ते नलकानि तु ॥ कपालानि विभयन्ते स्पुटन्ति क्चचानि च ॥

## ॥ षोड्शोऽध्यायः॥

श्रयाती सुखरोगाणां निदानं व्याख्यास्यामः।

सुखरोगाः पञ्चविष्टः सप्तस्वायतनेषु तत्रायतनान्योष्टी दन्तम्लानि दन्ता जिल्ला ता लुकार्छः सर्वाणि चेति । तत्राष्टावीष्ठयोः । पञ्चद्य दन्तमृलेषु । अष्टी दन्तेषु । पञ्चिन-ह्वायाम्। नव तालुनि। सप्तसम कग्छे। त्रयः सर्वेष्वायतनेषु ॥ तत्रीष्ठप्रकोषा वातिष-त्तर्मे अपितातरक भासमदोऽभिधातनिमित्ताः ॥ कर्क्यो पर्षो सत्थी कण्णो ती-व्रक्तिवती । दाल्यैते परिपुकाते बोष्ठी मातककोपतः ॥ श्राचिती पिड्काभिस्त सर्ष पार्कातिभिक्ष भम्। सदाइपाकसंस्रावी नोली पोती च पित्ततः ॥ सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडकां भिरवेदनी। कण्डू मन्ती कपाच्छू नी पिच्छिनी घीतनी गुरू॥ सकत्काणी स-कत्योती सक्त च्छेती तथैव च । सिद्धपातेन विज्ञे यावनेक पिडकाचिती ॥ स्वर्ज रफल-वर्णाभः पिडकाभः स्माचिती। रकोपसृष्टी क्षिरं स्तवतः योणितप्रभी॥ भांसदृष्टी गुक् खूली संसिपण्डवदुद्गतौ । जन्तवसात मूर्चि नित सक्साभयती मुखात्॥ मे-दसा छत्रभण्डाभी कण्डूभन्ती स्थिरी सदू। श्रच्छस्फटिकसङ्घाममास्रावं स्रवती गुरु॥ चतजाभी विदीर्थाते पाद्येते चाभिघाततः। प्रथिती च समाख्यातावीष्ठी कण्डूसम-न्विती ॥ दन्तम्लगतास्तु शीतादी दन्तपुणुटको दन्तावेष्टकः शीषिरो भद्दाशीषिरः प-रिदर उपकुशी दन्तवैदभी बर्द नोऽधिमांसी नाडाः पद्येति ॥ शीणितं दन्तवेष्टे भ्यो य-स्याकस्मात्प्रवर्त्तते। द्र्गन्धोनि सक्षणानि प्रक्तेदीनि सदूनि च ॥ दन्तमांसानि श्रीर्थ-न्ते पचन्ति च परस्परम्। श्रीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसभावः ॥ दन्तयोस्त्रिष वा यस्य खययुः सक्जो सद्दान्। दन्तपुष्पुटको च्रेयः कफरक्तनिभिन्नजः ॥ स्रवन्ति ण्यक्षिरं चला दन्ता भवन्ति च। दन्तवेष्टः स विजेयो दुष्टगोणितसम्भवः॥ खय-युर्देन्तमूलेषु क्जावन्कपरक्षतः । लालास्त्रावी स विज्ञेयः कण्डुमान् शौषिरोगदः ॥

दन्तायनन्त वेष्टेभ्यस्तानु चाप्यवदीयिते। दन्तमांसानि पचन्ते सुख्य परिपोद्यते॥ यिक्स सव्व'नो व्याधिर्महोशीषिरसंज्ञकः। दन्तमासानि शीर्थन्ते यस्मिन्छोवति चा-ष्य हुक् ॥ धित्ता इक्क क जो व्याधि चौरः परिदरो हिसः। वेष्टेषु द.हः पाक ख तेश्यो दः न्ताय लन्ति च ॥ याघष्टिताः प्रसर्वान्त भौगितं सन्दवेदनाः । अधायन्ते स्ते सु-ष्वं पुरित च जायते॥ यस्मिन पकेश: स स्थात्पित्तरत्ताकातो गदः। पृष्टेषु दन्तभूलेषु संरक्षो जायले महान् ॥ भवन्ति चचलादन्तास वैदभाँऽभिघातजः। प्राह्यतेनाधिको दन्ती जायते तोववेदनः ॥ वर्षनः स सतो व्याधिकाति रक्च प्रशास्यात। हानव्ये पश्चिम दन्ते भहान् शोथो महारूजः ॥ लाल। स्वी कफकतो विज्ञीयः सीऽधिसांसकः । दन्तसृलगता नोड्यः पञ्च च्रीया यथोरिताः ॥ दन्तगता लु दातनः क्रिमिदन्तको दन्तहर्षी भञ्जनकः यर्करा कपालिका म्यावदन्तको हनुसोच श्रीत ॥ दालान्ते वहुधा दन्ता यिसंस्तीव्रक्गन्विता!। दालनस इति चयः सदागतिनिधित्तज ॥ कणाि म्छदी चलः स्तावी ससंरक्षो सहा-क्जः। चिनिमित्तक्जी वातादिन्नेयः लिमिदन्तकः ॥ दशनः श्रीतसृष्ण्च सहन्ते स्पर्शनं न च । यस्य तं दन्तहषे नतु व्याधिं विद्यातामीरणात् ॥ वक्तां वक्तं भवेद्यस्मिन् दन्तभङ्ग-य तोत्रह्क । कफवातकतो व्याधि स भचनकसं जितः ॥ प्रकरिव स्थिरीभृतो सलो दन्ते-यु यस्य वै। सा दन्ताना गुणमां तु विज्ञोधा दन्तमकीरा॥ दलन्ति दन्तवल्कानि मर्कर-यास इ। च्रो या कपालिका सैव दशनानो विनाशिनी ॥योऽ स्ग्मित्से ग पित्तीन यदादगधो दन्तस्वशेषतः। श्वावतं नीलतं वापि गतः स श्वावदन्तकः॥ वातेनतैस्तैभावैस्तु इनुसन्धिः विं संहतः। इनुमोच इति च्रेयो व्याधिरदितलचणः । जिह्वागतास्तु कण्ठकास्तिविः धास्त्रिभिदेषि रलास उपजिह्विका चेति । जिह्वाऽनिलीन स्फ्टिता प्रसुप्ता भवेच गाक-च्छदनप्रकाशा। पित्तेन पोता परिदद्यते च चिता सरतीरिप क छकीय ॥ कफोन गुर्जी बहुला चिता च मांमीद्गमै: शोल्मलिक एटका भै: । जिह्वातले यः खययः प्रगाटः सीऽ लासमंत्रः कफरक्तमूर्तिः। जिद्धां सतु स्तश्ययति प्रवडो मूले तु जिह्वा स्यमिति पा-कम् ॥ जिह्वायरूपः खययर्हि जिह्वास्त्रस्य जातः कफरक्तयोनिः । प्रसेककण्डपरिदाइ-युक्ता प्रकथते । सानु पतास्त् गलश्रिष्डका तुरिष्डके ध ऽ त्रश्री मासक-च्छपोऽर्व्दं मास्सङ्घातस्तालुपुण्टस्तालुणोषस्तालुपाकदति ॥ श्रोषास्टग्भ्यातालुम्ला लाहा दीर्घः शोफोधातवस्तिप्रकाशः । त्रणाकासम्बासकत्सम्प्रदिष्टो व्याधिर्वेद्यैः क-प्रशुण्डीति नान्ता॥ शोपस्थूलस्तोददा हपपाकी प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरो सता तु।शोपः साधोलोहितसालुदेगरक्तावज्ञेयऽ भूषोकग्व्यराद्य । क्मीं सन्नोऽवेदनो भी भ्रजन्माऽरः को जीय: कच्छप: स्रेष्मणा स्यात्। पद्माकारं तालुमध्ये तु शोफं विद्याद्र तादर्दं प्रीका सिङ्गम् ॥ दुष्टं मं।स स्रोधाणा नीक्जच तास्वन्तस्यं माससङ्घातमाहुः । नीक्क स्वायी

कोलमातः कपात्सारमदोयुक्तात्पपुरस्तालुः देशो॥ शोषोऽत्यर्थं दीर्थते चापि तालुःखाः सो वातात्तालुशोषः सपितात्। पित्तं कुर्यात्पाकमत्यर्थवीरं तालुन्येनं तालुपाकं वद-न्ति ॥ कग्छगतास्तु रीहिग्यः पञ्च कग्छमानूकमधिजिह्वी बलयो वलास एकवन्दी वन्दः अतम्भी गिलायुगेलविद्रिधिगेलीघः खरभो मांस तानो विदारी चेति ॥ गलेऽनिलः पि-त्रकफी च सूच्छिती पृथक् समस्ताय तथैव गोणितम्। प्रदृष्य मांसं गलरोधिनोऽङ्ग-रान् स्टजन्ति यान् साग्रहरातुरोहिणो ॥ जिह्वां समन्ताद्भ्य वेदनाये सांसाङ्रा कः य्हनिरोधिन: स्यः।तां रोहिणीं वानक्ततां वदन्ति वातात्मकोपद्रव गाढकुक्ताम्।चित्रोहसा प्रविदाइपाका तोव्रज्यरा पित्तनिमित्ततः खात्। स्रोतोनिरोधिन्यपि सन्द्रपाका गुर्जी स्थिरा सा कफसस्भवावे ॥ गस्भोरपाकाऽप्रतिवारवीर्या विदोष लिङ्गा वयसस्थवा स्था-ता स्कोटाचिता पित्तसमान लिङ्गासाध्या प्रदिष्टा क्धिरात्मिक्यम् ॥ कीलास्थिमातः कफसकावो यो चन्यिर्गले कण्टकशूकभूतः। खरः स्थिरः भक्तनिपातसाध्य स्तं कण्ठ-शानुकसिति बुवन्ति ॥ जिह्वाग्ररूपः खयथ कफात्त् जिह्वाप्रवन्ध परिरक्तिस्यः ॥ ज्ञे-यो दिजिह्वः खलु रीग एष विवर्ज्ञयेदागतपाकमेनं ॥ वलास एवायतसुन्त स श्रीफां कारोत्यनगति निवार्था। तं सर्वधै वा प्रतिवारवीर्थः विवर्ज्जनीयं बलयं वदन्ति। गलेच शोफं क्षरतः प्रवृद्धी स्वीषानिली म्बासर्जोपपनम् । मर्माच्छि दंदुस्तरमेतदा हुर्वेलाससं-चं निपुणा विकारम् ॥ वृत्तोन्नतो यः खययु सदाहः कण्डू न्वितोऽपाक्यसदुर्गु क्य । ना-क्त कहन्दः परिकल्पितोऽसी व्याधिब्बेलासचतजप्रस्तः । ससुन्नतं वृत्तसमन्ददाहं तीव च्चरं हन्दमुदाहरन्ति । तञ्चापि पित्तचतजप्रकोपादिद्यात्मतोदं पवनास्रजंतम् ॥ वित्ति र्घना कग्छनिरोधिनो या चिताऽतिमात्रं पिशितप्ररहै:॥ नानाक्जीच्छायकरी तिदो-षाज्जेया यतन्नीवयतन्नीसाध्या॥ प्रत्यिर्गलेलामलकास्थिमातः स्थिरोऽलाक्कस्थाल-फरत्तमूर्त्ति:। संलच्यते स्त्रामिवाशनञ्च स शस्त्रशाध्यस्तु गिलायुमंत्रः॥ सर्वं गलं व्याप्य ससुत्यितो यः योफो रूजो यत्र वसन्ति सर्वाः । स सर्वदोषोगलविद्रिधस्तु तस्यैव तुल्यः खलु सर्व्वजस्य ॥ शोफो महानन्नजलावरोधी तीव्रज्वरी वातगतिनिष्ठन्ता । कफेन जा-तो क्षिरान्वितेन गले गलीवः परिकीत्यं तेऽसी । योऽतिप्रतास्यन् खिसित प्रसक्तं भि-नस्वरः गुष्कविभुत्तवर्षाः । कफोपदिग्धेष्वनिनायनेषु च्चेयः सरोगः खसनात्स्वरः । प्रतानवान् यः खययुः सुक्षष्टो गलीपरीधं कुरुते क्रमेण । स मांसतानः कथितीऽवलभ्वी पाणप्रगुत्सर्वे कतो विकारः॥ सदाइतोदं खययं सरक्तमन्तर्गते पूरिविधीर्गमांसं पित्तेन विद्याद्वरने विदारीं पार्खें विश्रेषात्म तु येन श्रेते ॥ सर्वसरास्त् वातिपत्तकप्रशोणित-निमित्ताः ॥ स्फोटैः सतोदैर्वं दनं समन्ता यस्याचितं सर्व्यसरः स वातात् ॥ रत्तैः सदा-हैस्तनुभिः सपोतैर्थ्यस्वाचितं वापि स पित्तकोपात्। करण्युतैरस्पर्जैः सवर्जेर्यस्वातंच

चापि स वैकफीन। रक्तोन पित्तोदित एक एव केश्वित्पदिष्टो सुख्याक संज्ञः ॥ इति सुत्रुति श्रायुर्व्वेदशास्त्रे निदानस्थानं समाप्तम्॥

# शोरीरस्थानम्॥

#### ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥

ष्यथातो सर्वे भृतिचन्दाशारीरं व्याख्यास्यामः।

सर्वभूतानां कारणसकारणं सत्वरज्वरअस्तमो लच्चणमष्टक्पंमखिलस्य जगतः स-अवहेतुरव्यक्तं नाम। तदेवं बह्रनां घेतज्ञानामधिष्ठानं समुद्रद्वीदकानां भावानाम्॥ तसादव्यकारमहानुत्पद्यते तिल्लिष्ट एव। तिल्लिष्टाच महतस्तिल्लिष्ट एवाहङ्कार उत्पद्यते। स च विविधो वैकारिकस्तैजसोभूतादिरिति। तव वैकारिकादच्या रात्ते जससदायात्त-त्रचणान्येवैकादमिन्द्रयाख्यस्यन्ते तद्यया। योत्रकक्चनुनिह्नाव्यावाग्धस्योपस्यपा-बुपादसनासीति । तत्र पूर्वाणि पञ्च वृद्धीन्द्रयाणि दत्रराणि पञ्चकसं न्द्रियाणि। उभया-त्मकं सनः । सृतादेरिप तैजसम्हायात्तज्ञचणान्धेव पश तन्सात्व। ख्यादानते तद्यथा। शब्दतन्मातं स्पर्भतन्मातं रूपतन्मातं रसतन्भातं गन्धतन्मातमित । तेषां विशेषाः श्रव्हसर्शक्षपरसगन्धास्ते भ्यो भूतानि व्वीमानिलानलजलोज्यै: । एवमेषातस्वचतुविंश-तिर्व्याखाता ॥ तत्र बुद्धिन्दियाणां मञ्दादयो विषया: । कर्म्मीन्द्रपाणां यथा सक्षंत्र वच-नादानानन्द्विसर्गविष्ठरणानि । अयक्तं महानहक्कारः पञ्चतन्मात्नोणि चेत्यष्टीपकः तयः श्रेषाः षोड्ग विकाराः । स्तःस्वयचैषां विषयोऽधिभूतम् । स्तयमध्यात्ममधिदैव-तच ॥ श्रय वुदेशेद्या । श्रहद्वारस्येखरः मनसयन्द्रमाः । दिगः श्रोत्रस्य । त्वची वायः स्थियव्योः। रसनस्थापः। पृथिवी घाणस्य। वचसीऽन्तिः। इस्तयोरिन्द्रः। पादयीर्वि-श्या:। पायोमितम्। प्रजापतिकपर्यस्थे ति। तत सर्वे एवाचेतन एव वर्गः पुक्यः पञ्च-विंग्रतितमः स च कार्येकारणसंयुक्तये तियता अवति । सत्यव्यचैतन्ये प्रधानस्य प्रकष्-कैवल्यार्थं प्रवृत्तिसुपदिगन्ति चोरादीं यहेतूनुदा वर्ग्ति ॥ चत उद्घे प्रक्षतिपुरुषयोः सा-धर्य वैषयं वाखाखायाः । धदाया । उभावष्यनादी उभावष्यनन्ती उभावष्यलिङ्गी सभाविप नित्यी जभावप्यवरी उभीच सब्बेगताविशि ॥ एकां तु प्रक्षतिरचेतना विग-णा वीजवर्मणी प्रमवयर्मिण्यमध्यस्यधर्मिणो चेति । वहवतु पुरुषास्र तनावन्तोऽगुणा अ-वीजधिर्मिणोऽप्रसवधिर्मणो सध्यस्त्रधिर्मणयोति ॥ तत्र कारणानुरूपं कार्यमिति कत्वा सर्वप्वैते विश्रेषाः सत्वरजतमोमया भवन्ति तदञ्जनत्वात्तन्त्रयत्वाच तद्गुणा एव पुरुषा भवन्तीत्ये की भाषन्ते ॥ वैद्यकेत ॥ खभावमोष्वरं कालं यहच्छां नियतिं तथा । परिगा-मञ्च मन्द्रन्ते प्रक्षतिं पृषुद्धिनः॥

तस्यान्येव भूतानि तङ्गान्येव चादिशीत्। तैय तज्ञचणः कतस्त्रो भूतग्रामी व्यजन्य-त ॥ तस्योपयोगोऽभिहितसिकित्सां प्रति सर्व्यदा। भूतेभ्योहि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकितिसते यतोऽभिहितं तत्सस्थवद्य्यससूहोभूतादिक्तः॥ भौतकानिचेन्द्रियाण्यायु-वेंदे वर्खेन्ते तथिन्द्रियायी॥ भवति चात्र॥ इन्द्रियेणिन्द्रियार्थेन्तुस्नं स्वं रुद्धाति मा-नवः। नियतं तुत्वयोनित्वाद्रात्वे नान्यसिति स्थितिः॥ नचायुर्वेदयास्त्रे पूपदिस्यन्ते स-व्यंगताः चित्रचा नित्यास ॥ असर्वगतेषु च चित्रचेषु नित्यपुरुषच्यापकान् हेतूनुदाहर नितः। प्रायुर्वेदशास्त्रेष्वसर्वगता चेत्रज्ञा नित्यास तिर्थ्यग्योनिमानुषदेवेषु सञ्चर्गित धर्माधर्मनिवित्तं तएतेऽनुमानग्राह्या परम मूच्माखेतनावन्त गाम्बता सीहितरतसी स्विपाते व्वीभिव्यञ्चनते यतोऽभिहितं पञ्चमहाभूत गरीरिसम्बायः पृद्व इति। स एव वामेपुरुषिवितत्साधिक्षतः॥ तस्य सुखदुःखे च्छादेषी प्रयतः प्राणापानावुनमेपनिमेषी बु विभागः सङ्गल्यो विचारणारमृतिर्विज्ञानसध्यवसायोविषयोपनव्ययगुणाः ॥ सात्विकास्त चान्द्रगंस्यं संविभागक्चिता तितिचा सत्यंधमे बास्तिचा चानं वृह्विभंधाः स्तिधित्न-भिषद्भध ॥ राजनास्तु दुः खबहुनता हुनगोनता धृतिरहङ्गार योन्टितकलमकारुखः द्भीमानी इप: काम: क्रोधम्च ॥ तामसास्त् विषादित्वं नास्तित्वमधर्मशीतनाबुद्धे -निरोधोऽज्ञानं दुर्मेधस्वमक्मेशीनतानिद्रानुत्वचिति ॥ यान्तरीचास्त् यव्दः यव्देन्द्रः यं सर्विच्छद्रसमूहो विविक्तता च ॥ वायव्यास्तु स्पर्भः सार्थेन्द्रियं सर्वचेष्टासमूहः सर्वेगरीरसम्दनं लघुता च ॥ तेत्रमास्त् रूपं रूपेन्द्रियं वर्णंसन्तापो भाजियाता पंक्तिरमर्वस्तै च्खं शोध्यञ्च ॥ याप्यास्तु रसी रसनेन्द्रियं सर्वद्रवसमुही गुरुता त्यं स्ने हो रेतस ॥ पार्थिवास्त, गन्धागन्धेन्द्रियं सर्व सूर्त्ति ससूहो गुरुता चेति ॥ तत्र स-लगहुलमाकाग्रम्। रजीवहुलो वायुः। सत्वरजीवहुलोऽग्निः। सत्वतमीवहुवा चापः। तमोबहुलापृथिवीति। स्नोकौ चाव भवतः ॥ अन्योन्यानुप्रविष्टः नि सर्वान्येतानि निर्दि-भीत्। स्वे स्वे द्रव्ये तु मर्विषां व्यतां लचणिमयते ॥ यष्ठी प्रक्षतयः प्रांता विकाराः यो-छग्रैवत् । खेबच्चयः समासेन स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः ॥

# ॥ द्वितीयोऽध्यायः॥

अयात: गुक्रभोणितगुडिनीम गारीरं व्याख्यास्याम:।

वातिपत्तस्र अञ्च पान्यपृतिपृयचीण सृत्यपृरीष रेतसः प्रजोत्पादने न समर्था भवस्ति नेषु वातवर्ण वेदनं वातेन। ग्लेषावर्णवे दना ग्लेषाणां। ग्रीणितवर्णवेदनं कुणपगन्धानल्यं रक्तेन। ग्रीस्थित् ग्लेषावाताभ्यां। पृतिपृयनिभं पित्तग्लेषाभ्यां। चीणं प्रागुक्तं पित्त- स्त्रास्थां। सृत्यपृरीष्ठगस्य सम्विपातेनिति । तेषु कुणपग्रस्थिपृतिपृथचीणरेतसः क

च्छुसाध्याः ॥ सूत्रपुरीवरेतसः त्वमाध्याः साध्यमन्यश्चेति ॥ आर्त्त वमपि विभिद्येषैः शो-णितचतुर्थै: पृथग्द रहै: समस्तै योपसृष्टमवीजं भवति तद्वि दोषवर्णवेदनादिभिर्वि-च्चेयम्। तेषु कुणपप्रस्थिपूरितपूयचीणसूत्रपुरीषप्रकागमसाध्यं साध्यमन्यद्भवति ॥ भव-न्ति चात्र ॥ तेषाद्यान्श्रुक्तदोषांस्तीन् स्त्रे इखेदादिभिर्जयेत् । क्रियाविशेषैर्भितिमांस्तया चोत्तर्वस्तिभः ॥ पाययेत नरं सपिभिषक् कुणपरेतिस । धातकोपुष्पखदिरदाडिमा-र्ज्जनसाधितं ॥ पाययेदय वा सिंदः पालसारादिसाधितं । प्रत्यिभृते । प्रतिमहे पालाः शे वापि भस्मनि ॥ परूषकवटादिभ्यां पूयप्रख्येच साधितं । प्रागृक्षं वस्यते यच तत् कार्यो चीगरेतसि ॥ विट्रमे पाययेत् सिषं चित्रकोशोरहिष्क् सि: । सिन्धं वान्तं वि-रिक्तञ्च निरूद्मनुवासितम् ॥ योजयेच्छ क्रदीषात्तं सम्यगुत्तरवस्तिना । विधिस्त्तरव-स्तयनां कुर्यादान् वश्वयो स्त्रोणो स्ने हादियुक्तानां चतस्खान वानि षु । कुर्यात्वाला-म् पिचं रचापि पथ्यान्य। चमनानिच ॥ यस्यिभूते विवेत्पाठां चूरवणं हचकाणि च । दुर्गन्ध प्रवङ्गारी मज्जतुल्ये तथार्त्त वे ॥ पिवेद्मद्रियाः कायचन्दनकायमेव च । गुक्रदोषहराणा-च ययास्त्रसवचारणं ॥ दीषाणां ग्राहिकरणं ग्रेषास्त्रस्यार्त्तेवार्त्तिषु । श्रम्नं ग्रालियवं स-द्यं हितं मांसच्च पित्तलं ॥ स्फटिकाभं द्रवं सिग्धं मधुरं मधुगन्धि च। गुक्रमिच्छन्ति के चित्त शैलचीद्रनिभन्तथा ॥ शशास्त्रक्षप्रतिसं यत्त यदा लाचारसोपसं । तदात्तं प्र-शंसन्ति यहासी न विरच्चयेत् ॥ तदेवातिप्रसङ्ग न प्रहत्तम्तृतावप् । श्रस्ग्दरं विजा-नीयादतोऽ न्यद्रल्लचणात् ॥ अस्मद्रो भवेत सर्वः साङ्गमदेः सवेदनः। तस्यातिष्ठ त्ती दीर्वरुपं भूमी मुर्च्छ। तम्रेसेट्या ॥ दाहः प्रनापः पाण्डुत्वं तन्द्रारीगाण्च वातजाः। तर्णा हित्सविन्यास्तदलापद्रवं सिषक् ॥ रक्तप्तिविधानेन ययात्रसम्पाचरेत्। दो-षेरावतमार्गधादात्तीवं नश्चित् स्तियाः ॥ तत्र मत्स्यकुल्यास्त्तिकमाष्रसुरा हिताः । पानेमृत सुद्धिच द्धिग्रक्तेच भोजन॥चीणं प्रागीरितं रक्तं सलच्चिकित्सितम्। तथा-प्यत विधातव्यं विधानं नष्टरत्वत् ॥ एवसदृष्टशुक्रः शुद्धार्त्त्वा ॥ ऋतौ प्रथमदिवसा-ग्रस्ति ब्रह्मचारिणी दिवाख्रप्राञ्जनाश्रुपातस्नानानुनेपनाभ्यक्षनख्के दनप्रधावन इस-नकथनातिशब्दत्रवणावलेखनानिलायासान्परिहरेत्। किङ्कारणं । दिवा स्वपन्त्याः खावशोलीऽज्ञनादन्यो रोदनाहिस्ततहिष्टः स्नानानुलेपना इःखशीलस्त लाभ्यङ्गात् क्रष्ठोः नखायकत्तं नात् कुनखी प्रधावनाच्छलो इसन् व्हावदन्तीष्ठतालुजिहः प्रालापी चा-तिकायनादितिशब्दयवणाहिधरोऽबलेखनात् खेलितिमाहितायाससेवनादुनमत्तो गर्भी भव तीत्येवमितान् परिचरेत् ॥ दर्भमं स्तरणायिनीं करतलणरावपर्णान्यतमभीजिनीं इविष्यं चाइञ्चमर्नः संरचत् ॥ ततः ग्रहस्रातां चतुर्थेऽहत्यहतवाससमलङ्गतां क्रतमङ्गलखस्ति-वाचनां भर्तारं दर्मयेत्। तत् कस्य हेती: ॥ पृर्वः पश्ये दतुस्नाता याद्यं नरमङ्गना।

ताह्यं जनयेत्पु भार्तारं दर्भरेदतः ॥ ततो विभानं पुष्तीयसुपाध्यायं सभाचरेत् । क-र्मान्ते च क्रमं ह्येनमारभेत विचचणः । ततोऽपराह्ये पुमान्मासं ब्रह्मचारो सर्पिः सिग्धः सर्पिचीराभ्यां याल्यो दनं सुक्का मासं ब्रह्मचारिणीं तलस्मिग्चां तलमासीत्तराद्वारीना-रीमुपेयादात्री सामादिभिर्विश्वास्य विकल्प्येवश्चतुर्था षष्ठा मष्ठस्यांदशस्य द्वादश्याः चोपेयादिति पुक्षकामः॥एषू नरी तरं विद्यादायुरारोग्यमेव च प्रजासीभाग्यमेष्वर्थ बलच दिवसेषु वै ॥ अतः परं पश्चस्यां नवस्यामेकादस्याञ्च स्तीकामः ॥ त्रयोदशीप्रश्वतयोनिः न्द्राः ॥ तत प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां सैय्नगमनसनायुष्यं प् सा भवति । यस तताधीः यते गर्भः स प्रसवसानो विसुच्यते । दितीयेप्येवं सूतिकाग्रहं वा । हतीयेऽप्येवमसम्पु-र्याङ्गीऽल्यायुर्व्वा भवति । चतुर्येतु सम्पूर्णाङ्गो दोर्घायुष्च भवति । नच प्रवर्त्तमाने रक्ते वीजं प्रविष्टं गुणकरं भवति यथा नद्यां प्रतिस्त्रोत आविद्रव्यं प्रचिप्तं प्रतिनिवृत्तं ते नी-र्षु क्रच्छित तद्देव द्रष्ट्य । तस्रादित्रमवतीं विरावं परिष्ठरेत् । षतःपरं मासादुपेयात लब्धगर्भायावचेतेव्वहः सुलच्मणावदग्रङ्गासहदेवाविव्वदेवामन्यतमं चोरेणाभिषुत्यतीवचतु-रो वा विन्द्रम् दद्याद्विणे नासोपुटे पुचकामायै न च ता विष्ठोवेत् ॥ भूवञ्चतुर्सी सा-विध्यादगर्भः खादिधिपूर्वेकः। ऋतुचेवास्ववी जानां सास्या दक्ष्रो यथा ॥ एवं जाता क्षपवन्ती महासत्त्वाधिचरायुषः। भवन्त्युणस्य भोतारः सत्पुचाः पुचिणे हिताः॥ तत्र तेजीधातुः सर्व्यवणीनां प्रभवः प्र यदा गर्भीत्यत्तोवव्यातुप्रायो यवति तदो गर्भ गौरं करोतिपृथिवीधातुपायः कृषां पृथिव्याकाश्यातुपायः कृष्णस्यामं तीयाकाश्यातुपायी गीर्प्यासं ॥ याद्रग्वर्षमाहारस्परीवते गिभणोन्ताद्रग्वर्णप्रसवा वतीत्वेके भाषन्ते ॥ तत दृष्टिसागमप्रतिपनं तेजो जात्यन्यं करौति। तदेव रक्त नुगतं रक्ताचं पित्तापुगतं पि क्षाचं स्रेषानुगतं श्रुष्टाचं वातानुगतं विक्रताचिमिति ॥ भवन्ति चात्र॥ घृतोपिण्डो यथैवाग्निमास्रतः प्रविलीयते । विसर्पत्यात्तेवं नार्थास्त्या पुंसां समागमे ॥ वीज्य उन्तावयुना भिन्ने दी जीवी कुचिमागती। युमावित्यभिधीयते धर्मतरपुर:सरी। पित्नोरत्यत्यवीजत्वादासेकाः पुरुषो भवेत्। स ग्रुतं प्राप्य लमतं ध्वजोच्छायमसंगयं॥ यः पृतियोनी जायेत स सौगन्धिक संज्ञित:। सयोनिश्रेफसोर्गन्धमाघाया सभते बसम्॥ स्वे गुदेऽब्रह्मचर्थादाः स्त्रीषु पुंवत् प्रवर्त्तते । कुक्षीकः स च विज्ञेयईर्ष्यक मृण् चाप-रं ॥ दृष्टा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवर्त्तते । ई्ष्यंकः स चिविज्ञेयः षण्डकं मृणु पश्चमं॥ यो भार्य्यायास्तौ मोहादक्षनेव प्रवर्त्तते। ततः स्त्रीचेष्टिताकारो जायते षण्डसंचितः॥ ऋती पुरुषवाद्वापि प्रवर्त्तेताङ्गना यदि । तत्र कन्या यदि अवेत् सा अवेदर्चेष्टिता ॥ यासेकाय सुगन्धी च कुक्शीक ग्रचेर्थ कस्तया। सरेतसस्त्रमी ज्ञेया अग्रक्तः पण्डसंजि-तः ॥ श्रनया विष्रक्षत्या तु तेषां ग्रक्षवद्याः सिराः । इषीरस्पुटलमायान्ति ध्वजोच्छाय-

Jarlott

T

स्ति भवेत्। । श्राष्टाराचार पेष्टाभिर्याट्योभिः समन्वितौ । स्रोपुं सी समुपेयातां त्याः पुन्नोऽपि ताट्यः ॥ यदा नार्यावुपेयातां हषस्यस्यौ कयन्न । सुन्नस्यो ग्रक्तसन्योन्यमनस्यिस्त जायते ॥ त्रद्वसाता तु या नारी स्त्रप्ते मेयुनमावहेत । श्राण्तं व वायुन्यमस्यस्त जायते ॥ त्रद्वसाता तु या नारी स्त्रप्ते मेयुनमावहेत । श्राण्तं व वायुन्यमिस्या वर्जितं पैढकार्गु थे ॥ सर्पष्टाय्वककुश्वाण्डविक्षताक्षतयम् ये । गर्भान्स्ति तस्या वर्जितं पैढकार्गु थे ॥ सर्पष्टाय्वककुश्वाण्डविक्षताक्षतयम् ये । गर्भान्स्ति तस्या वर्जितं पैढकार्गु थे ॥ सर्पष्टाय्वककुश्वाण्डविक्षताक्षतयम् ये । गर्भान्स्ति । स्त्रवेति स्त्रयान्ते नेयाः पापक्षता स्थां ॥ गर्भा वातप्रक्षोपेण दोह्नदे चावमानिते । स्त्रवेत्रः व्याप्ति कोपेन गर्भो विक्षतिमान्नु यात् ॥ सलाक्ष्यवादयोगाच वायोःपत्रायस्य य । वातमूत्रपुरीपाणि न गर्भस्य करोति हि ॥ जरायुणा सुखेच्छवे कर्यु वर्ष्ये वर्ष्य च । वातमूत्रपुरीपाणि न गर्भस्य करोति हि ॥ जरायुणा सुखेच्छवे कर्यु वर्ष्ये वर्षा प्रवित्ति । वायोमार्गिनरोधाच न गर्भस्यः परोद्दित ॥ निज्वामोच्छामसङ्चोभस्यप्रान् गर्भोऽधिगच्छति । मातुनिव्वस्थिवो यत्रच रोम्णामेतत् स्वभावतः ॥ स्विवेगः गरीदानो येव्यतामान्यस्ववयः । स्वतित सत्यभूयिष्ठाः पूर्व्यं जातिस्तरा नराः ॥ कर्मणा चोदिनो येव्यत्ताः पूर्व्यं देहे ये तानिव सज्यते गुणान्॥

### 

चयातो गर्भावकान्ति भारीरं व्य ख्यास्यासः ।

सीस्थं ग्रजमार्त वमाग्नेयमितरेषामप्यत । सृतानां साविष्यस्त्यणुना विशेषण पर स्यरोपकारात्परस्यरानुग्रहात्परस्यरानुपवेगाच ॥ तत्त स्त्रीपुं सयोः संयोगे तेजः शरीरा हायुरदोरयति । ततस्ते जोऽनिलम्मित्रपाताच्छ क च्युतं योनिम्मिम्मित्रप्यते संस्व्चिते चार्त्त वन । ततोऽग्निमीमसंयोगात् संस्वच्यमानोगर्भा गर्माणयमनुप्रतिपद्यते ॥ चेच-श्रो वेदयिता स्पष्टा प्राता दृष्टा श्रोता रसयिता पुरुषः स्रष्टा गन्ता साचो धाता वक्षा योऽसावित्य वसादिभः प्रयायवाचकैनीमिसरिभधोयतदेव संयोगादचयोऽस्ययोऽचि ग्यो स्त्रात्मामस्थानचं सत्यरजस्त्रसोभिदंवासुरेरपरेश्वभावैर्वायुनाभिप्रेय्यमाणी गन्माग्रयमनुप्रविद्यावतिष्ठते ॥ तत्र ग्रज्ञवादुन्धात्पुमानार्त्त ववादुन्धात् स्त्री भाषन्तो नपुं सक्रमिति ॥ ऋतुस्तु हांदग्ररात्रं भवति दृष्टार्त्तवः ॥ श्रदृष्टार्त्तवोयस्तिवेतं भाषन्तो भवन्ति चात्र ॥ पोनप्रसम्रवदनां प्रतिक्रात्मसुखिद्यां । नरकामां प्रियक्यां सस्तकुः स्त्राह्मभूद्वे जां ॥ स्मरह्मज्ञच्योणिर्नाभ्युरुजघनस्मिनं ॥ हपीत्सुक्यपराञ्चापि पिद्या-हतुमतीमिति। नियतं दिवसेऽतीते सङ्घन्यम्बुजं यथा ॥ ऋती व्यतीते नार्यास्तु योनि संत्रियते तथा मासेनोपित्रतं काले धमनीभ्यान्तदार्त्तवं ॥ ईपरक्षक्षां विगन्धञ्च वाद्यीः-

निमुखं नयेत्। तद्वषांदुद्वागत्काले वर्त्तमानमस्त्रभुनः॥ जरापक्षरोराणां याति पञ्चा-शतः चयं । युग्मेषुतुपुमान्षोक्तो दिवसेष्वऽन्यथाऽवला ॥ पुष्पकाले श्रविस्तस्पादपत्यार्थी खियंत्रजेत्।।तत्र सद्योग्टहोतगभीया लिङ्गानि यमोग्लानिः पिपासा सक्षि सदनं ग्रक्त-शोणितयोरवबन्धः स्फुरणञ्च योनै:॥ स्तनयो:क्षणामुखता रोमराज्युद्रमस्तया। चिच्च-च्माणि चाप्यस्याः संमोल्यन्ते विशेषतः ॥ यक्तामतम्कर्दयति गन्धादु दिजते समात् । प्रसेक: सदनञ्चाप गिर्भेखा लिङ्गसुच्यते ॥ तदा प्रश्रत्येवव्यायामं व्यवायमपतर्पणमति-कर्षणं दिवास्त्रप्रं राविजागरणं योकं यानावरोष्ठणं भयमुत्कुटकासनं चैकान्सतः स्त्रे-इ।दिक्रियां मीणितमोच्यांचाकाले वेगविधारणच न सेवेत ॥ दोषाभिघातैग र्अख्या यो यो भागः प्रपोद्यते। सं सं भागः शियोस्तस्य गर्भस्यस्य प्रपोद्यते॥ तत्र प्रयमे सासि कावलं जायते । दितीये भीतोषानिलैरभिप्रवच्यमानानां सहाभूतानां सङ्घातो घनः स-श्वायते यदि पिण्डः पुमान् स्त्रोचेत्पेशो नपुंसकश्चेदर्द्धमित । त्यतीये इस्तपादिशर-सां पश्च पिण्डका निव्वत्ती न्ते १ इपत्यङ्गविभागय सूचमी अवति । चतुर्धे सर्वोङ्गव व्यङ्गवि-भाग प्रव्यक्ततरो भवति गर्भद्वद्यप्रव्यक्तभावाचे तनाधातुरभिव्यक्तो भवतिकस्मात्तत्स्या नलात्तसाद्गभेशतुर्धे मास्यभिपायमिन्द्रियार्थेषु करोति हिद्ददयाञ्च नारीं दौहृदिनो-साचचते। दोह्रदविमाननात्कुनं कुणिं खब्दं जखं वामनं विक्रताचमनचंवा नारी स तं जनयति । तस्यात् सा यद्यदिच्छे तत्तस्यै दापयेत् । तथदौह्नदा हि वोक्यवन्तं विरा-युषच पुत्रं जनयति॥ भवन्ति चात्र॥ इन्द्रियार्थं स्तुयान् यानसाभोक्त्मिच्छति गर्भिः णो । गर्भावाधभयात्तांस्तान् भिषगाहृत्य दापयेत् । सा प्राप्तदीहृदा पुत्रं जनयेत गुणा-न्वितम् ॥ अलब्धदी हृदा सभे लभितात्मानि वा भयम् ॥ येषु येष्विन्द्रियार्थेषु दी हृदे वै विमाननाप्रजायेत सुतस्यात्तिस्तस्मिं स्तसिं स्तयेन्द्रिये॥राजसन्दर्भनेयस्या दीहृदं जायते स्तियाः । अर्थवन्तं सहाभागं कुसारं सा प्रस्यते ॥ दुक्तपहकी श्रेयभूषण। दिषु दौहः-दात् ॥ अलङ्कारैषिणं पुत्रं ललितं सा प्रस्यते । आयम संयातात्मानं धर्मयोनं प्रस्यः ते ॥ देवताप्रतिसायान्तु प्रसूते पर्व्यदीपसम् । दर्भने व्यालजातोनां हिंसायोलं प्रसूयते॥ गोधमाांसाऽयने पुत्रं सुषुष्मं धाराणत्मकम् । गवां मांसे च बलिनं सर्व्यक्ते ग्रसहन्तया। माहिषे दौद्धदाच्छ्रं रक्ताचं लोससंयुतं । वराहमांसात् स्त्रप्तालुं शूरं सञ्जनयेत्सतं॥ मार्गाहिकान्तनहालं सदा वनचरं सुतं। स्मरोहिन्नमनसं नित्यभीतं च तैत्तिरात्॥ श्रतोऽनुत्तोषु या नारी समभिधाति दीच्चदं । शरीराचारशीखे: सा समानंजनियधित॥ कर्मणा चोदितं जन्तीर्भवितव्यं पुनर्भवेत्। यथा तथा दैवयोगाही हृदं जनयेद हृदि॥ पच्चमे मनः प्रतिबुद्धतरं भवति । षष्ठे बुद्धः । सप्तमे सर्व्वाङ्कपत्यक्कविभागः प्रव्यक्षतरः । श्रष्टमेऽस्थिरोभवत्यो जस्तव जातसे न जीवेनिरो जस्वाने ऋ तभागत्वाच ततो विलं मां सीद नमस्ये दापयेत्। नवमदग्रमेकादग्रहादगानामन्यतमञ्जायते । अती न्यथा वि कारी भवति ॥ मातुस्तु खलु रसवहायां नाड्यां गर्भनाभिनाड़ी प्रतिबंदा साध्यमात्रा-श्वार्यसवीर्थ्यसभिवहति। सेनोपस्र हेनास्याभिवृद्धिभवति । श्रमस्त्राताङ्गप्रत्यङ्गप्रविभागः सानिषेकात्रश्रतिसर्वश्ररीराववयवासुसारिकीनां रसवहानां तिर्ध्यगतानां धमनीन।सूप-स्ते हो जीवयति ॥ गर्भस्य हि सन्भवतः पूर्वे शिरः सन्भवतीत्याह गीनकः शिरोस्त्रलला-ट्रेहें न्ट्रियाणं ॥ इदयमिति कतवीर्या बुद्देमनस्य स्थानत्वात् ॥ नाभिरिति पाराधर्यः स्ततो हि वर्षते देही दहिन: ॥ पाणिपादमिति मार्कण्डे यस्तनभूनत्वाचेष्टाया गर्भस्य। सध्यगरोरिभिति सुभूतिगौतमस्ति विवद्यात् सर्वगात्रसभावस्य । तत्तु न सम्यक् ॥ सर्वा क्रुप्रत्यक्वानि युगपत् सभावन्तीत्याह धन्वन्तरिगेर्भस्य मूचमस्वासीपलभ्यन्ते वंशाङ्करवस् तफलवच । तदाया । चूतफली परिपक्ते केशरमां सास्थिम ज्ञानपृथगृहस्थन्ते कालप्रकर्षा न्तान्येव तर्णे नीपलभ्यन्ते सुदमाणां कैयरोदीनां कालः प्रव्यक्षतां करोति। एतेनैव वं-याङ्करोऽपिव्याख्यातः। एवं गर्भस्य तार्षये सर्वेष्वङ्गपत्यङ्गेषु सत्स्विप सौच्यादनुपल-ब्धि: । तान्येव कालप्रकर्षात् प्रचातानि भवन्ति ॥ तत्र गर्भस्य पित्रज्ञसात्रज्ञरसजात्म-जसत्वजसात्स्यजानि मरोरलचणानि व्याख्यास्यामः॥ गर्भस्य केमसम्युलोमास्थिनस्व-दन्तिसरास्रायुधमनीरेतः प्रश्वतीनि स्थिराणि पित्रजानि ॥ सांसभीणितसदीभज्जल्ला-भियक्तत्भ्री इान्त्रगुद्रप्रभृतीनि सर्टूनि मात्रजानि ॥ श्रीरोपचयो वर्लं वर्णः स्थिति ही-निष रसजानि इन्द्रियाणि ज्ञानं विज्ञानमायुः सुखदुःखादिकञ्चात्मजानि ॥ सत्वजा-न्यत्तरं वच्चामः वीर्थमारोग्यं बलवणीं सेधा च सात्माजानि ॥ तत्र यस्या दचिणे स्तने प्रक पयोदर्भनं भवति दिचणाचिमहत्त्वच पूर्वेच दिचणसक्ष्युकार्षति बाहुल्याच पुर बामधेयेषु द्रव्येष्दौहृदमभिध्यायति खप्रेषु चोपलभते पद्मीत्पलकुमुदास्त्रातकादीनि पुनामन्येव प्रसन्तमुखवर्णीच भवति तां व्यात् पुर्चामयं जनिययतीति तद्विपर्ध्यये क-न्यामायस्याःपार्खं द्वयस्नतस्प्रत्नतस्तानिर्गतस्दरं प्रागिभिह्निलचणंचतस्य नपुं सकसि-ति विद्यात । यस्या सध्ये निम्नं द्रोणींप्रभूतसुदरं सा युग्संप्रसूयत इति ॥ अवन्ति चात देवताब्राह्मणपराः भौचाचारहिते रतोः । महागुणान् प्रस्यन्ते विपरीता अ निगु णान्॥ चङ्गप्रत्यङ्गनिह सि: ख्रभावादेव जायते । चङ्गप्रत्यङ्गनिह सी ये भवन्ति गुणागुणा: ॥ ते ते गर्भस्य विज्ञेया धर्माधर्मानसित्तजाः ॥

## ॥ चतुर्थाऽध्योयः ॥

श्रयातो गर्भव्याकरणं नाम शारीरं व्याख्यास्थामः।

अग्नि:सोमो वायुः सलं रजस्तमः पश्चिन्द्रयाणि भूताले ति प्राणाः ॥ तस्य खन्वे-

वस्प्रवृत्तस्यश्वत्रयोगितस्याभिपच्यमानस्य चीरस्येव सन्तानिकाः सप्त त्वची भवन्ति॥ तासां प्रथमाऽवभासिनीं नाम यासव्य वर्णानवभासयतिए ख्रविधाच छायां प्रकाशयति सा वीहरष्टादशभागममाणा सिधापञ्चकण्ठकाधिष्ठाना दितीया लोहिता नामषीडश-भागप्रमाणा तिल्वालकन्यच्छव्यङ्गाधिष्ठाना हतीया खेता नाम दादग्रभागप्रमाणाः चर्मदलाजगन्नोमग्रकाधिष्ठाना चतुर्थी तास्त्रानामाष्ट्रभागप्रमाणा विविधिकलासकुष्ठा धिष्ठाना पञ्चमाविदिनी नाम वीहिपञ्चभागप्रमाणाञ्चष्ठविसर्पाधिष्ठाना षष्ठी रोहिणी नाम बीहिप्रमाणा यन्थ्यपच्यक्दिश्चीपद्गलगण्डाधिष्ठाना सप्तमी सांस्थरा नाम बी-चिद्यप्रमाणा भगन्दरविद्ध्यर्शीधिष्ठाना यदेतत्प्रमाणं निर्दिष्ट' तन्मांसलीव्ववकाशिषु न ललाटे स्ना इल्यादिषु । यतो वच्यत्युदरेषु वी हिसुखेना इष्टोदरप्रसाणसवगाढं विध्ये-दिति ॥ (कर्ली: खल्लिप सप्त सम्भवन्ति धालागयान्तरसर्थादा: ॥ भवतयात्र ॥ यथाहि सारः काष्ठे षुच्छियमानेषु दृश्यते । तथा धातु हि मांसेषुच्छियमानेषु दृश्यते ॥ स्नायुभि-स प्रतिच्छत्रान् सन्तनां स जरायुणा । क्षेष्रणा विष्टितां यापि कलाभागां स्त तान्तिदुः ॥ तासां प्रथमा मांसधरा नाम यन्त्रां मांसे सिराह्मायधमनीस्रोतसां प्रताना भवन्ति ॥ भवति चात्र ॥ यथा विसस्णालानि विवर्दे न्ते समन्ततः । भूमी पङ्कोदकस्थानि तथा मांसे सिराइयः । दितौया रक्षधरा नाम मांसस्थाभ्यन्तरतस्तस्यांशीणितं विशेषतस सिरासु यक्तत्योक्नोस भवति ॥ भवति चाल ॥ वचाव्ययाभिप्रहतात् चीरिणः चीरमा-वहित्। मांसादेवं चतात्चिपं शोणितं सुम्प्रसिच्यते ॥ तृतीया मेदोधरा नाम मेदो इ सर्व्य भूतानामुद्रस्थम ग्वस्थिषु च सहः सुच सज्जा भवति ॥ भवति चात ॥ स्थूलास्थिषु विशेषेण मञ्जा त्वभ्यन्तरास्थितः। अधेतरेषु सर्वेषु सरक्षं मेदउचाते॥ गुद्रमांसस्य यः खेहः सा वसा परिकोत्तिता। चतुर्थी श्लेषधरा नास सर्व्ध मन्तिषु प्राण्धतां भवति॥ स्रो दाभ्यता यथात्वचे चक्रां साधु प्रवर्त्त ते। सन्धयः साधु वर्त्तन्ते संश्विष्टाः श्लेष्मणातथा पञ्चमी पुरीषधरा नाम यान्तः कोष्ठे मलम्सिविभजते पक्षाण्यस्था ॥ भवति चात्र॥॥ यक्तसम्तात् कोष्ठच यथौन्त्राणि समाखिता। उण्ड्कस्यं विभजते मलं मलधराकसा ॥ षष्ठी पित्तधरा नाम या चतुर्व्विधसन्नपानसुपयुक्तमामागयात् प्रच्युतं पक्काशयोपस्थितं घारयति ॥ भवतिचात ॥ अभितं स्वादितं पीतं लोढं कोष्ठगतं नृषां । तच्जीर्थिति य-याकालं गोषितं पित्ततेसजा ॥ सप्तमी ग्रुक्रधरा नाम या सव्व प्राणिनां सर्वग्रीर्व्यापि नी ॥ भवन्ति ॥ यथा पयसि सर्णिस्त् गुड्ये शै रसी यथा। शरीरेषु तथा श्रक्तं तृगां विद्याद्भियम्बरः ॥ दृष्यङ्ग्ली दिच्यो पार्खे वस्तिद्वारस्य चाप्यधः । सूत्रस्रोतः पथाच्छ्कां पुरुषण प्रवर्त्तते ॥ क्रत्सहेइ। यितं गुक्तं प्रसन्तमनमस्तया । स्तोषु व्यायच्छतसापि इ-र्धात्तत् सम्प्रवर्त्तते । ग्रहीतभीणामार्त्तवबद्दानां स्त्रीतसां वसाम्यवरूध्यन्ति गर्भेण तसाद

ग्टहोतगर्भाणामार्त्तं नदृश्यते । ततस्तद्धःप्रतिहतसूर्द्धमागतमपर्श्वीपचीयमानमपर्त्य भिधीयते। श्रेषञ्चीर्दं तरमागतं पयोधरावभिव्रतिपद्मते तस्माहभिखःपीनीचतपयोधरा भवन्ति । गर्भस्य यक्तत् श्ली हानौ ग्रीणितजी। ग्रीणितफेनप्रभवः पुष्कु श्लीणितिकिः हप्रभव उ गड्क: ॥ श्रस्त : स्रे प्रण सापियः प्रसादः परीमतः। तं प स्थमानं पित्ते न वायु याप्यनुधावति ॥ ततोऽस्थान्द्वाणि जायन्ते गुदं वस्तिष देहिन: । उदरे पच्यमानानामा-धानाहुक् ससारवत् ॥ कफगोणितमांसानां सारो जिह्ना प्रजायते । यथार्थस्यणाः यक्षी वायुः स्रोतांसि दारायेत्। अनुप्रविश्व पिश्वितं पेशीविंभज्ञते तथा। सेदस- स्ने इसादाय-सिरा सायुत्वताप्रगात् ॥ सिराणां च सदःपाकः सायूनाच ततः खरः । साययाऽभ्यास-योगिन करोत्यागयसकावं ॥ रक्तमेदः प्रसाद। दृहक्की मांसास्थककफमेदः प्रसादादृहषणी गोणितकपामादजं हृदयं यदायया हि धमन्यः पाणबहाः । तस्याधीवामतः प्लीहा प्र-प्रस्य दिचारो यक्तत्क्षोम।चं॥ तद्धद्यं, विशेषेण चेतनास्वानमतस्तसिंस्तमसाहते सब्बं प्राणिनः खपन्ति ॥ भवति चात्र ॥ पुण्डरीकेण सहग्रहृदयं खादघीसुखं । जायत-स्तिद्विक्रमति स्वपतस निमोनति ॥ निद्रान्तु वैषावीं पाषांनसुपदिमन्ति सा स्वभावतएव सर्व्यपाणिनीऽभिरपृषति ॥ तत्र यदा संज्ञावचानि सीतांसि तसीभूयिष्ठः स्रोपा प्रतिप-द्यंते तटा तामसी नाम निदासंभवत्यनववीधिनी सा प्रस्वयकाली। तमी भूयिष्ठानामहः सु नियासुच भवति । रजीभूयिष्ठानायनिधित्तम् । सत्वभूयिष्ठानायद्वरात्वे । चीण्यले-षाणामनिलव हुलानां मनः गरीराभितापवतांच नैव सा वैकारिकी अवति॥ अवन्ति चाल ॥ हृद्यंचेतनाखानमुक्तं सुज्जुत देविनाम्। तमोऽभिभृते तिसांस्तु निद्रा विणति देखिना ॥ निद्राचित्रसमा संतं वोधने हित्र्चते । स्वभाव एव वा हितुर्गरोधान परिकी र्थाते ॥ पूर्व देशानुभूतास्त भूताला खपतः प्रभुः । रजीयुक्तीन सनसा ग्रह्णात्यर्थान् ग्र-भाग्रभात्॥ करणानां त वैकल्ये तमसाभिपवर्डिते। अखपन्निप भूतासापसुप्तद्व ची. चते । सेव्व भुषु दिवास्तापः प्रतिसिद्धोऽन्यत ग्रीषात् ॥ प्रतिषिद्धे चिपि त वालविषस्ती-कर्षितज्ञतचोणमद्यनित्ययानवाद्यनाध्यकर्मपरित्रान्तानामभुक्तावता मेदः खेदकपरसर-क्राचीणानासजी सिनाच सुझर्त दिवा स्वपनसप्रतिषिद्धं। रात्राविप जागरितवता जा-गरितनालादंदीमणते दिधा खप्न: ॥ विक्ततिर्द्धि दिवाखप्रीनाम तत्र खपतामधर्मः स-र्व्यदोषप्रकीपय । तत्रकोपाच कासम्बास प्रतिग्याय शिरोगीरवाङ्ग सर्दाऽरोचकाञ्चरास्नि-दीबर्खानि भवन्ति ॥ रात्राविष जागरितवतावातिषत्तिनिमित्तास्त्रप्वीषद्रवा भवन्ति ॥ भवन्ति चात्रा ॥ तस्मास जाग्रयाद्रात्री दिवाखप्रंच वर्जयेत्। ज्ञात्वा दीषकरावेती वधः खप्नं सितं चरेत् ॥ श्ररोगः सुसनाद्योवं बलवर्णान्वितो हषः । नातिस्यूलक्षमः श्रीमात्र-रो जीवेत समा: गर्त । निद्रासात्मीकता यैस्तु रात्रीच यदि वा दिवा। न तेषा स्वपता

दोषो जायाता वा विधीयते॥ निद्वानायोऽनिकात्पित्तान्मनस्तापात्चयाद्वपि । सन्भव-त्यविघाताच प्रत्यनीकै:प्रशास्यति ॥ निद्रानाश्चि अयङ्गयोगो मूर्भि तैननिषेवणं । गातः स्थोदत्तं नंचैव हितं संवाहनानि च ॥ गालिगोधूमपिष्टात्रभच्येरैचवसंस्कृतै.। भोजनं म धुरं खिग्धं चौरमांसरसादिभिः॥ रसैर्विलेशयानांच विष्किराणान्तयैव च ॥ द्राचासिते-खुद्रव्याणासुपयोगो अवेचिथि। ययनासनयानानि मनोज्ञानि सदूनि च॥निद्रोनाशिसु कु-व्यीततथान्यान्यपि वृद्धिमान्।वमेबिद्र।तियोगे तुकुर्थात्संगोधनानि चालक्षनंरक्षमोच्च सनोव्याकुलनानि च कफमेदोविषात्तांनां रात्रोजागरणं चितम्।दिवास्प्रम् खटर्श्युलिष्ट काऽजीर्णातिसारिणां।इन्द्रियायेष्वसंप्राप्तिगीरवं जुन्भणं स्तमः॥निद्रात्तं स्थेव यस्त्रेष्ठा तस्य तन्द्रं। विनिर्दिशेत् :पीलैकमनिलोच्छास सुद्देष्टन् विवृताननः॥यनसुञ्चति स सनिवासं स लुश्च इति संज्ञितः । योऽनायासः यमो देहै प्रवृद्धः खासवर्जितः ॥ क्रमः स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रवाधकः । सुखुस्पर्भप्रसंज्ञिलं दुःखदे वणलोलता ॥ ग्रह्मस्य चाप्यनुत्साइः क्-र्मेखालस्यम् स्वते उतिकाध्यानं न निर्गच्छेत् प्रसेवाष्ठीवनिष्तिम् ॥ च्रद्यं पीडाते चास्य त स्तक्षे यं विनिर्दियेत्॥ वक्षं सध्रतातन्द्रा हृदयोद्देष्टनं भ्रमः । नचान्रमभिकाङ्चेत ब्लानि तस्य विनिद्धित्। आर्द्रेचमीवनदं हि यो गात्रमिमन्यते। तथा गुरु भिरी -त्यर्थं गौरवं तिविनिर्देशेत्। सूच्छापित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलाद्भ्यमः। तसीवातकः फालन्द्रा निद्रा श्रीषातमीभवा। गर्भस्य खलु रसनिमित्ता मान्ताधाननिमित्ता च परि वृद्धिर्भवति ॥ भवन्ति चात्र ॥ तस्यान्तरेण नाभेस्तु ज्योतिः स्थानं भवं स्थतम् । तदा धर सति वातस्त देइस्ते नास्य वर्षते ॥ उषाणा सहितयापि दार्यत्यस्य मार्तः । छाषु ति-र्थागधस्ताच स्तीतां त्यपि यया तया ॥ दृष्टिय रोमकूपाय न वर्षन्ते कदाचनः। भ्रवः खो तानि मर्त्यानामिति धन्वन्तरेमंतम् ॥ शरीरे चीयभाणेऽपि वर्षेते दाविमौ सदा । स्वभा वं प्रक्रातिं करवा नखकेशाविति स्थितिः ॥ सप्त प्रक्षतयो भवन्ति ॥ दोषै- पृथक् हिमः स ससीय ॥ गुक्तभी णितसंयोगे यो भवेदीष उत्कटः । प्रक्तिजीयते तेन तस्या म लच्चणं-मृणु ॥ तत्र जागरूकः गीतदेषो दुर्भगः स्तेनो मक्षर्यनार्यो गान्धव्यं चित्तः स्म टितकरचरणोऽतिकचश्मन्युनखकेयः क्रोधी दन्तनखखादी च भवति॥ अधित-रहटसी छदः क्षतचुः क्षयपराषी अमनी ततः प्रकापी । द्रुतगतिरटनोऽनविश्वता-त्मावियदपि गच्छति सम्भ्रमेण सुप्तः॥ अश्यवस्थितमतिस्व सहिष्टमेन्द्र स्वधनसञ्चयमित्रः कि चिदेव विलपत्य निवदं मार्तपक्ति रेष मनुष्यः ॥ वातिका याजगोमायुर पाखंदू-ग्रुनान्तया। ग्रभ्रकाकखरादीनामनूकैः कीत्तिता नराः॥ खेदनी दुर्गन्धः पीतिग्रिथि-लाङ्गस्तोस्नमखनयमता नुजिन्नीष्ठपाणिपादतलो दुर्भगो बलोपिलनखालित्यज्ञष्टो बहुभुगु वादं घीचित्रकोषप्रसादी मध्यमवली मध्यमायुष्य भवति ॥ मेधावी निपुणमतिर्व्धिग्रञ्च-

₹ €

वक्ता तेजस्वी समितिषु दुर्निवारवीर्थः । सुप्तः सम् जनकपलाशकर्णिकारान् सम्पर्श्येद-पि च इतायविद्युद्रकाः ॥ न सयात् प्रणमेद्नतेष्वसृद्ः प्रणतेष्वपि सान्तनदारुचिः। भवतीह सदा व्यथितास्य गति: स भवेदिह पित्तक्षतप्रक्षति: । भुजङ्गील्कागन्धव्यं यच्यमा-र्णारवानरै: व्याघ्रर्चनकुलानूकै: पैत्तिकास्तु नरा: स्मृता: । दुर्व्वत्दीवरिनस्त्रिं शाद्रीरि-ष्ट्रश्राताण्डानामन्यतमवर्णः सुमगः प्रियदर्शनो मधुरिषयः क्षतन्त्रो धृतिमान् सिर्ण्यार-लोसुगो बलवां शिरया ही टढवैर समवित ॥ ग्रुक्ताचः स्थिरकुटिलातिनी लके यो लच्छी-वान् जलदस्दङ्ग संइघोष: । सुप्तः सन् सक्रसल इंसच क्षवाकान् सम्पद्रयेदपि च जलाशः यान् मर्नोज्ञान् ॥ रज्ञान्तनेत्रः सुविभक्तगावः स्त्रिग्चच्छविः सत्वगुणीपपनः। स्त्रे गचमी मानयिता गुरूणां च्रेयो बलासप्रक्षतिर्भनुष्यः ॥ दृढगास्त्रसतिः स्थिरमित्रभनः परिगण्य चिरात पददातिबहु। परिनिश्चितवाक्यपदः सततं गुरुमानकरश्च भवेत् स सदा ॥ ब्रह्मः क्ट्रे न्द्रवक्षी: सिंचाखगजगाहषी:। ताच्य इंससमानका: प्रलेखप्रक्षतयो नरा: ॥ इयो-व्यातिस्थांवापि प्रक्ततीनान्तु लच्छै:। चात्वा संसर्भेजा वैद्यः प्रक्रतीरिभनिर्दिशेत ॥ प्रकीपीवाऽन्ययाभाषः चयो वा नीपजायते । प्रक्षतीनां खभावेन जायते तु गतायुषः ॥ विषजाती यथा कीटो न विषेण विषयते। तहत्रक्षतयो सत्ये शक्षवन्ति न बाधितुं॥ प्रक्षतिमित्र नराणां भौतिकों वेचिदाहु:। पवनदहनतोयै: कोर्त्ति तास्तास्त्तिस्रः। स्थि रविपुलगरीर ध्वार्थिवस्यस्मावान्। ग्रुचिरथ चिरजीवी नाभसः खैर्महर्षिः॥ शीचमा-स्तिकामभ्यामी वेदेषु गुरुपूजनं । प्रियोतिथित्विसञ्चाच ब्रह्मकायस्य लच्णं ॥ साहारस्यं गौर्यमाजा च सततं शास्तव्धिता। सत्यानां भरणञ्चापि माहेन्द्रं कायलच्णं॥ श्रोत-सेवा महिष्णुत्वं पेकुस्यं हरिकेगता । वियवादित्वमित्येतदाक्णं कायन्त्रणं ॥ सध्यस्थता सिं इणुलमर्थसागमसञ्चयी। मं हाप्रसद्याक्तित्वं कीवेरं कात्तन्त्रणं ॥ गन्धमान्यप्रयत-च नृत्यवादिवनामिता। विचारमीलता चैव गान्धर्वं कायलच्यां। प्राप्तकारोहढीत्यनो निर्भयः स्मृतिसान् ग्रुचिः। रागमोद्दभयद्वेषैर्वर्जितो याभ्यमत्व।वोन॥ जपव्रतब्रह्मचर्यम्बो-माध्ययनसेविनं। ज्ञानविज्ञानसत्रसृषिसत्वं नरं विदु: ॥ सप्तेते मात्विका काया: राज- " सास्त निबोध में। एँ खर्यवन्तं रीद्रश्च शूरं चग्डमसूयकं ॥ एकाशिनं चौदरिकमाशूरं सत्वमीद्यां। तो इण्मायामिनं मीकं चण्डं माथान्वितन्तया ॥ विद्वाराचारचपलं सर्पस-त्वं विदर्नरं। प्रष्ठकामसेवी चाप्यजसाहार एव च ॥ चमर्षणीऽनवस्थोयी माक्रगं काय-बच्चं। ऐकान्तग्राहिता रोद्रमस्या धर्मवाद्यता॥ स्थमातं तमसापि राच्यसं कायल-च्चां। उच्छिष्टाइ।रता तैद्यां साइमप्रियता यथा ॥ स्त्रीलोन्पत्वं नैर्लञ्यं पैशाचं काय-लच्यां । भ्रमंविभागमलसं दुःखगोलमस्यवां ॥ लोलपञ्चाप्यदातारं प्रेतसत्वं विदुनेरं । षडेते राजसा' कायास्तामांसांसु निबोध मे ॥ दुर्मधस्व' सन्दता च खप्ने मैथननित्यत।।

अनवस्थितता मौर्ख्यं भोक्वं सिल्लार्थिता। परस्पराभिमदर्भय मनस्यमत्वस्य लच्चं॥ एकस्थानरतिर्नित्यमाद्वारे केवले रतः। वातस्य यो नरः सत्त्वधमेक माथ्विर्जितः॥ इन्त्येते व्रिविधाः कायाः प्रोक्तो वै तामसास्त्रया। कायानांप्रकतो जीत्वात्वनु रूपां क्रियां च॰ रेत्॥ मद्दापक्षतयस्वेता रजः सत्ततमः क्राताः। प्रोक्षः लच्चणतः सम्यग् भिषक तायः विभावयेत्॥

## पञ्चमोत्ध्यायः ॥

षयातः शरीर्संच्याचाकरणं शारीरं चाच्यास्यामः।

शुक्तशोणितं गर्भाशयस्य मात्मप्रकृतिविकार संसृष्टिं तं गर्भ इत्यच्ये । तच्च च्रेतना-विष्यतं वायुर्विभज्ञति तेज एनं पचति । भाष क्रू देयन्ति पृथिवी संहन्ति कि सि विवहें-यति । एवं विविर्धितः स यदा इ स्तपाद जिह्वाघाणकार्णनितस्वादिभिरङ्गे रूपेतस्तदाशरीर मिति। संज्ञाः लभते तच पडङ्गां पाखायतस्या मध्यं पञ्चमं षष्ठं शिर इति ॥ अतः परं प्रत्यङ्गानि वच्यन्ते । सस्तकोद्रपृष्ठनाभिल्लाटनामाचिव्कवस्तिपीवा इत्येता एकेकाः। क ग्रेत्वन।साभ्य गङ्कांसगण्डक च स्तुन वषणपार्थ्व स्फिग्जानुब। इरुस्तयोदेदेविंग्रतिरङ्ख-यः। स्रोतांमि च वच्यमाणानि । एव पत्यङ्गविभाग उक्त ॥तस्य पुनः संख्यानं । त्वचः का-ला धातवो मलादोषा यक्तत्प्रोहानी प्ष पुम उण्डुकी हृदयमाश्रया श्रन्वाणि हक्की-स्रोतांसि कण्डराजानानिक् ची रज्जाः सेवन्यः संघाताः भीसन्ता अस्थीनि सन्धयः स्नाः यवःप्रियो समाणि सिराघसन्यो योगवद्दानि स्नातांसि च ॥ त्वचः सप्त । कलाः सप्त भाग्यासप्तः धातवः सप्तमप्त मिराग्रतानि।पञ्च पेग्रीग्रतानि।नव सायुग्रतानि।त्रोखस्थि-यतानि । हो दग्रीत्तरे सन्धियते । सप्तीत्तरं सभीयतं । चतुर्व्वियतिर्धंमन्यः । तयी दोषा-क्तयी सलाः। नव स्त्रोतांसीति समासः॥ वस्तारोऽत ऊर्द्वा । त्वचोऽभिष्ठिताः कलाधाः तवो मला दोषा यक्तत्म्रोष्ठानी फुष्फुम उण्डुको इद्यं हकी च ॥ श्राश्यास्तु वाताश-यः पिताययः प्रतेषाणयो रक्तायय यामाययः पत्नाययो मुत्राययः स्त्रीणां गर्भाषयोऽ ष्टम इति ॥ साई विव्यामान्यन्त्राणि पुंसां स्त्रीणामई व्यामहीनानि॥ अवणनयनवदनमा णगुद्मेद्राणि नव स्त्रोतांसि नराणां विद्यमुखान्येतान्येव स्त्रीणामपराणि च त्रीणि हे स्तनयोरधस्ताद्रमावस्यः॥ घोड्य काख्राः ।तासाञ्चतसः पण्दयोस्तावत्यो इस्त्रयीष्टा प्र-ष्ठेषु। तत्र इस्तपादगतानां कण्डराणां नखाः प्ररोद्याः । ग्रीवास्ट्रदयनिवस्थिनीनामधीः भागगतानां भेद्रं योणिएष्ठनिवस्थिनीनामधोभागगतानां विस्वः । मुद्रीक्वचीऽचिषिः ग्छादीनाच्य ॥ मांसांसरास्नायुध्यिजालानि प्रत्येक चलारि चलारि ॥ तानि मणिवस्य-गुस्फसं श्वितानि परस्परनिवद्यानि परस्परसं क्रिलष्ठानि परस्परगवाचितानि चेति येगेवा-

Ť

चितिमदं ग्रीरम् ॥ षट् कूर्चास्ते इस्तपादयीवामद्रषु । इस्तयोद्धीं ग्रीवामद्रयीरकैकः ॥ सङ्खो सामरज्जवसतसः पृष्ठवंगस्भयतः पेशीनिबन्धनार्थं हे बाह्ये श्राभ्यन्तरे चर्ते॥ सप्त सेवष्यः । शिरसि विभक्ताः पष्त जिल्लाशिफसोरेकैका ताः परिवृत्तेव्याः यस्त्रेण ॥ च तुर्दशास्त्रां सङ्घाताः । तेषां त्रयो गुरफ जानुवङ्चणेष् । एतेनेतरसक्षिवा इ व्याच -ख्याती । विकाशिरसीरकीकः ॥ चतुर्दशैव सोमन्ताः तेचास्थिसङ्घातवद्गणनीया यत-स्तैर्युता अस्थिसङ्घाताः।येश्च ताः सङ्घातास्तु खल्वष्टादग्रेंनेषा। व्रीणि सवष्ठीन्यस्थिय-तानि वेदवादिनो भाषन्ते। गच्यतन्त्रे तु त्रीच्ये वयतानि। तेषं। सविंयमस्थियतं गाखास्। सप्तदमोत्तरं मतं श्रीणिपार्खे पृष्ठोदरीस्स। घीवं। पत्यू चें विषष्टिः। एवस खुत्रोणियतानि पूर्यन्ते ॥ एकेकस्यान्तु पादाङ्खां वीणि वीणितानि पञ्चदम।तलक् व गुरुपंसं खितानि-दश। पाण्यामिकां। जङ्घायां दे। जानुन्यंकां। एकस्राविति। त्रिंशदेवसिकास्मिन् सक्यिभव न्ति । एतेनेतरमक्षि बाह्र च व्याख्याती॥ श्रोण्यां पञ्च तेषां गुद्धगनितब्बेष चलारि विन्नसंत्रितमेकं। पार्खे पट्तिंगदेवसेकस्मिन दितीरेऽप्येवस्। एष्ठे विंगत्। अष्टावुर-सि। हे पचकसंत्रे। योवायां नवकम्। कण्डनाष्ट्रां चलारि। हे इन्होः। दन्ता हा-तिंशत्। नासायां त्रीणि। एकं तालुनि। गण्डकणंशक्षं व्वेक्वेकम्। षट् शिरसि॥ एता नि पञ्चविधानि भवन्ति। तदाया। कपालक्चकतक्णवलयनलकसंज्ञानि। तेषां जानुः नितस्त्रांसगण्डतालुगङ्कारिस्सु कपाला नि दशनास्त क्वकानि घाणकर्णयोवाचिको-चेष तक्षाणि । पाणिपादपार्षे पृष्ठोदरोर्सुबन्नयानि । ग्रेषाणि नलकसं नानि ॥ भव-क्ति चाव ॥ अभ्यन्तरगते: सारैर्यया तिष्ठन्ति भूत्रष्टाः । अस्थिमारैस्त्रया देखा भ्रियन्ते देशिनां भ्रवं। तस्माचिरविनष्टेषु विङ्मांशिषु शरीरिणां। अस्थीनि न विनम्सन्ति सारा-ख्येतानि देशिनां ॥ मांसान्यत्र निवसानि सिराभि स्नायुभिस्तया । पस्थीन्यास्यनं क त्वान गीर्थको पतिकत्वा॥ सन्धयस्तु दिविध।सेष्टावन्त स्थिरास् ॥ गाखोस इन्बीः कवाचि चेष्टावन्तस्तु सन्धयः। ग्रेषास्तु सन्धयः सर्व्वं विज्ञेया हि स्थिरा वृधेः॥ संख्या-तस्तुदगोत्तरे हे मते तेषां गाखास्त्रष्टपं हरेकोनषष्टिः कोष्ठं गीवान्यत्यृद्धं नामीतः॥ एकेकस्यां पादाङ्ग्ल्या व्ययक्तयो दावङ्ग्छे ते चतुर्दम । जानुगुन्फवङ्जणेष्वे कैकः। एवं सप्तद्यकिषान् मक्षि भवन्ति। एतेनेतरमक्षिबाइ च व्याख्याती॥ स्यःकटीकपालेषु। चतुर्विंगतिः एष्ठ वंगे तावन्त एव पार्म्ययो । उरस्यष्टी सावन्त एव ग्रीवायां । त्रय स-प्दे। नांडीषु दृदयक्कोमनिवद्यास्त्रष्टादय । दन्तपरिमाणा दन्तमूलेषु । एकः काकलके नामायाच । ही वर्ममण्डलजीने व्राययी । गण्डकर्णं ग्रंखेष्व केंकः । ही इनुसन्धी ।हावु-परिष्टाद्भ्युवीः शङ्कयोस । पञ्च शिरःकपालेषु । एको सूर्भि ॥ त एते सन्धयोष्टविधाः । कोरोट्रखलसामुद्रप्रतरतुत्रसेवनो वायसतुग्डमग्डलगङ्घावर्ताः । तेषामङ्गलिमणिबन्धगु-

ब्फजानुकू परेषु कोराः सन्धयः। कचात्रङ्चणदश्रनेषूद्खलाः। श्रंसपीठगुद्भगनितम्बे-षु सामुद्राः । ग्रीवा पृष्ठवंशयोः प्रतराः । शिरः कटीकपालेषु तुत्रसेवनी । इन्वीक्भयतस्त वायषतुग्छाः । कग्ठहृदयनेत्रक्षोमनाडीषु मण्डला । श्रोत शृङ्गाटकेषु प्रद्वावत्तीः । तेषां नामभिरवाक्ततयः प्रायेण व्याख्याताः ॥ अस्यान्तु सन्धयो द्वाते केवलाः परिकीर्त्तिताः । पेशीक्षायुक्तिराणान्तु सन्धिसंख्या न विद्यते ॥ नव स्नायुयतानि तासां शाखासु षट् भ-तानि। हे यते विंगच कोष्ठे। ग्रीवां प्रत्यू हुं सप्ततिः। एकैकस्यान्तु पादाङ्ग्रह्मां वट्नि-चितास्तास्तिं भत्। तावत्य एव तलकूर्चगुरफेषु। तावत्य एव जङ्घायाम्। दभ जानुनि। चत्वारिंगद्रौ। दम वङ्चणे। मतमव्यर्वभेवमेनसमन् सक्षि भवन्ति । एतेनेतर्हकः थिवाइ च व्याख्याती ॥ षष्टिः कर्या । चशीतः पृष्ठे । पार्ष्वयोः षष्टिः । उर्रास विभात। षट् शिंग्रद्यीवायां। सूर्षि चतु स्तिं भत्। एवं नव स्नायुगतानि व्याख्यातानि ॥ भवन्ति चात ॥ स्नायृ सतुर्विधा विद्यात्तास्तु सर्व्या निवीध मे । प्रतानवत्यो वृत्ताय पृथ्यश्च ग्रु-विराध्तथा॥ प्रतौनवत्यः शाखास सर्वेषन्धिषु चाप्यथ । हत्तास्तु कण्डराः सर्व्वी विश्वे-याः ज्ञायलैरिन्छ । खामपक्षामयान्तेष वस्तौ च ग्राषिराः खलु । पार्खारसि तथा पृष्टे पृ-घुलाख घिरस्यय ॥ नौर्यया फलकास्तीर्णा बन्धनैर्व्य हिभयुता । भारच्या भवेदप्सु न्यु-क्वा सुसमाहिता ॥ एवमेव घरोरेऽस्मिन् यावन्तः सन्धयः रस्ताः । द्वाःयुभिर्वेष्ठभिर्वेद्वास्तो न आरसङ्गानरा: ॥ नद्यास्थीनि नवौ पेख्यो न सिरा नच सन्धय: । व्यापादितास्त्रया छ-मन्युर्थेषा द्वायु: भरीरिणं ॥ यः द्वायु: प्रविजानाति बाह्यासाभ्यन्तरास्त्या । सगूटंशस्य-साइन् देशच्छक्रोति देहिनां ॥ पद्म पेगोयतानि अवन्ति । तासां चलारि यतानिया-खासु। कोष्ठे घटषष्टि:। ग्रीवां प्रत्यू ब्रुसतुस्तिं गत्॥ एकैकस्यान्तुपादाङ्खा तिस्त्रस्ति-सस्ताः पञ्चदगा दशपपदे। पादीपरि कृच सिमिविष्टास्तावत्य एव। दशगुरुफतलयोः। गुरफ्जान्वन्तरे विंगति। पञ्च जानुनि। विंगतिरूरी। दम वङ्चणे। मतसेवसेकिस्सन सक्षि भवन्ति। पतेनेतरसक्षिबाइ च व्याख्याती॥ तिस्रः पायौ। एका मेढे। सेवन्यां चापरा। दे व्रषणयोः स्फिचोः पञ्च प्रचा । दे वस्ति शिरिस । पञ्चोदरे । नाभ्यासेका । पृष्ठोद्रर्ध्वसंनिविष्टाः पञ्च पञ्च दीर्घाः । षट्पाम्बं योः । दश वचसि । अचकांसी प्रति स-मन्तात् सप्त। दे हृदयामाशयोः । षट् यक्तत्वी हो गडनेषु । गीवायाञ्चतस्तः । श्रष्टी इ-न्योः । एकौका काकलगलयीः । हे तालुनि । एका जिल्लायां । श्रोष्ठयोहें । घोषायां हे । चे नेवयो:। गण्डयोश्वतस्तः कर्णयोद्दे। चतस्रो ललाटे। एका मिरसीत्येवनेतानि पश्च पेशीयतानि ॥ सिरसायुख्यिपनीणि सन्धयस शरोरिणां। पेशोभि: संहतान्यत बलवन्ति भवस्थतः ॥ स्त्रीणान्तु विंयतिरंधिका। दश स्तामा स्तनयोरिनीकस्मिन् पञ्च पञ्च यौवने तासं। परिवृद्धिः । अपत्यपथे चतसस्तासं। प्रस्तेऽभ्यन्तरतो हे सुखात्रिते वाह्ये चप्रवृत्ते

T

गर्भिक्टर संत्रि । रितस्त । शका विषवे भवास्तिस ए। । पित्तपकाश्यसध्ये गर्भा श्यो यत्र गर्भस्तिष्ठात ॥ तासा वहलपेलवस्थलागुपृथ्वतद्भवदीर्घस्यरसृदुश्चलाक-र्कंगभावाः सन्ध्यस्थिगिरास्त्रायुपच्छादका यद्यादेगं स्वभावत एवं भवन्ति ॥ भवति चात्र ॥ पंसा पेख पुरस्ताद्याः पोक्ता लवणमुष्कनाः । स्त्रीणामा- इत्य तिष्ठन्ति। फलमन्तर्गतंहिताः । समीमराधमनीस्त्रातसामन्यत प्रविभागः ॥ प्रक्षना भ्याकति र्थानिस्त्रावत्तां सा प्रकीत्तितः । तस्यास्टतोये लावर्त्तं गर्भग्रया यथा रोश्वितसत्त्वस्य मुखं भवति रूपत. । तत्संस्थानं। तथारूपं। गर्भश्रय्यां विदुर्वधाः॥ षाभुग्नोऽभिमुखः भेते गर्भोगर्भाभये खिया:। स योनि भिरसा याति खभावात् प्रसवं प्रति ॥ त्वक्पये तस्य देइस्य योयमङ्गविनिषयः । श्ल्यज्ञानाहते नैष वर्णतेऽङ्गेष् केष्चि-त्॥ तस्मान्नि:संग्यं ज्ञानं हर्वा भत्यस्य वाञ्कता। शोधयित्वा स्तं सस्यग्द्ष्टच्योंऽङ्गविनि खयः ॥ प्रत्यचतो चि यददष्टं शास्त्रहष्टच यद्भवेत् । समास्तरत्दुभयं भूयो ज्ञानविषद्भं॥ तसालामस्तगालमविषोपहतमदोर्घव्याधिपीडितमवर्षमतिकं निष्दृष्टान्सपुरीषं पुरुष-सवहत्यामापगायां निवदं पच्चरसं मुञ्जवन्कलकुणगणादीनामन्यतमेनावेष्टिताङ्गमप-काशेदेशे कोवयेत मस्यक्षक्षितश्चीबृत्व ततो देहं सप्तरात्राद्शीरवालवेश्ववलक्षक्षेची नामन्यतमेन ग्रनै:ग्रनेरवर्षयंस्वगादीन् सर्व्वानिववाद्याभ्यन्तराष्ट्रप्रत्यष्ट्रविशेषान् यथोक्ता न् लचयेचचुषा ॥ स्रोको चात्र भवतः ॥ न शक्यसचुषा द्रष्टुं देई सूच्यतमी विभुः । ह-म्यते ज्ञानचनुर्भिस्तपयन् भिरेव च ॥ मरोरे चैव मास्त्रे च दृष्टार्थः स्थादिमारदः । इष्ट-श्वताभ्यां सन्दे हमवापोच्चाचरे त्व्याः॥

## ॥ षष्ठी,ध्यायः॥

चयातः प्रत्ये कममा निदं मं शारीरं व्याखास्यामः।

सप्तीत्तरं मर्मगतं ॥ तानि मर्माणि पञ्चात्मकानि । तद्यथा मासमर्माणि । सिराममाणि । स्वायुममाणि । यिक्समाणि । सन्धिममाणि चेति ॥ न खनु माससिरास्नायुस्थित्विव्यतिरक्षेणान्यानि मर्माणि भवन्ति यस्मान्नोपन्थयन्ते ॥ तत्रैकादय मासमर्माणि । एकचलारं यत् सिराममाणि । सप्तविंगतिः स्नायुममाणि । अष्टवस्थितममाणि ।
विंग्रतिः सन्धिममाणि । तदेतत् सप्तोत्तरं मर्मायतम् ॥ तेषामेकादयैकस्मिन् सक्ष्यु भवनित । एते नेतरसक्षिवाष्ट्रचव्याख्यातौ । उदरीरसोद्दीदय चतुर्दय एष्टे । पीवायां प्रत्यू
दुर्ध्वं सप्तविंयत् ॥ तत्र सक्षिममाणि चिषतलद्भदयक्ष्वं क्ष्यं यिरोगुरुफेन्द्र वस्तिजान्वाण्युर्वीनोहिताचाणि विटपञ्चित । एतेनेतरं सक्षि व्याख्यातम् ॥ उदरसोस्तु ॥ गुद्रवस्ति नाभिष्टदयस्तनमूल स्तनरोहिताप्रलापान्यपस्तभोचेति ॥ एष्टममाणितु कटीक-

तक्णकुकृत्दरनितस्ववाक्षेपिववंहत्वं सफलकान्यंसीचेति॥बाहुसर्साणि तु चिवतलहृदः यक् बेक् बे गिरोसणिव सेन्द्र वित्र कुंपराण्य व्यक्ति। हिता चाणि कच वर होति । एतेनेतरो बाइ र्याख्यात: ॥ जतूद्ध्वं मर्माणि चतस्रो धमन्योऽष्टो मालका हो सकाटिके हे विधुरे ही पाणी हावपाड़ी हावावत्ती हावत्च्यी ही शहावेकास्यपनी पञ्च सीमलाश्रवादि श्र ·ङ्गाटकान्ये कोऽधिपतिरिति ॥ तत्र तल्ह्रह्येन्द्रवस्तिगुदस्त नरोहितानि द्वमांसममाणि ॥ नीलधमनीमात्रकाशृङ्गटकापाङ्गस्यपनीफणस्तनसूतापलापापस्तकाहृदयनाभिपार्खं स स्विवहतिलोहिताचीर्थः मिरासमीणि॥ त्राणिविटपकचधरकूचे कूचे शिरीवस्तिचिपांस-विध्रोत्चेषाः स्रायुमर्माणि ॥ कटीकतर्णनितस्बांसफलक्यक्षास्विस्थिमर्माणि ॥ जानु-कप्रसीमन्ताधिपतिगुल्फमणिवन्धकुकुन्दरावत्त काकाटिकाचेति सन्धिमर्साणि ॥ तान्ये तानि पञ्चविकल्पानि मर्माण भवन्ति। तद्यथा। सद्यः प्राणहराणि कालान्तरप्राणह-राषि विश्लामानि वैकल्यकराणि क्लाकराणीति ॥ ततः सदाः प्राणहराख्येकीनविंश-ति:। कालान्तरप्राणहराणि तयस्तिं प्रत्। त्रीणि विप्रत्यप्तानि । चतुयत्वारिंग्रहैकत्य-कराणि। अष्टी क्जाकराणीति॥ अवन्ति चालं॥ शृङ्गाटकान्यधिपति: शङ्की कर्ण्डिशरो गुदं। हृदयं वस्तिनाभी च प्रन्ति सद्यो हतानि तु ॥ वचीसमीणि सीमन्ततलचिप्रेन्द्रवः स्तयः। वारोकतर्णे मन्धी पार्षेत्री वहती च या ॥ नितस्व।विति चैतानि कालान्तर-इराणि तु उत्चेपो स्थपनी चैव विभव्यञ्चानि निर्दिभीत् ॥ लीहिताचाणि जासुर्वीकू र्चा विटपकूर्पराः । बुकुन्दरे कचधरे विधुरे सक्तकाटिके ॥ ग्रंसांसफलकापाङ्गा नीले स न्यो फणी तथा। वैकल्यकरणान्या हरावत्ती दी तथैवन्व ॥ सुरूफी दी मणिबन्धी दे दे दे कूच सरामिच। क्जाकराणि जानीयाद शावितानि वृद्धिमान् ॥ चिप्राणि विद्यमात्राणि घुन्ति कालान्तरेन च ॥ सर्माणि नाम संसित्ससायुख्यिसन्धिसियातास्तेषु स्वभावत एव विशेषेण हाणास्तिष्ठन्ति तस्मान्ममेखिभिहतास्तांस्तान् भावानापद्यन्ते ॥ तत्र शद्यः / प्राणहराखाम्ब यान्यमिगुणेष्वाग्रचीणेषु चपयन्ति ॥ कालान्तरप्राणहराणि सीस्याम्बे-यान्यम्निगुणेष्वाश चीषेषु क्रमेण च सोमगुणेषु कालान्तरेण चपयन्ति ॥ विश्वस्थाया इ-राणि वायव्यानि शत्वसुखनिक्डोयावटन्तर्वायुह्तिष्ठति तावज्जीदत्यु दृष्टतसाते तु श्रद्धे सर्मस्थानात्रितो वायुर्निष्त्रासित तस्मात्मशक्यो जीवत्यद्धतशक्यो स्वियते ।वैकत्यकरा-णि मीम्यानि मोमोहि स्थिरलाच्छे त्याच प्राणावलम्बणं करोति ॥ क्जाकराख्यम्बवायु गुणभृयिष्ठानि विशेषतञ्च तौ रुजाकरी। पाञ्चमीतिकोञ्च रुजामाहरेके॥ केचिदाहर्भाः सादीना पञ्जानामपि समस्ताना विव्हाना इसमवायात् सद्यप्राणहराणि। एक हीना-नासल्याना वा कालान्तर प्राणहराणि दिहीनाना विश्ल्यप्राणहराणि। विश्लोनानां वै-क ल्यकराणि। एक सिन्नेव क् नाकराणीति ॥ यतसैव मतीऽस्थि मर्मस्वप्यभि इतेषु भीणि-

中 一

तागमनं भवति ॥ चतुर्व्विधा यास्तु शिराः शरीरे प्रायेणता ममेसु सनिविष्टाः । स्नायु-खिसांसानि तथैव गन्धीन्सन्तर्प्य देशं प्रतिपालयन्ति ॥ ततः चते समाणि ताः पष्टवः ससन्तरो वायुरिभस्तणोति । विवद्य मानस्तु स मातरिष्वा इजः सुतीवाः प्रतनीति का-ये । बजाभिभूतन्तु पुनः गरीरं प्रलीयते नम्यति चास्य संज्ञा । मतीहि गर्व्यं विनिहर्त्तु-मिच्छ । सभी थि यक्षेन परीच्य कर्षत्॥ एतेन येषं व्याख्यातं ॥ तत्र सद्य:प्राण हरमन्ते विद्वं कालान्तरेण मार्यति । कालान्तरपाणहरमन्ते विद्वं वैकाल्यमापाद्यति । विमल्य प्राणहर्मन्ते विश्वं कालान्तरेण क्षेत्रयति क्जाञ्च करोति। क्जाकरमतीव्रवेदनं अवति॥ तव सद्यः प्राणहराणि सप्तराक्षाभ्यन्तरान्मारयन्ति । कालान्तरप्राणहराणि पचान्मासा-हा। तेष्वपि तु चिपाणि कदाचिदाग्र सारयन्ति। विश्रख्यप्राणहराणि वैक्रख्यकराणि च कदाचिदत्यभिन्तानि सार्यान्त ॥ भ्रतउद्धं प्रत्ये कभी सर्वे खानान्यन्त्याखासाः॥ तत पादाङ्खार्खोर्भधोचिप्र नाम मर्भ तत विष्याचेपकेण मर्गं ॥ सध्यसाङ् लीमनु-पूर्वेण सध्ये पादतनस्य तन हृद्यं नाम ततापि क्नांभिर्मरणं। चिप्रस्वोपरिष्टादुभयतः कूची नाम तत पादस्य भ्रमणविपने भवतः । गुल्फंसन्धेरधडभयतः कूचे शिरी नाम तत क्जाशोकी । पदजङ्वयो सन्धाने गुरुको नाम तल क्जः स्तब्धपादता खञ्जता वा ॥ पा िर्ण प्रति जङ्गामध्ये इन्द्रविस्तिनीम तत्र शोणितचये मरणम्। जङ्गोर्व्वीः सन्धाने जानुना म तव खञ्जता।जानुन जद्धं मुभयतस्त्राङ्ग् लमाणिनीम तव गोफाभिविदिः स्तव्यमक् थिता च। जर्मध्ये जर्जीनाम तत्र गोणितच्यात् सक्यिगोषः। जर्जाउद्धंमधोवङ्च चससेक्वसूनी लोहिताचं नाम तत्र लोहितचयेण पचाघातः । वङ्चणहषणयोरन्त विटपं नाम् तत्र पापव्यमत्पणकाता वा भवति। एवमेतान्ये कादम सक्धिमर्माण व्या-खातानि एतेनेतरसङ्खि वाहु च व्याख्याती ॥ विभेषस्तु यानि सक्षि गुरुफजानुवि-टपानि तानि बाही मणिबन्धकू परक्त चधराणि यथा वङ्चण हषणयोरन्तरे विटपमेवं व चः कचयोमध्ये कचथरं तिस्मिन्विद्धे त एवोपद्रवाः । विभीपस्तु मणिवन्धे कुण्ठता। कु-पराख्ये कुणिः। कचधरे पचाघातः॥ एवमेतानि चतुयत्वारिंगच्छाखासु मर्माणि व्या खातानि ॥ पत उद्धंमुदरोरसीर्मर्मखानान्यन्याच्यास्यामः । तत्र वातवचीनिरसनं स्थूलान्त्रप्रतिवद्धं गुद्धं नांस सर्भ तत्र सच्चीसर्गं ॥ श्रत्यसांसभीगितोऽभ्यन्तरतः कच्चा सूत्राययो विस्तर्नाम तत्रापि सद्योमरणसक्षरोत्रणाहते तत्राप्युभवती भिन्ने न जीवत्ये कती भिन्ने सूत्रसावी त्रणी भवति स तु यत्ने नीपक्षान्तीरी हति ॥ पक्षासाणयोर्भध्यो सिराप्रभवानाभिनांस तत्रापि सद्य एवं सर्गं । स्तनयोर्मध्यमधिष्ठाथोरस्थामाध-यदारं सत्वरजस्तमसामधिष्ठानं हृद्यं नाम तत्र सद्य एव सरणं। स्तनयोरधः स्ताद्दानुनम्भयतः स्तनमूने नाममभंगी तत कफपूर्णकोष्टतयाः कास म्वासाभ्या-

स्त्रियते। स्तनचूचुकयो फद्रध्वे दाङ्गुलमुभयतः स्तनरो हितौ नाम तत्र लो हितपू-र्थ कोष्ठतया कामग्वासाभ्याच स्वियते शंसकुटयो रथस्थात् पाम्बोपरिभागयो रपना-पौ नाम तल रहा न पूयभाव गतेन सरणं उभयचोरसीनाड्यौ वातवह अपस्तशी नाम तववातपूर्णकोष्ठतया कासम्बासाभ्याच सर्ण। एवसेतान्य दरोरसी होदभ समीणि व्या-व्यातानि ॥ यत जद्भं प्रमर्माखनुवाखास्यासः ॥ तत्र पृष्ठवंगस्भयतः प्रतियो-चीका ग्डम स्थिनी कटी कतवण नाम मर्भणी तल घोणितचयात् पाण्डु व्यिवणी होनक-पञ्च व्यवते ॥ पार्थं जवनवहिंभागि पृष्ठवंशसुभयती नातिनिक कुतुन्दरे नास समिणी तव स्थाजानमधः कारी चेष्टोपघातस ॥ योगीकाण्डयोर्पयांग्याच्छादनी पार्खान्त-रप्रभिवती नित्रकी नाम तत्राधःकायशोषी दौर्ळी त्याच सर्गं ॥ स्रथः पार्ष्वान्तरप्रति-बबी जधनपार्षं मध्ययो स्त्रियंगृद्धं च जघनात् पार्षं सन्धी नाम तल सोहितपूर्णकोष्ठ-तया क्रियते ॥ स्तनम्लादुभयतः पृष्ठवंशस्य हहती नाम तत्र शोणितातिप्रहत्तिनिमि-त्ते वपद्रवै स्त्रियते ॥ पृष्ठोपरि पृष्ठवंगमुभयतस्त्रिकसम्बद्धे श्रंसफलके नाम तत्र वाह्वो:स्त्राप: योवामध्येऽसंपीठस्कर्मनावंसी नाम तत्र स्तव्ववाहुता। एवमेतानि चतुर्देश पृष्ठमभीणि व्याखातानि ॥ यत उर्दुं जतुगतानि व्याखासामः ॥ तत्र कर्छनाडीसुभयतसस्तो ध-ं सन्यो हो नी से च यन्ये व्यत्यासिन तत्र मूकता खरवैकतमरसया हिता च॥ ग्रीवाया-सुभयतयत्रवा । सिरामात्रकास्त्रवसची मरणं। शिरीशीवयी: सन्धाने क्षकाटिके नाम त-स्र चल्रमूर्वता ॥ कर्षपृष्ठतोऽधरंत्रितं विधुरे नाम तत बाधिर्यं ॥ घाणमार्गनुभयतः स्रोतोमार्गप्रतिबद्धे अभ्यन्तरतः पाणे नाम तत्र गन्धाज्ञानं ॥ सुपुच्छान्तयोरघोऽच्योवी-श्चतोऽपाङ्गी नाम तलान्यं दृष्ट्रापघाती वा ॥ अ वोक्परि निस्त्रयोगावर्त्ती नाम तला-न्ध्यंदृष्ट्रापघातस्य ॥ भ्रुवोपुच्छान्तयोद्दपरि कर्णललाटयोर्भध्ये शङ्गी नाम तत्र सद्योस-रणं ॥ शङ्योरपरि कीयान्त जत्चेपी नाम तत्र सम्बो जोवति पाकात् पतितम्बोवा नोद्यतग्रचः ॥ भ्युवार्मध्ये स्थपनी नाम तत्रोत्चेपवत् ॥ पश्चसन्धय- शिरसि विभक्ताः सोमन्ता नाम तत्रोग्यादभयचित्तनाग्रैर्भरणं न्नाण श्रीणाचिजिह्वासन्तर्पणीनं सिराणा सध्ये सिरासनियातः मृङ्गाटकानि तानि चलारि समीणि ततापिसदीसरणं । सस्त-काभ्यन्तरोपरिष्टात् सिरामिध्यसिवपातो रोमावर्तीऽधिपतिस्तत्न।पि स्थोभर्णं ॥ एव धितानि सप्ततिंगदूद्भे जतुगतानिसमीणि व्याख्यातानि ॥ भवन्ति चात ॥ जव्यै: विरंसि विटपे च सकचपाखें एकेकमङ्गलसिता स्तनपूर्वभूलं। विद्याङ्गलद्यसितं सणिवन्धगु-रफं स्री खो व जानु सपरं भक्तकू परास्याम्। इदस्तिकू चीगुदनासि वदन्ति सुर्भि वला रिप-श्च च गही दग यानि च हे। तानि स्वपाणितलकुश्चितसंमितानि श्रीषाण्यविश्वि परिवि-स्तरतोऽङ्गलार्षे । एतत्प्रमाणमभिवीच्यवदन्ति तण्जाः यस्ते ए कसीकरणं परिष्कत्य सभी।

पार्खासिवातितमपी इ निइन्ति मर्भ तसाडि सर्भसदनं परिवर्जनीयम् । कि बेषु पाणि चरणेषु भिरा नराणां सङ्गांचमीयरस्गरूपमतो निरीत । प्राप्य:सितव्यसनसुग्रमतो सनुः चाःसंकि नगाखात क्विन्धनं न यान्ति। चिप्रेषु तत्व पतने चित्रेषु रत्नंगच्छत्यतीव पवनस वजंबरोति। एवं विनामस्प्यान्ति हि तत्र विद्वा ह्या द्वाय्वविद्यातिन कत्तमलाः। त सान्त्रयोरभिन्नतस्य तु पाणिपादं केन्त्रयसाग्र अणिपन्धनगुरुप्तदेशे । सर्माणि प्रत्यपिष-यार्डमदाहरन्ति यसाद्यमभैस हता नभवन्ति सदाः। जीवन्ति तत् यदिवैद्यग्णेन केचि-त्ते प्राप्तवन्ति विकलत्वससंगयं हि। सिश्वज्ञज्ञीरतकोष्ठशिरः कपालाः जीवन्ति भ ख्वविष्ठतैय गरीरदेशै: । क्रिनेय सक्षिभुजपादकरैर्शिषे र्येषां न सर्भपतिता विविधाः प्रशाराः । सोममाक्ततेजासि रजः सत्वतमंश्चि च ॥ सम्ब्रु पायसः पुंसा भूतात्मा चाव-तिष्ठते ॥ सर्मखिभिद्यतास्तस्याच जीवन्ति गरीरिणः । दन्द्रियार्थेष्वसम्प्राप्तिः नोव्दिविष-र्थयः॥ दजस विविधास्त्रीत्रा अवन्याग्रहरे हते। हते कालान्तर्घे तु भवो धातु चयो मृणाम् ॥ ततो धातुच्याळान्तुर्वेदनाभियनध्यति । इते वैकल्यजनने केवले वैद्यनेपुणा-त्।। भरोरं क्रियया युत्तं विकलत्वमवाम्यात्। विभक्षत्रेषु विश्चेयं पूर्वीत्तं यच कार-णमाक्जाकराणि समीणि चतानि विविधा कृजः। कुर्वन्त्यन्तेचवैक्त्यंक्रवैद्यवस्मी यदि॥ छेदभेदाभिघातेभ्यो दहनाद्वारणाद्वा उपघातं विजानीयान्सर्मणान्तु खलच्यं ॥ स-र्माभिषातप्रच न किचदस्तियोऽल्पात्ययोवापि निरत्ययो वा। प्रायेण सर्भसिताडि-तास्त वैं कल्यस्ट च्छन्त्यय वा स्रियन्ते । सर्भाष्यधिष्ठाय हि ये विकारो सुच्छे न्ति कासे विविधा नराणाम् । प्रायेण ते जाच्छतमा भवन्ति नरस्य यहाँ रिपसाध्यमानाः ॥

## सप्रमोग्च्यायः॥

श्रयातः मिरावर्णनविभक्तिनाम भारीरं व्याख्यास्यमः।

सप्त सिरागतानि भवन्ति । याभिरिदं गरीरमाराम दव जलहारिणीभिः रदाके दव च कुल्यासिर्पिसिद्योऽनुग्रह्यतेचाकुच्चनप्रसारणादिभिविग्रेपैः ॥ द्रमपत्रसेवनीनाः सिव च तासां प्रतानास्तासां नाभिर्मूलं ततत्र प्रसरन्त्यृद्धं सप्तस्त्रिय्यक्च ॥ भवतस्तात्र यावत्यस्तु सिराःकार्ये सन्धवन्ति गरीरिणां। नाभ्यां सर्व्यां निवहास्ताः प्रतन्वन्ति समन्ति तः॥नाभिष्याःप्राणिनांप्राणाःप्राणान्ताभिर्ययुपीत्रिता।सिराभिरावता नाभिचक्रनाभिरिवा रक्षैःतासां मूर्वातरायत्वारिंगत्तासां वातवाविन्यो दश पित्तवाहिन्यो दश कफवाहिन्यो दशस्त्रवासां स्वातावानिन्यः तासां सूर्वातरायत्वारिंगत्तासां वातवाविन्यो दश पित्तवाहिन्यो दशक्तवाहिन्यो दशस्त्रतायतं भवति ताः वत्य एव पित्तवाहिन्यः तासान्त्वातवोहिनोनांवातस्थानगतानां पच्चसप्ततिग्रतं भवति ताः वत्य एव पित्तवाहिन्यः पित्तस्थाने कफवाहिन्यः स्वर्थः कफस्याने रक्षवाहिन्यः यक्षतृष्क्षीद्धोः रेवभितानि सप्त विराग्रतानि ॥ तत्र वातवाहिन्यः सिरा एकिसान् सक्षि पचित्रिंगति

एतेनेतरसक्थिवाचू च व्याख्याती विशेषतस्तु कोष्ठे चतुस्तिंशत्तामां गुदमेद्रात्रिताः शोखामष्टी हो हो पार्खियो षट् पृष्ठी तावत्य एव चोदर दम वचसि ॥ एकचत्वारिं-शक्तत्रण कर्षुं तासां चतुर्दशयीवायां। कर्णयोश्वतस्रः। नव जिह्वायां। षट् नासिकाया। षष्टी नेत्रयोः । एवभेतत्पञ्च सप्तत्यधिकगतं वातवहानां सिराणं। व्याखातं । एष एव विभागः भोषाणामपि ॥ विशेषतस्त्वित्वाहिन्यो नेत्रयोदेश कर्णायोदे । एवं र्तावहाः कफवहास । एवमेतानि सप्त सिरागतानि सविभागनि व्याख्यातानि ॥ भवन्ति चात्र ॥ क्रियाणामप्रतीघातमभी हं वृद्धिकर्मणा । करात्यन्यान्गुणायापि खाःसिराः पवनसर-न् ॥ यदा तु कुपितो वायुः खाःसिराःप्रतिपद्यते । तदास्य विविधा रोगा यायन्ते वातस क्षवा।आजि गुतामन्त्रचिमण्निदीधिमरोगता । संधपैत्खाः विराः पित्तं कुर्याचान्गु-णानिप ॥ यदा प्रकुपितं पितं सेवते खबन्नाः सिराः । तदास्य विविधा रोगा जानन्ते पित्तसकावाः ॥ खेहमङ्गेषु सन्धीनां खैर्थां बलसुदीर्णता । करोत्यन्यान्गुणां यापि बला-सः खाः सिरायरन् ॥ यदा तु कुपितो ग्लेषा खाः सिराः प्रतिपद्यते । तदास्य विविधा रोगा जायन्ते अलिषासभावाः ॥ धातूना पूर्णं वर्णं सर्पातानमसंगयं । खाः सिराः सञ्चर-द्रक्त ं कुर्धा चान्यान्गुणानिष ॥ यदा तुकुषितं रक्तं सेवतं स्ववहाः भिराः । तदास्य विवि धा रोगा जायन्ते रत्तसक्षवा: ॥ निह वातं सिरा: का शिव वितं केवल तथा। अलेखा-नं वा वहरत्येता चतः सर्व्ववहाः स्मृताः ॥ प्रदृष्टानां हि दोषाणासुन्किताना प्रधावता भुवसुन्मार्गमनसतः सर्व्यवहाः स्नृताः॥ततः। इणा वातवहा पृथ्यन् वायुना सिराः।पि त्तादृणायनीलाय गीतांगिथी: खिरा: कपात् प्रस्ववहास्त रोहिखां सरा नात्युणागीत ला यतजा है प्रवच्चामिन विश्वेषाः सिरा भिषक विकल मरणञ्चापि व्यवात्तामा भू वं भवेत । सिरागतानिचलारिविद्याच्छाखासुबुडिमान् ॥ षट्तिंगच्यतं कोष्ठे चतुःषष्टि-च स्वीन । गाखास घोडग सिराः कोष्ठे दातिंगदेव तु ॥ पचामज्जतु गयोर्बु भवेध्याः परिकोर्त्तिताः ॥ तत्र शिराशतमिकस्मिन सुक्षि भवति तासं जालधरात्वेका तिस्वधा-थ्यन्तरास्तवो व्यक्तिं से से लोहिता समंज्ञा चैकैता स्ववेध्या एतनेनर सक्षिवा हु च व्या-खाताविवसमस्तकत्याः पोडम माखासु ॥ दातिंगत् श्रोखां तासामष्टावमस्तकत्या दे हे विटपयोः कटीकतर्णयोश । अष्टावष्टाकैकस्मिन् पार्खे तासामेकैकामूर्डुगा परिइ-रेत् पार्खं सन्धिगते च हे। चतसी विंगतियच हरुवंगमुभयतस्तामासूर्द्वगामिन्यो हे हे परिचरिद्वचती मिरे। तावत्य एवीदरे तासंग मेद्रीपरि रोमराजी सुभयती हो हो परिच-रेत्। चलारिंगदचिस तामं। चतुर्देशाशस्त्रकत्या हृदये दे हे हे स्तनमूलेस्तनरो हिता-पलापस्तम्बे पूभयतोऽष्टी । एवं दातिं गदगस्त्रक्षत्याः पृष्टोदरोरः सभवन्ति ॥ चतुः षष्टि-सिराग्रतं जलण उर्दे भवति तल षट्पञ्चाणिक्छरोधरायां तासामष्टी चतस्रच समसं- ज्ञाः परिहरेद्दे क्रकाटिकयो हैं विध्रयोः। एवं गीवायां गोडगाव्यध्याः॥ इन्बोक्भय-तीऽष्टावष्टौ तासान्तु सन्धिधयन्यो हे हे परिहरेत्॥ षट्त्रिंगिकिष्टाया तासामधः षी-डगागद्मकत्यारमवहेहे वाग्वहे च हे। हिर्हादग्रनासायां तासामीपनासिक्यग्रनत्यः परिहरेत्। तासामेव च तालुन्येकं स्टावृद्देशे॥ श्रष्ठातिं ग्रद्धयोनित्रयोस्तासामेकिकाम-पाद्धयोः परिहरेत्॥ कर्णयोदंश्य तासां ग्रष्ट्वाहिनोनाभिकेकां परिहरेत्। नासःनेत्रग-तास्तु सलाटे षष्टिद्धासां केगान्तानुगताश्चतस्यः॥ श्रावक्तं योरिकेका स्थपन्याद्धेका प-रिहर्त्या। ग्रह्मयोदंश्यतासां ग्रह्मस्थिगताभिकेकां परिहरेत्॥ हाद्या प्रूर्धि तासासु-त्केपयोहें परिहरेत्॥ सीमन्तं व्वेकेकाभिकासिधपतावित। एवमगद्ध क्रत्याः पञ्चाग स्नुत्रण कर्ष्वं मिति॥ भ्वति चात्रः॥ व्यापुवन्यसितो देष्टं नाभितः प्रस्तताः सिराः। प्र-तानाः पश्चिनीकन्दां दसादोनां यथा केलम्॥

#### अष्टमीऽध्यायः

अयातः सिराव्यधविधि शारीरं व्याख्यास्याम

वासस्यविरक्चचतचोणभीवपरियान्तस्तीमदाध्वक्षितमत्तवान्तविरिक्षास्थापितानुवा सितजागरितक्कोवक्रयगिभंगीनां कासप्रवासयोषप्रहद्धक्तराचेपकपचाघातोपवासपिपा-साम्काप्रपोडितानाञ्च सिरां न विष्ययायाव्याव्याव्यायायायाद्यासाहरायावितायसानुत्य-ता इति ॥ ग्रीणितावसिकसाध्यस विकाराः प्रागिभिह्नितास्तेषु चःपाक्षेथ्वन्येषु चानुक्तेषु ययाभ्यासं ययान्यायञ्च सिरां वित्र्ये त।प्रतिषिदानामपि च विषोपसर्गश्चात्वयिकंषु सिरा व्यथनसप्रतिविद्यम्॥तत्र सिम्धस्वित्रसात्रं ययादीषप्रत्यनीकद्रवप्रायसनं सुक्तवन्तं यवा गुं पीतवन्तं वाययाका लामुपस्याप्यासीनं स्थितं वा प्राणानवांधसानीवस्त्रपटचर्मान्तर्व्य रकालातानामन्यतमेन यन्त्रयित्वा नातिगाउंनातिशिथालं भरीरप्रदेशमासाद्य यथोत्ता श्रुखं रहहोत्वा सिरां विध्येत्। नैवातिशीते नात्य पां न प्रवाते न चास्त्रिते। सिराणां व्यध नं कार्यमरोगी वा कदाचन॥तत्रव्यध्यसिरं पुरुषं प्रत्य।दित्यभुखमरित्रमात्रीच्छिते उपवे म्यानने म म्योराकृचिनयोनिवे ख कु पर नित्यदय खोपरि इस्तावन्तम् दृः कुष्ठकतसृष्टो स-न्ययोः स्थापित्वा यन्त्र गराटकं प्रोत्रासूशो तपरि परिचित्यान्येन पुरुषेण पश्चात् स्थितेन वासहस्ती नोत्तानेन माटकान्तर यं पाहियला तती वैद्योव्याहिन पहस्तीन पिरोत्या-पनार्थं नात्यायतिमिथिलं यन्त्रणमाविष्टयेत्यस्क् स्वावणार्थयन्त्रं पृष्ठमध्ये च पोड्येति क-मीपुरुषच वायुपूर्णमुखं स्थापयदेष उत्तमाङ्गगतानामन्तम् खनर्ज्यानां सिराणां व्यधने यन्तेण विधि:॥ तत्र पुद्यध्यसिर्ख पदं समे स्थाने सुस्थिरं स्थापियलान्यं पादमीष-साङ्घ चितसुचीः काला व्यध्यपादं जानुसन्धीरधः शाटकेनाविष्टाइस्ताभ्यां प्रपीष्टा गुरुषं व्य ध्यप्रदेखीपरि चतुरङ्ग्लं भ्रोतादीनासन्यतमेन बडां पादिसरां विध्येत्। श्रयोपरिष्टा-बास्ती गढाङ्ग छक्ततमुष्टीसम्यगासने स्थापितवा मुखीपविष्टस्य पूर्व्य वदान्त वहा इ-स्तिसरां विध्येत्। ग्रभमोविष्वाचोः सङ्ग्चितजानुकूर्परःस्यात्। योणोप्ष स्कन्धे प्ना-मितपृष्ठस्यावाक् शिरस्कस्योपविष्टस्य विस्फू जितपृष्ठस्य विध्येद्। उदरोरसो:। प्रमारि-तीरस्करयात्रसितिधरस्कर्यविस्मूर्जितदेषस्य । बाह्रभ्यामवलस्वामानदेषस्यपार्षयोः। अवनामितसदृष्य मेद्रे। उद्मामितविद्ष्ठजिञ्चायस्थाधोजिञ्चायाम्। अतिव्यात्ताननस्य ता लुनि दन्तम्लीषु च। एवं यन्त्रोप।यानन्यां सिरोत्यापनहितृन् बुद्यावेच्य प्ररोरवमेन। व्याधिवश्रेनचविद्ध्यात ॥ सांसलेब्ववकाग्रषु यवसातं शस्त्रं निद्ध्यादतोऽन्येबर्धयवसात वा ब्रोहिसुखुन। ग्रस्थासुपरि कुष्ठारिकया विध्ये दहेयवसात्रम् ॥ भवन्ति चात्र॥ व्यभे-वर्षासु विध्येत यीक्षकाले तु भीतले । हेमन्तकाले मध्यक्ते भक्तकालास्त्रयः स्मृताः॥ सम्यक्षक्विचातिन धारया या स्वेदस्यक् । सुझर्त रुदा तिष्ठेच सुविद्वान्तां विनिर्दि-शित्। यथा जुरुअपुष्येभ्य: पूर्वे सर्वात पीतिका। तथा सिरास विदास दृष्टमग्रे प्रव-त्ती । सूच्छितस्यातिमातस्य यान्तस्य त्विषतस्यच । न वहन्ति सिरा विद्वास्त्यानुह्य-तयन्त्रिताः ॥ चोणस्य बहुदोषस्य सूच्छेयाभिद्रुतस्य च । भूयोऽपराङ्के विस्राच्या साप-रेदुस्त्राहेऽपि वा ॥ रतः संशेषदीषन्तु कुर्थादपि विचचणः। नचातिप्रस्तं कुर्थाच्छे पं संग्रमनैर्जयेत् ॥ बलिनो बहुदोषस्य वयः स्थस्य गरीरिणः। प्ररं प्रमाणिमच्छन्ति प्रस्थं भी-णितसो च्रणे।।तत्रपाददा इपाद इपविवा चुका चिष्यविमर्पवात गोणितवातक एटक विच चिका पाददारीप्रशतिषु चिप्रमर्भण उपरिष्टाद्दाङ्गुले ब्रोहिसुखेन सिरा विध्येत्। प्रलीप-दे तिचिकित्सिते यथा वच्यते। क्रोष्ट्रक शिरः खन्नपङ्गु लवातवेदनामु जङ्घायाङ् रफ-स्वोपरि चतुरङ्गुली। अपचामिन्द्रवस्ते रधस्तादुद्दाङ्गुली। जांनुसम्धेकपर्थ्यधोवा चतुर-क्षु ले ग्रथ्नस्या जन्मू लसं यितान्त मलगण्डे। एतेनेतरसक्षिवा इच व्याख्याती॥विश्रषतस्त-वामवाची-कूर्परसन्धेरभ्यन्तरतींबा हुमध्ये म्नो क्लिकिना गामिकयोर्मध्ये वा।एवंदिच-यबाही यज्ञदास्य कापादरेचैतामिवच कासम्बासयोगप्यादियान्त । ग्रभ्रस्यामिव विम्बाच्या व्योणिप्रतिसमन्तदृदाङ्गुली प्रवाहिकायां गूलिन्या । परिकत्तिं कीपदंशग्रकदोषग्रकाः व्यापतस भेद्रमध्य'। हषणयी:पार्खीमूलहद्या। नाभेरधसतुष्ठुले से वन्या वामपार्खी द-कोदरे । वामपार्ख्वकचास्तनयोरन्तर्जनिव्द्रधी पार्ख्याले चबाहु भोषावबाहुकयो-प्येकी वदन्तां सयोरन्तरे। विकासस्यिमध्यगता हतीयकी। श्रधः स्कन्धसन्धिगतोमन्यतर-पार्खे संस्थिताचतुर्धके । इनुसन्धिमध्यगतामपस्मारे । यङ्केमान्तसन्धिगतासुरीऽपाङ्ग-ललाटेषु चीरमादेपसारे च। जिह्वारीगिष्वधीजिह्वायादन्तव्याधिषु च। तालुनि ताल-व्येषु कार्ययोक्परिसमन्तात् क्र्यभूले तद्रोगेषु च। गन्धायच्ये नासारोगेषु च नासामे।

तिमिराचि गाकप्रसति वाभयेष्यनासिके लालाव्यामपाङ्ग्राचैताएव शिरोरीगाधिमन्य-प्रसतिषुरोगीष्विति ॥ यत जद दृष्टयधनसनुत्र्याच्यासाः । तत दुर्व्वि दातिविदा कुद्धि-ता पिञ्चिता क्षति प्रस्ता अत्युदोणी अन्तेऽभिहता परिशुष्यावणिता वेपिता अन्-खितविहा मस्त्रहता तिर्थेग्विहा चिवहा अव्याध्या विद्रुता धेनुकापुनःनिर्देहा मिरासा-युखिसन्धिमभीस चेतिविंगतिदु ष्टन्यधाः ॥ तत्र या मृद्धमस्त्रविद्वा न व्यक्तमस्व स्व-ति रजाशोफवती च सादुर्विद्या । प्रमाणातिरिक्तविद्यायामन्तःप्रविद्यति गोणितं भो-णितातिप्रहत्तिव्यां सातिविदा कुञ्चिताय। सप्येवम्। कुण्टशक्तप्रसियता पृथुको भाव-मापना विचिता । श्रामादिता पुन: पुनरन्तयोश बहुग: मस्त्राभिहना कुहिता । योतभयम् च्छोभिरपवृत्तयोणिता अवस्ता । तोच्णमहासुखयक्तविहा अत्यदीणी। अल्परक्तस्त्राविखविद्या । चीणमीणितस्यानिलपूर्णा परिमुख्का । च तुर्भागांवसा-दितः किञ्चिष्रवृत्तशाणिता कृणिता । दू.स्थानवन्धनादेपसानायाः शोणितसंमोचो भवति सा वेषिता । अनुिखतविद्यासम्येवम् । किन्नातिपद्यत्तमोणिताक्रियास-क्रमरोशस्त्रहता। यिथीक्प्रणिहियशस्त्रा किञ्चि च्छेपा तिथीविदा। बहुशः चता ही नगस्त्रपणिधानेनापविदा। यगस्त्रकात्या यव्याध्या। यनस्थितविदा विद्ता। प्रदेशस्य बहुगोऽवघद्दनादारोह्यथा सुहुप्हु: शोणितसावा धेनुका। स्टमगस्त्रव्यथनाद्वहु शो विच्छिता पुनः पुनिव्विद्धा । स्नायुध्धिशिरासन्धिससीमु विद्वा वा क्जा शोषं वैक्षस्यं स-रणं वापादयति ॥ भवन्ति चात्र ॥ प्रिरास शिचितो नास्ति चला छोताः स्वभावतः। सत्स्यवत् परिवर्त्तं त् स्माद्यक्षे न ताड्येत ॥ प्रजानता ग्रहोते त् यस्त्रे कायनिपा-तिते। भवन्ति व्यापद्यैता वहव्याप्युपद्रवाः ॥ स्नेहारिभिः क्रियायेगैने तथा लेपनैर पि। यान्ताग्रयाधयःगान्तिं यथासंस्यक्तिराव्यधात्॥ सिराव्यधिकित्सार्वं भत्यतन्त्रे प्रकीर्त्तितः। यथा प्रणिहितः सम्यग्वस्तिः कायचिकित्सिते ॥ तत्र स्निग्धस्वित्रवान्तवि रिकास्थापितानुवासितसिराविद्वीपरिइर्त्तव्यानि क्रोधयासमेथुनदिवा स्वप्नवागव्यायास-यानीत्यानासनचक्रमण्शीतवातातपविखंदासात्स्याजीणांन्यावलभाभान्मासमिके सन्य न्तेएतेषां विस्तरम्परिष्टाहच्यामः॥भवतश्चात । सिराविषाणतुस्वैस्तुजलीकाभिःपदैस्त-था। अवगाढं यथापृर्वं निर्देरदृष्टगोणितं ॥ अवगाढे जलोका स्थात् प्रच्छत्रं पिष्टिते हिसं। सिराङ्गव्यापके रक्ते गृङ्गालावूलिच स्थिते॥

#### ॥ नवमोऽध्यायः ॥

भयाती धमनीव्याकरणं ग्रारीरं व्याख्यासाः।

वत्विं गतिर्धमन्यो नाभिषभवा श्रभिद्विताः ॥ तत्र केचिद्राहः शिराधमनीस्रोत-सामविभागः सिराविकारा एव धमन्यः स्रोतांसिचेति । तत्त् न सम्यक् । श्रन्या एव हिधमन्यः स्रोतांसिच सिराग्यः वासादाद्यञ्चना न्यत्वानम् वर्मात्रयमात् वर्भवैशेषादाग-माच नेवलन्तुपरसरसिकार्पात् सहगागमकमेलात् सौचम्याच विभक्तकर्मणामस्यवि-भाग इव कर्मसु भवति॥तासान्तु नासिप्रभवाणां धसनीनामुर्हमा दम दम चाधीमासि-न्य।दतस्रित्येगाः ॥ जर्द्गाः यद्सर्यक्षपरमगस्यवश्वामोच्छ्।मज्भितन्तुइमितक-यितक्दितादीन्विशेषानिभवद्यन्यः शरीरं घारयन्ति । तास्तु हृदयसभिषपत्र स्त्रिधा जायन्ते तास्त्रिंगत्। तोसान्त् वातिपत्तिकप्रशोणितरसान् हे हे बहतस्ताद्शमब्दरूपर सगन्धानष्टाभिग्दे हणोते । दाथ्यां आषतेदाथ्यां घोषं करोति दाभ्यां खिपितिदाध्यापितवु ध्यते। दे चाय् वाहिन्यौ । देस्तन्यं स्तिया वहतः स्तनसंस्रिते। ते एव श्रुक्तं नरस्य स्त-नाभ्यामभिवहतः। तास्त्वेता स्त्रिं गताविभागा व्याख्याता एताभिक्षें नाभेकदरपार्षे-पृष्ठीर:स्क्रस्ययीवावाहवी धार्यन्ते याप्यन्ते चासवित चात्राजर्षुंगतास्त कुर्व्य न्तिकर्मी खोतानि सर्व्या अधोगमास्त वच्चामि कर्म ताऽसां यथायथं। अधोगमास्त वातभूवपुरी-पग्रआतंवादीत्यधो वहन्ति।तास्त पित्ताग्यसिमप्रतिपन्नास्तवस्यमेवानपानरसं विपक्षः सीर्णागादिवेचयनत्यऽभिवद्यन्तः मरीरं तपयनत्यप्ययम् यन्ति चोद्ध्वंगतानां तिथ्यगतानां रस स्थानचाभिषूरयन्ति सूतपुरोषस्वदंश्य विवेचयन्तामपकाशयान्तरेचतिधा जायन्तेता-खिं गतातासान्त वातिपत्तकप्रमीणितरसान्देहे वहतस्ता दग्रहे श्रव्यादिन्यावन्तात्रिते तीयवहेद सूत्रवस्तिमभिप्रपत्रे सूत्रवहे दे गुक्रवहेद गुक्रपाद्भीवायदे विसर्गायते ए-व र्क्तमभिवहतीनारीणार्मात्त्वमंत्रं। दे वर्द्धीनरमन्धी स्थुलान्त्रप्रतिबद्धे। श्रष्टावन्या-स्तिर्थ्यग्गानां धमनीनां स्वेदमर्पयन्ति । तास्वेतास्त्रिंगत् सविभागा व्याख्याता एताभि रधोनाभेः पकाशयकटीमूतपुरीषगुदवस्तिमेद्र सक्ष्यीनि धार्यन्ते याप्यन्ते च॥ भवन्ति चात्र ॥ श्रधोगमास्तु कुर्व्व न्ति कर्माखोताति सर्व्वशः । तिथ्येगाः संप्रवच्यामि कर्मता-संा यथाययं ॥ तिथ्यगानान्तु चतस्रणा धमनीनामैवै कांगतधा सहस्रघा चीत्तरीत्तरं वि भज्यन्ते तास्वमंख्येयास्ताभिरिदं शरीरं गवाचितं विबद्दमाततञ्च। तासा मुखानि री मकूपतिबडानि ये खेदमभिवहन्ति रसञ्चापि सन्तर्पयन्यन्तर्विष्य तैरेव चांस्यङ्गपरि-षेकावगाइ। लीपनवीर्याखन्तः परोरमभिप्रतिपद्यन्ते विचिषपक्कानि तैरेव सार्यसुखमसुखं युग्रहाति। तास्वेतासतस्रो धमन्यःसर्वोङ्गगताः सविभागा व्याख्याताः ॥ भवतश्चा-

त्र ॥ यथा खभावतः खानि मृणालेषु विसेषु च । धमनीनां तथा खानि रसी यैक्पची-यते ॥ पञ्चाभिभूतास्त्वय पञ्चकतः पञ्च न्द्रियं पञ्चसभावयन्ति । पञ्च न्द्रियं पञ्चसु भाव-यिता पञ्चत्वमायान्ति विनामकाले ॥ यत उर्द्वं स्रोतमं। सूलविद्वल्यणस्पदेच्यामः ॥ तानि तु प्राणानीदकरसरक्तमांसमेदोस्त्रपुरीषण्यकात्तं ववहानि येवधिकारएकेषा ब इनि। एतेषां विशेषा बहवः। तत्र प्राणबहे हे तयोर्भुलं भृदयं रसवाहिन्यस धमन्यः तत विद्वस्य क्रीयनविनमनमोइनश्चमणवेपनानि मरणं वा सवति । श्रववरी हे तयोर्ध-लमामाययोऽनवाहिन्यस धमन्यस्तत विहस्याध्मानं गुलानहे षी क्रिंदिः पिपासानध्यं म-रणं बा। उदकवहीं हो तयोर्म्ल तालुक्कोम च। तत्रविदस्य पिपासा सद्योमरणञ्च। रस-वहें दे तयोर्मलं घट्यं रसवाहिन्यस धमन्यस्तत विदय्य योषः प्राणवहविदवस सर्णं तितिङ्गानि च। रत्तवहे हे तयीर्मूलं यक्तत्प्रीहानी रत्तवाहिन्यस धमन्यस्तत विहस्य। श्यावाङ्गता ज्वरो दाइ: पाण्डुता भोणिताति गमनं रक्तनेव्रता चेति । मासवहे दे तयोमू लं खायुत्वचं रत्तवहास धमन्यस्तव विद्यस्य खयद् मीं सभीषः शिराग्रस्यो मर्गम्। मे-दीवहेंद्रे तथीमूं कटी हकीच तत्र विद्यस्य दागमनं सिग्धा क्षता तालुगोष:स्यूलगोफता पिपासा च। मृतवहे हे तयोर्भलं वस्तिमेंद्रश्च तत्र विद्यागडवस्तिता मृतनिरोध: स्त-स्थमेंद्रता च । पुरीषव हे हं तयोर्म्लं पका गयो गुद् च तह विबस्थाना हो दुर्गन्थता ग्रथ-तान्त्रता च । ग्रुक्रव हे दे तयो मूं संनी हणणीच तत्र विद्यस्य क्लीवता चिरात् प्रसेको रक्त गुक्रताच। श्रार्त ववहे हे तयो मूलं गर्भा गय श्रार्त्त ववाहिन्य समन्यस्तत्र विद्वाया बन्धालं मैथुनासिं इणालमार्त्तं वनाभय। सेवनोच्छे दाद्रजाप्रादुर्भावः। वस्तिगुदविद्व-सचणं प्रागुक्तमिति ॥ स्रोतोविद्वन्तु प्रत्याख्यायोपचरेदुद्वतग्रत्वन्तु चतविधानेनोपचरेत् म्लात् खादन्तरं देने प्रसृतन्त्वभिवाचि यत्। स्रोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनिवर्जितम्

## ॥ दशमोऽध्यायः ॥

श्रयातः गर्भिणोव्याकरण शारीरं व्याख्यास्यामः ।

गर्भणी प्रथमदिवसात् प्रभृति निलंप्रहृष्टा ग्रुचलङ्गता ग्रुक्तवसना ग्रान्तिमङ्गलदेव ताब्राह्मणगुरूपरा च भवेग्मलिनविकतहीनगाताणि न स्पृश्चेदुर्गमानि परिहरेदुः हे जनोयाय कथाः ग्रुष्कं पर्यापतं कथित क्षित्रं चात्रं नोपभुद्भोत विहिनिष्कं मणं श्रुन्थागर चैत्यस्मगानष्टचात्रयान् क्रोधभयसङ्करं स्थ भारानुचै भीष्यादिकं परिहरिद्यानि च गर्भं व्यापादयन्ति नचाभीत्र्णं तैलाभ्यङ्गोत्सादनादीनि निष्वेत नचायासयेच्छरीरं पू व्याक्तानि च परिहर्त्। ग्रयनासनं सहास्तरणं नात्युचमपात्रयोपतमसम्बाधं विदध्यात् इद्यं द्रवं मधुर प्रायं स्विग्धं दीपनोयसंस्क्रतस्व भोजनं भोजयेत् सामोन्यमेतदाप्रसवात्।

विभेषतस्तु गर्भिणी प्रथमिहतीयहतीयसासेषु मधुरभीतद्रवपायमाश्वारसुपसेवेत । विभी-षतस्तु हतीय पिछकीदनं पयसा भोजये चतुर्थे दभा पश्चमे पयसा पष्टे सर्पिषाचे होने। चतुर्थे पयोनवनीतसंख्ष्टमाहारयेजाङ्गलसं।समहितं हृद्यमनं भीजयेत् - पञ्चले चीर्स-र्षिः संस्टष्टं षष्ठे खदंष्टासिबस्य सर्पिषीमात्रा पाययेयवाग् वा सप्तमे सर्पिः पृथक्पर्णा-दिसिद्रमंबमाष्ययते गर्भः । श्रष्टमे बद्रोद्वीन बलातिबलागतपुष्पपललपयोद्धिमस्त्तै ललवणमदनफलमधुष्टतिमञ्जेणास्थापयेत् पुराणपुरीषगुडार्थमनुलोमनार्थञ्च वायोः । त-तः पयोमध्रकपायसिद्धेन तैलेनानुवासयेदनुलोमेहि वायो सुखं प्रस्यते निरूपद्रवा च भवति । श्रतकर्त्वं सिन्धाभिर्यवाग्भिजीङ्गलरसैयोपक्रमेदाप्रसवकालादेवस्पक्रान्ता सि न्धा बलवती सुखमनुपद्रवा प्रस्यते। नवमे मासि स्तिकागारमेना प्रवेशयेत् प्रशस्तित-थादी ततारिष्टं ब्राह्मणचित्रयवैश्यशूद्राणां खेतरक्षपीतकणोषु समिवदेशेषु विल्वन्ययी-धतिन्द्रक्रभन्नातकनिर्दितं सर्व्वागारं यथासङ्गं तत्रयपर्येङ्गस्पलिशभित्तं सुविभक्तपरि च्छदं पोगदारं दिचणदारं वाष्ट्रस्तायतञ्चतुईस्तविस्ततं रचामङ्गलसम्पन्ने विधेयम्॥ जाते हि गिथिले कुची सुत्ते हृदयबन्धने । सश्ले जधने नारी ज्ञेया सा तु प्रजायिनी ॥ तत्रोपिखतप्रसवार्याः कटीपृष्ठं प्रति समन्ताहेदना भवत्यभीन्त्यं पुरीषप्रवृत्तिर्मृतं प्रसि। चाने योनिमुखात् स्रोषाच ॥ प्रजनिययमाणां क्षतमङ्गलसस्तिवाचनां कुमारपरिवृतां पुत्रामफलइस्तां स्वभ्यतामुण्योदकपरिषितामथैना सम्भृता यवागूमाकण्डात् पाययेतः ततः क्षतोपधाने सद्विस्तीर्णेगयने स्थितामाभुग्नसक्षीमुत्तानामगङ्गनीयासतसः स्ति-यः परिणतवयमः प्रजननञ्जगलाः कत्तितनखाः परिचरेयुरिति ॥ अयास्या विधिखान्त-रमनुनो तमनुमुखमभ्य ज्याद व्याचैनो मेना सुभगे प्रवाहस्व ति नचाप्राप्तावोप्रवाहस्व त तो विस्ते गर्मनाड़ीपबन्वे समूलेषु श्रोणिवङ्गणबस्तिधरः सुप्रवाहेथा' मनैः भनैः। ततो गर्भनिर्गमे प्रगाढ ततों गर्भे योनिसुखं प्रपन्ने गाइतरमाविष्यत्यभावात्॥ श्रकालप्रवाह णादिधिरं मूकं व्यस्त हतुंमू द्वीभिवातिनं कास यास गांघोपद्रतं कुल विकटं वा जनयति । तत प्रतिलासमनुलासयेत्॥ गर्भमङ्गत योनि धूपयेत् कण्णमपनिसीकेण पिण्डीतकेन वा। बन्नीयाडिरण्यपुष्पीमूलं इस्तपादयोडीरयेत् सुवर्चे लां विश्वा वा॥ अथ जातस्थी-ल्वं सुखञ्च सैन्धवसिवा वियोध्य प्रतातां मूर्द्धि विचं दयात्तती नामि नाडीमणाङ्ग् ल-मायस्य स्वेण वहा केदयेत्तल वैकदेशच कुमारस्य ग्रोवायां सन्यग्वश्लीयात्॥ अय दुः-मारं शीताभिरद्भिराखास्य जातकर्मणि क्षते मधुमर्पिरनन्तात्राह्मीरसेन सुवर्णचूर्णमङ्ग-च्यानामिकया लेइयेत्ततोबलातैलेनाभ्यच्य चीरहचकषायेण सर्व्यगन्धोदकेन वा कृष्य इंसप्रति नवा वारिणा सापयेदेनं किप्यपत्रकषायेण वा की णा न यथाका लं यथा दीषं यथाविभवचा ॥ धमनीनां ऋदिस्थानां विष्ठतत्वादनन्तरं । चतुरात्राचिरावादा स्तीणां

स्तन्धं पवर्त्तते । तस्मात्रयमेऽद्भि मधुसपिरनन्तासियं सन्तपूतं विकालं पाययेद्दितीये लक्सणासिकं सिर्पेस्तृतीये च । ततः प्राङ्किवादितः स्तन्यं सधुसिर्पः स्वपाणिजलसिस्तं दिकालं पायये त्॥ अयम्तिकां बलातैलाभ्यक्तां वातस्रीषधनि: लायेनोपचरेत् सम्मष-दोषान्तु तदहः विष्यलीविष्यलीसूलहस्तिविष्यलीचित्रत्रगृङ्गवेरचूर्सं गुडोदकेनोष्यो न पायसेत्। एवं हिरात्नं चिरातंवा कुर्यादांदुष्टभोणितात्। विभुद्देतता विद। रिगन्धादिषिडां स्ने हायवागूं चोरयवाग्ंवा पाययेचिरात्रम् । ततो यवको लकु लससिद्धेन जाङ्गलरसेन प्राच्योदनं भोजयेद्वलमस्त्रिवलञ्चावेच्य । चनेन विधिना-र्द्धमामसुषसंस्क्रता विस्तृताहराचारा विगतम्तिकाभिधाना स्थात् पुनरार्त्तवदर्शना दित्येके ॥ धन्वभूमिजातां सृतिकां प्रततेलयोरन्यतरस्य मातां पाथयेत् पिप्पन्यादिक षायानुपोनं स्ते इनित्सा च स्यात्ति रात्रं पञ्चरात्रं वा । बलवतीमवनां यवाण् पायपे-विरातं पञ्चरातं वा । अतं अर्द्ध सिन्धं नाद्म पंसर्गेणोपचरेत् । प्रायग्रश्चेनां प्रभूतेनो-णोदकेन परिषिञ्चेत्। क्रीधायाससैयुनादीन् परिहरेत्॥ भवतद्यात्र ॥ सिव्याचारातमू तिकाया यो व्याधिकपञ्चायते । स लच्छमाध्योऽसाध्यो वा भवेदत्यपतर्पणात्॥ तस्ताः सां देशकाली च व्याधिसात्स्येन वार्भणा। परोच्योपचरेटेव नेयमत्ययमाप्र्यात्॥ अ-थापरापतन्यान। हाध्मानी कुर्त तस्मात् कर्छमस्याः केंग्रेष्टितयाङ्ग्ला प्रस्जेत्। षाट्का लावु सतवेधन सर्पप सदीन भीका वा कट्तेल विभि श्रेयी निमु खं धूपयेत्। लाङ्ग ली मूलकरकेन वास्याः पाणिपादतल्यालिम्पे त्॥ मूर्भि वास्या महाइच्चीरमनुसेचयेत्। कुष्ठनाङ्गलोमूनकन्त्रं वा सद्यमृत्रयोरन्यतरेग पाययेत्। प्रालिमृनकन्त्रं वा पिपाच्या दिं वा मद्येन सिद्वार्थक कुछला ड्रगली महाहचचीर सिर्थण असुरामण्डेन वा स्थापयेत्। एतैरेव सिद्धे न सिद्धार्थ कतैलीनोत्तरवस्ति दद्यात् सिग्धेन वा क्लाप्तनखे न इस्ते नाय-इरेत्। प्रजातायाय नार्था बचगरोरामास्तीचणैरविशोधितं रक्तं वायु ना तहे शरीना-तिसं रइ' नामेरधः पार्ख्योवं स्ती वस्तिभिरसि वा यन्धं कारोति। ततस नाभिवस्तु दरम्तः निभान्ति मूवो भिदिव निस्तु चति भिद्यते दोव्येत इव च पक्षा शयः। समन्ता दाध्मानमुद्रेमृतमङ्ग्य भवतीति मङ्गज्ञचणम्। तत्र वीरतव्यीदिमिषं जलमृषकादिम-तीवापं पाययेत्। यवचारचूणंवा सर्विवा सुखोदकेन वा लवणचूर्णं वा पिपाल्यादिका थेन विष्णव्यादिचूर्णं सुरामगड्रेन वन्णादिकार्यं वा पञ्चकोलैलाप्रतीवापं पृथक्षण्यां-दिकायं वा सद्राक्सरिचसंस्थ' पुराणगुडं वा तिकटुकचतुर्जातककुरत् म्बुकसियं खादेदच्छं वापिवेदिरिष्टमिति॥ अय बालं चोमपरिहतं चौमवस्तास्तृतायां आययेत्। पीलुवदरोनिखपकषकपाखाभिसैनं वीजयेत्। मूर्भि चास्याहरहस्तै लिपचुमवचार-ये । भूपये वेनं रचां घे भेषेः । रचो घूर्णन चास्य पाणिपादिशारी गीवासवस्त्रीत् तिला-

तमोसर्षपक्रणां यात्र प्रकिरत्। अधिष्ठाने चानिं प्रज्वालयेत । द्रणितोपासनीयञ्चावे-चेत ॥ ततोदग्रिइनि मातापितरौ कतमङ्गलकौतुकौ खस्तिवाचनं कत्वा नाम कुर्याः तां यदमिषे तां नचत्रनाम वा ततो यथावणें धात्रीमुपेया सध्यप्रमाणां मध्यमवयससरी-गां भो तवतीस चपलामलो ल्यामलामास्य लांप्रस्त्र चीरामलस्वीष्टीमलस्वीर्द स्तनीसव्य-सनिनीं जोबदलां दोषण्धीं बलामचुद्रकर्मिणीं कुले जातामतीभूविष्ठैय गुणेर्निवतां ष्ट्रामठा खामामारोग्यवलव्हचे चालस्यतचोई सतनीकरालं कुर्यात्।लस्बस्तनीनासिका-मुखं छ।दयित्व। मरणमापादयेत ॥ ततः प्रश्रस्तायां तिथौ शिरः स्नातामहतवासमसुद-ङ्मखं शिशुसुपवेश्य धातीं प्राङ्मखीम्पवेश्य रचिणं स्तनं भीतमीषत्परिस्त्तमभिम-न्त्रासन्त्रं गानेन पाययेत् ॥ चत्वारः मागरास्तुभ्यं स्तनयोः चोरवाहिणः । भवन्तु सुभगे नित्यं बालस्य बल्डबये ॥ पयोऽस्तर्मं पोत्वा कुमारा द्वी सुभानने । दोर्घमायुरवामा-तु देवा: प्राप्यासृतं यथा ॥ अतोऽन्य या नानास्तन्योपयोगस्यासानमह्याधिजन्य भवति। श्रपश्चित्रध्यतिस्तव्यस्तन्यपूर्णस्तनपानादुतस् हितस्रोतसः शिशोः कासम्बासवसीपादुः भीवः। तसादिवंविधानं स्तन्यं न पापयेत्॥ क्रोधशोकावात्सच्यःदिभिस स्तियाः स्तन्य-नाशो भवति। श्रयास्याः चीरजननार्थं सौमनस्यम्त्पाद्ययवगोधूमशालिषष्टिक मांस-रससुरासीवो रकापिण्याकलग्रनसत्स्यक्रिककण्डाटकविसविदारिकन्दमधुकगतावरीन-लिकालाबूकालमाक प्रस्तीनिवद्धात्॥ यथास्याः स्तन्यमप्स परीचेत तचे च्छीत-लसमलं तनु शङ्घावभासमेपमु न्यस्तमेकोभावं गच्छत्यफेनिलमतन्तुमन्रोत्सवते न मी-दित वा तच्छ्डमिति विद्याने न कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयो बलवृडिश्व भवति। न च चुधितयोकात्ते यान्तपदुष्टधातुग्भिणीञ्चरितातिचीणातिस्यू विदग्धभच्य विश्वाहारतः र्पिताया- स्तन्यं पाययेत्राजोगी विषय बालं दोषीषधमालानां तीव्रवेगोत्पत्ति भयात्॥ भवन्ति चात्र ॥ ध्याच्यास्त् गुरुभिभीं ज्यै विषमैदींष से न्तथा । दोषा देहे प्रकुष्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ॥ मिष्याद्वारिविद्वारिखाः दुष्ठा वातादयस्तियाः । दूषयन्ति पयस्तेन श-रीरा व्याध्यः शिमोः ॥ भवन्ति कुगलस्तां सभिषक् सम्यग्विभावयेत् । श्रङ्गपत्यङ्गदे-शितुक्जा यवास्य जायते ॥ सृइर्मुइः स्टगति तं स्पृस्तमाने च रोदिति । नि-मीलिताची मुई खे गिरारोगे न धारयेत् ॥ वस्तिखे सुत्रमङ्गात्ते क जा दृष्यति-सूच्छीत। विगसूत्र सङ्गवैवर्ण च्छर्याधानान्त कूजनै: ॥ कोष्ठे दोषान्विजानोयात्-सर्व्वतस्थां यारोदनै: । तंषु च यथाभिहितं सदच्छे दनीयमीषधं मात्रया चीरपः स्य चीरसर्पिषा धान्य य विद्धात् चीरानादस्यात्मनि धान्यासानादस्य कषाया-दोनात्मन्येव न धात्राः॥ तत्र मासादूर्वं चीरपायाङ्गालपव्यं दयग्रहणसम्मातामीषधमा-वां विदध्यात् कोला स्थिमितां कलकमावां चोरात्रांदाय कोल सन्मितामनादायेति॥ येषां गदानां ये योगाः प्रवच्यम्ते उगदङ्गराः । तेषु तत्कव्यसं जिप्ती पाय्येम् थिषां स्त-

नौ ॥ एकं हे त्रीणि चाहानि वातिषत्तकफञ्चरे। स्तन्यपायाहितं सिपरितराथ्यां यथा-र्थतः ॥ नच त्रणाभयादत्र पाययेत् गिशुं स्तनौ । विरेक्विस्तवसनान्य ते कुर्याच ना-त्ययात् ॥ मस्तुलुङ्गच्याद्यस्य वायुस्तालवस्यि नामयेत्। तस्य त्यड्दैन्ययुक्तस्य सर्पिर्मधुर-की: शृतं ॥ पानाभ्यञ्चनयोर्योज्यं श्रोतास्व हे जनन्त्या । वातेनाधापितां नाभिं सक्जां तुण्डिसंजितां ॥ सार्तमः प्रमस्येत् स्रेड्से दोपनाइनैः । गुद्रपाके त वालागां पितः न्नीं कारयेत्रिक्यां ॥ रसाञ्चनं विशेषेण पानाचीपनयोर्हितं ॥ चीराहाराय सिर्पःपायये-त सिंदार्थकवचामांसोपयस्यापामार्गमतावरीमार्गिवात्राह्मो पिप्पलीहरिद्राकुष्ठसैन्धव-सिद्धं चौरानोदाय सधुवावचापिप्पलोचित्रकतिपालासिडमनादाय दिपश्चमूलीचीरतगः रभद्रवार्मरिचसध्विडङ्गद्र।चादिन।च्छोसिडं । तेनारोग्यबलमेधायूंपि गिणीभवन्ति॥ वालं पुनर्गातसुखं ग्रह्णीयानचैनं तर्जयेत् सहसा न प्रतिवोधयेदिवासभयात् सहसा नापहरदित्चिपेदा वातादिविचातभया नोपवेशयेत् कोजाभयात् नित्यं चैनमनुवर्त्तात वियगतैरजिवांसः। एवमनभिहतमनास्वभिबर्दते नित्यनुद्यमत्वसम्पन्नी नोरीगः स-प्रसन्नमनास भवति । वातातपविद्युत्वभाषादणलतासून्यागारनिस्न स्थानग्रहच्छायादि-भ्यो दुग्रे होपसर्गतथ वालं रचेत् ॥ नाग्रची विख्जेद्बालं नाकाग्रे विषमे नच । नोस्-मार्तवर्षेषु रजीध्मोदकेषु च ॥ चीरनात्मातया चीरमाज गत्रमधापि वा। ददादास्त न्यपर्याप्ते वीलानां वील्य मात्रया ॥ षण्मासर्वे नमन् प्राथये बघु हितस्र । नित्यसव-रोधरतय स्थात् कतरच उपमर्ग भयात्। प्रयत्नतय रच्यावाला भवन्ति॥ अथ कुमार उद्विजतेत्रस्रति रोदिति नष्टमंत्रो भवति नखदगनैर्घात्रोमात्मानस् परिण्दति दन्तान् खादित कूजित जुभते भुवौ विचिपत्यूई निरीचते फिणसुदमित सन्दष्टीष्ठः क्रूरो भि-वा मवर्चा दोनात्तं खरोनिशि जागत्तं दुर्व्वलो स्नानाङ्गो मत्स्यच्छुकुन्दरिमत्क्रुणगस्बो यथा पुरा धान्याः स्तन्यमभिलवति तथा नाभिलवतीति सामान्येन यहोपसृष्टलच्या-मुक्तं विस्तरेणोत्तरे वच्चामः ॥ शक्तिमलञ्चनं जात्वा यथावणं विद्यां ग्राइयेत्। अथा-स्मै पच्चविंगतिवर्षाय दादशवर्षा पत्नीमावहत् पित्राधर्मार्थकामप्रजाः प्राप्तातीत । उनषोडपवर्षायासप्राप्तः पञ्चितिं। यदाधत्ते पुमान् गर्भे कुचित्यः स विपदाते॥ जाती वा न चिरंजीवेज्जीवेहा दुर्ब्ब लेन्द्रियः । तस्मादत्यन्तवालयां गर्भाधानं न कारये-त्॥ अतिव्रदायां दीर्घरोगिण्यामन्येन वा विकारिणोपसृष्टायां गर्भाधानं नैव कुर्व्वीत । पुरुषस्य। प्यं वं विधस्य त एवदोषाः मभावन्ति ॥ तत्र पूर्वोत्तः कारणैः पतिस्यति गर्भे ग-भीमयकटोवङ्गणवस्ति मूलानि रत्तदर्भनञ्च तत्र मोतैः परिषेकावगाइप्रदेशदिभिक्षप-चरेज्जीवनीयशृतचीणपानैस गर्भस्पुरणे मुइर्मु इस्तत्सत्थारणार्थं चौरमुत्यलादिसिइं पा-ययैत्॥ प्रस्नं समाने सदाइपार्ष्वं पृष्ठगूलासग्दरानाइस्त्रसङ्गाः स्थानात् स्थानज्ञोप- क्रामित गर्भे कोष्ठे संरम्भस्तव सिग्धमीताः क्रियाः ॥ वेदनायां महासहासुट्सहासधु-का खदं ष्ट्राका एका सिखं, पयः गर्कराची द्रिस्यं पाययेत् सूत्रमङ्गेदर्भादिसिद्धं ; ग्राः-नाहे हिङ्मीर्व्व ललशुनववासितम्। श्रत्यये स्वति रत्ने कोष्ठागारिकागार मृत्यिग्ड समङ्गाधातको कुस्म नवमा लिका गैरिक मर्जरसरसाञ्चन चूर्णं सधुनाव लिम्हा द्यायाला भं न्ययोधादि त्वक्पबालकात्वा पयसा पाययेदुत्पलादिक स्काँवा कशेक्युङ्गाटक गालु-क्षक्त वा श्रतेन पयसोडु स्वुरफ लीदक कन्दका धेन वा गर्करामधुमधुरेण गालिपष्ट न्य ग्रांधादिस्तरसपरिपीतं वा वस्त्राववव योन्यां धारयेत् ॥ श्रयादृष्टभोणित वदनायां सधुकदेवदार्पयस्यासिष्ठं पयः पाययेत् तदेवाप्रमन्तकगतावरीपयस्यासिष्ठं विदारिग-न्यादि सिड वा हहती दयोत्पल यतावरी सारिवापयस्था सधुक सिड वैवं चिप्रसुपका-न्ताया उपावर्त्त ने ने गर्भवाष्यायते ॥ व्यवस्थिते च गर्भे गव्ये नड्स्बरमोलाट्रिडे-न पयसा भोजयेत्। श्रतीते लवणस्रे इवर्ज्याभियवाग्भिषददालकादोनां वाचनीयोपसं-रक्तताभिक्पक्रमेत यावन्तो मासा गर्भस्य तावन्त्यहानि । वस्तूदरशूलेषु पुराणगुडं दी-पनीयसंयुक्त पाययेदरिष्ट वा । वातीपद्रवग्टहीतत्वात् स्रोतसां लीयते गर्भ: सोऽतिका-लमवितष्ठमानी व्यापद्यते तां सदुना स्ने हादिक्रमेणोपचरेत् । उत्क्रोशरससंसिदाम-नल्पस्ने इां यवागूं पाययेत्। माषतिलविख्वयलाट्सिहान् वा कुल्माषान् भचयेनाध साध्वीकं चा नुपिवेत् सप्तरात्रम्। कालातीतस्थायिनि गर्भे विश्रेषतः सधान्यसृदुखलं-सूषलेनाभिच्न्यादिषमे वा यानास्मे सेवेत ॥ वाताभिपन्न एव ग्रुष्यति गर्भं स मातुः कु चिं न पूर्यति सन्दं स्पन्दतेच तं हं इणीयैः पयो भिर्मा सरसै बोपचरेत्। गुक्रशी णितं वायुनाभिप्रपत्रमवक्रान्तजीवसाधापयत्युदर तत्कदाचिद्यदृच्छयोपशान्तं नैगमेषाप-इतिमिति भाषन्ते । तमेव कदाचित् प्रजीयमानं नागोदरिमत्या इस्तवापि जीनवत प्र-तीकारः ॥ त्रत जहीं मासानुमासिकं वच्चामः । मधुकं प्राक्तवीज श्र प्रयस्या सुरदात च॥ श्रमन्तकस्तिलाः क्षणास्तास्त्रवसी ग्रतावरी । हचादनी प्रयस्या च लता चोत्पलसारि-वा॥ अनन्ता सारिवा रास्ना पद्मा मधुकमेव च । हहत्वी काश्मरी चापि चीरिश्चा-स्वची घृतं ॥ पृत्रिपणी बला शियु खदंष्ट्रा धुमपणि।क । शृङ्गाटकं विसं द्राचा कश्रेर सध्वं सिता ॥ वत्सैते सप्तयोगाः स्यर्डश्लोक समापनाः । यथा सङ्घां प्रयोक्तव्या गर्भ-सावें पयोयुताः ॥ कपित्यवृद्धती विख्वपटोली तुनिदिग्धिकाः । सूलानि चीरसिंडानि पाययेद्भिषगष्टमे ॥ नवमे मधुकानन्तापयस्थामारिवाः पिवेत् । चौरं ग्रुग्छोपयस्थाभ्यां सिषं स्याद्दममे हितं ॥ सचौरा वा हिता ग्रण्ठी मधुकं सुरदाक च। एवमप्याय्यते गः भेंस्तीत्रा वक् चोपसाम्यति ॥ निवन्तपसवायास्तु नुनः षड्भ्यो वर्षेभ्य जर्द प्रसवमानाः यानार्याः कुमारोऽल्पायुर्भवति। यथ गर्भिणीं व्याध्युत्पत्तावत्वये कर्दयेग्मधुराम्लेना-

नौ ॥ र्थतः । त्ययात कै: श्र तिरिष्डः न्नों क त् सि सिड रभट्ट वार्ण न।पर प्रियश प्रसन्ना भ्यो द मार्त न्यपर्य रोधर उद्धि उ खादा वा म यथा सुतां स्मे प उनवो जातो त्॥ पुरुष भाषा चरेज ययेत

न्नोपहितेनानुलोमयेच संग्रमनोयच सर् विदध्यादमपानयोरश्रोयाच सर्वविध्य सध्रप्रायं गर्भाविष्ठच्य गर्भाविष्ठच्य क्रिया यथायोगं विदधीत सर्प्रायाः ॥ अविन्त चान ॥
सीवर्णं सुक्ततं चूणं कुष्ठं सध् ष्टतं वचा । सत्या चकः शङ्कुष्यो सध्मिषः सकाचनं ॥
श्रक्तपुष्यो सध्यत चूणितं कनकं वचा । हेसचूर्णानि कैढथः खता दुर्व्वा प्टतं मध् ॥ चलारोऽभिहिताः प्राशाः श्लाकार्षेषु चतुर्व्वव । कुमाराणां वपुमंधा बलबुद्धि विवर्षनाः ॥
दित सुश्रते श्रायुर्व्वनशास्त्रो त्यतीयं शारीरस्थानं समाप्तम् ।

--\*\*\*--

# ॥ चिकित्सितस्थानम्॥

#### प्रथमोऽध्यायः॥

अयातो दिव्रणीयचिकित्मितं व्याख्यास्यामः।

ही वर्णी भवतः ग्रस्रीर त्रागन्तुकश्चेति । तयोः ग्रारीरः पवनिपत्तकप्रशीणितसन्निपा-तनिभित्तः ॥ ग्रागन्तुरिप पुक्षपग्रपित्रव्यालसरीस्प्रपप्रपतनपीडनप्रहाराग्निचारिवपती च्णीषध्यक्तकपालगृङ्गचक्रेषु परग्रमिक्तकुन्ताद्यायुधासिधातनिसित्तः ॥ तत्र तुल्येत्रणः सामान्येदिकारणोत्यानपयोजनसामर्थ्याद्दिवणीयदत्युच्यते । सर्व्य सिमन्ने वागन्तुवणेत-त्वालमेव चतोषाणः प्रसृतस्योपग्रसार्थं पित्तवच्छीतक्रियावधारणविधिविशेषः सन्धानाः र्थञ्चमधुष्टतप्रयोग द्रत्येतदिवारणोत्यानप्रयोजनस्तरकालन्तु दोषोपप्रविधिषाच्छा-रीरवत् प्रतीकारः ॥ दोषोपप्तवविशेषः पुनः समासतःपञ्चदशप्रकारः प्रसरणसासंच्यांदा-॥ थोतो व्रणप्रशाधिकारे ग्रहत्वरत् षींड्यप्रकार दत्ये के ॥ तस्य सच्च दिविधं सामान्यं . वैभेषिकञ्च। तत सामान्यं इक् व्रणगातविचूर्णने व्रणतीति व्रणः। विभेषलच्चणं पुन-वातादि लिङ्गविशेषः ॥ तत्र म्यावाक्णाभस्तनुः भीतिपिच्छिलाल्यस्तावीक्चस्टचटायन -शीलः स्परणायामतोदभदवेदनावहुलोनिभास्यति वातात्॥ चिप्रजः पीतनोलाभः किंगुकोदकाभोण्यसावी दाइपाकरागविकारो पीतपिडकाजुष्टश्वेति पित्तोत्॥ प्रततच गडकगड् बहुलः स्यू लो घनः स्तव्यसिरासायुजालावततः कठिनः पागडुवभासो मन्दवेदनः गुक्तभीतसान्द्रपिच्छिलास्त्रावी गुरुश्चिति कफात्॥ प्रवालदलनिचयप्रकाशः कण्एस्तीट-पिडका जालोपचितस्तुरङ्गस्थानगन्धः सवेदनो धूमायनशीलो रक्तमावी पित्तलिङ्गस्थे। तिरतात् ॥ तोददाइधूमायनप्रायः पीताक्णाभासस्तदर्णस्रावीचिति वातपित्ताभ्याम् ॥ कण्डू यनशीलः सनिस्तोदो दाक्णो सुहुर्मु हुः श्रीतिपिच्छिलसावी चेति वातश्लेषस्यां॥ गुनः सदाइ उचाः पीतः पाण्डु स्नावी चेति पित्तस्र यभ्यां। रूचस्तनुस्तीदवहुलः सप्त इव च रताक्णाभस्तद्वर्णसावीचेति वातशोणिताभ्यां ॥ पृतमण्डाभी सीनधावनतीयगन्धि-र्म दुर्विसर्यु शाक्ष शासावी चेति पित्तशी शिताभ्या । रक्तोगुकः पिच्छिलः का गड प्रायः स्थिरः स-रत्तपाण्ड, सावीचेति मनेषामीणिताभ्यां। संपुरणतोददाचधूमायनप्रायः पीततनुरत्तसावी-चेतिवातिपत्तशोणितेभ्यः॥कणडू स्कुरणचुम्चुमायनप्रायः पाण्ड् घनरक्ताऽऽस्रावीचेतिवात-

2

इतीषागोणितेभ्यः ॥ दाइपाकरागकण्डूपायः पाण्डु घनरक्तास्त्रावी चेति इसीषापिक्तभोणि-तेभ्यः ॥ त्रिविधवर्णवेदनास्नावविश्रेषोपेतः पवनिपत्तकाफेभ्यः ॥ निर्दद्वनिर्मयनस्फ्रणः तोददाइपाकरागकण्डू खापवञ्चलोनानावर्णवेदन स्त्रोविविधिषीपेतः पवनपित्तकफशोणि-तेभ्यः ॥ जिह्वातलाभो सदुः स्निग्धः प्रलच्छो विगतवेदनः सुत्र्यवस्थितो निरास्नोवस्रीत गुडोव्रण इति ॥ तस्य व्रणस्य षष्ठिषपक्रमा भवन्ति॥ तद्यथा ॥ अपतर्पणमालेपः परिषे कोऽभ्यकः स्वेदो विन्तापनमुपनाइः पाचनं विस्नावणं स्नेहो वमनं विरेचनं छेदनं भेदनं दार्ण खेखनमेषणमाहरणं व्यधनं विस्नावणं सीवनं सन्धानं पीडनं शोणितास्थापनं नि-वीपणमुलारिका कषायोवितीः करकः सर्पिस्तेलं रसिक्रयावच् पैनं व्रणधूपनसुरसादन-मवसादनं स्टुकर्म दार्णकर्म चारकर्माग्निकर्मकणाकर्म पायल्कर्म प्रतिसारणं रोमसञ्च-ननं लोमापहरणं वस्तिकमीत्तरवस्तिकमं बन्धः पत्रदानं क्रमिघुं व हणं विषघुं प्रिरोविः रेचनं नष्यं कवलधारणं धूमोसधु सर्पिर्यन्त्रमाहारो रचाविधानम् ॥ तेषु कषायोवत्तिः करकः सर्पिस्त सं रसिक्रयावचूर्णनिमितिशोधनरोपणानि ॥ तेष्वष्टी यस्तकत्याः ॥ शो-णितास्थापनं चारोऽग्निर्यन्त्रमाहारो रचाविधानं बस्यविधानं चीक्तानि ॥ स्ने इस्ने दन-बमनविरेचनवस्त्यृत्तरवस्तिशिरीविरेचननस्यभूमकवलधारणान्यन्यत वस्यामः । यद-म्यदविष्यसुपक्रमजातं तदि इवच्यते ॥ षड्बिधः प्रागुपदिष्टः भोषास्तस्यैकाद्योपक्रमा-भवश्खपतर्पणादयो विरेचनान्तास्ते च विश्रेषेण शोधप्रतीकारा वर्त्तं न्ते व्रणभावसाप नस्य च न विक्थान्ते भेषास्त प्रायेण व्रणप्रतीकार हेतव एव । अपतर्पणन्वाद्य उपक्र म एष सर्वग्रीफानां सामान्यः प्रधानतमञ्च ॥ दोषोच्छायोपशान्त्यर्थं दीषानदस्य देहिः नः । अवेच्य दोषं प्राणच कार्यं स्थादपतर्पणं ॥ ऊर्डं मारतत्वणाचुन्मुखशोषसमान्वि-तै:। न कार्यं गिर्भणी हदवाल दुर्वलभी कि। ॥ शोफेषू त्यितमा तेषु वर्णेषु यक् जेषु च। य-थास्वेरीषवेलें प्रत्येकचेव कारयेत्॥ यथा प्रज्वलितवेश्यन्यभासा परिषेचनं। चिप्रं प्र यमयत्यग्निमेवमालीपनं कुजः ॥ प्रह्लादने शोधने च शोफस्य इरणे तथा । उत्सादने रो-पणे च लेप: स्यात्त्तदर्थकत् ॥ वातग्रोफे तु वेंदनोपग्रमार्थं सर्पिस्त नधान्यान्त्रमांसरस-वातचरौषधनि:काथैरभीतै: परिषेकान् कुर्वीत ॥ पित्तरक्षाभिचातविषनिमित्तेषु चीर-प्रतमधुगर्नरोदकेच्रसमधुरोषधचीर वचनिः काथैरनुष्यैः परिषेकान् कुर्वीत ॥ प्रलेष-योफे तु तैलमूत्रचारोदकसुराग्रक्तकफच्चीषधनि काथैरशीतैः परिषेकान् कुर्वीत ॥ यथा-खुभि: सिच्यमानः पान्तिमग्निनियच्छिति । दीवाग्निरैवं सहसा परिषेकेण गांस्यति ॥ भ्रम्यक्रस्तु दोषमानोक्योपयुक्तो दोषोपग्रमं सटुताञ्चकरोति ॥ खेदिबम्लापनादीनां क्रि-याणां प्राक् स उचाते। पात्ककार्मस चादिष्टः स च विस्नावणादिषु ॥ क्षावतां दाक्णा-नां मिठिनानां तथैव च । शीफांनां स्वेदनं कार्यं येचाप्येवं विधावणाः॥ स्थि

राणां रुजतां मन्दं कार्यं विम्लापनं भवेत । श्रभ्य ज्य स्वेदियत्वा तु वैणुना वा ग-नै: यनै: ॥ विसद्येद्विषक प्राज्ञस्तलेनांगुष्ठकेन वा । श्रीफयोक्पनाइन्तु कुर्यादामावद-रधयोः ॥ अविद्रश्वः ग्रमं याति विद्रश्वः पाकमेति च । निवर्त्तते न यः शोफो विरेका-न्ते क्पन्नमें।। तस्य सम्पाचनं कुर्यात समाहत्यीषधानि त्। दिधतन्तसुरास्त्रधान्याः ले योजिताति तु ॥ स्त्रिधानि लवणोक्तत्य पचेद्त्वारिकां ग्रभां। सैरण्डपत्रया ग्रोफं नाइ-येद्रण्या तया ॥ हितं सम्भोजनं चापि पाकायाभिसुखी यदि । वेदनोपश्रमार्थीय त-था पाक्रमाय च ॥ श्रविरोत्पतितं भोफे क्रयांच्छोणितमोचणं। सभोफे कठिने म्या-में सर्तो वेदनावति ॥ संरब्धे विषमे वापि वर्णे विस्नावणं हितं । स्विषे च विशेषेण ज-लोकाभिः पदैस्तया ॥ वेदनायाः प्रशान्त्यर्थं पाकस्थापाप्तये तथा । सोपद्रवाणां कृष्णाणां क्षयानां व्रणगोषिणां ॥ यथा इसीषधेः सिद्धं स्ने हपानं विधीयते । उत्सवसांस्योफे त कफजुष्टे विशेषतः ॥ संक्षिष्टश्यामकधिरे व्रणे प्रच्छर्दनं हितं । वातिपत्तपदुष्टेषु दोर्घः कालानुबन्धिषु ॥ विरेचनं प्रशंसन्ति वर्षेषु वर्णकोविदाः । अपानेषु त रोगेषु कितनेषु स्थिरेषु च । सायुकोथादिषु तथाच्छेदनं प्राप्तस्चते। अन्तः पूर्येष्ववक्कोषु तथैवोत्सङ्गव-त्खिपि ॥ गतिमत्स् चरोगेषु भेदनं पाप्तमुच्यते । बालहदसन्त्वीणभीकृणां योषितामपि ॥ समींपरि च जातेषु रोगेषूत्रच दार्गम्।सुपके पिग्डिते गोफे पीडनैरवपीड़िते॥पाकोदु-हत्तेषु दोषेषु तत्त् कार्था विजानता। सुपिष्टैदीरणद्रव्येषु क्षी:चारेण वा पुनः॥कठिनान् स्यूलइत्तीष्ठान्दोध्यमाणान् पुनः पुनः । कठिनोत्सन्नमांसं। इच लेखनेनाचरिज्ञवन् ॥ समं लिखेत्सुलिखितं लिखेनिरवगेषतः । वल्मेनानुप्रसाणेन समं प्रस्तेण निर्लिखेत् ॥ चौमं म्रोतं पित्तं फेनं यावश्वतं ससेंन्धवं।कर्कशानि च पताणि लेखनार्धं प्रदापयेत्॥नाडीव्रणान् यत्यगर्भानुन्मार्ग्यसङ्गिनः यनैः । करीरवालांगुलिरेषण्या वैषयैद्भिषक्॥नेत्रवर्सगुदाभ्यान सनाड्योऽवल्लाःसभोणिनाः । चुच्पोदकजैः प्रलच्णैः करीरैरेषये त्ताः ॥ संहतासंहतास्येष व्रणेषुमितमान् भिषकाययोक्षमाइरेक्क् या प्राप्तोद्वरणलच्यां॥रीगे व्यथनसाध्ये तु ययोहे भं प्रमाण्तः। शक्तं निदध्याहोषच स्नावयेत्कोत्ति तं यथा॥भपाकोपद् ता ये च मासस्था विवतासरी यथीतां सीवनं तेषु कार्यं सन्धानमेव च॥ पूयगर्भानणुहारान्त्रणान्मभंगता-निपायथोत्तौ:पीडनद्रव्यौ: समन्तात्परिपीडयेत्॥ श्रष्यमाणमुपेचेत प्रदेषं पीडनं प्रति। न चाभिमुखमालिम्य तथा दोषः प्रसिच्यते॥तैस्तै विभिन्तै बेहुधा शोणिते प्रस्ते भृशं । का-र्थं यथीतां वैद्येन श्रीणितास्थापनं भवेत्॥ दाइपाकज्वरवता व्रणानां पित्तकोपतः। र-क्तेन चाभिभूताना कार्या निर्वापणं भवेत्॥ययोक्तैः श्रीतलद्रव्यैः चीरपिष्टैर्ष्ट तस्तैः द्यादवहलाक्षेपान् सुशीतास्वावचारयेत्। स्रणेषु चीणमासेषु तनुस्वाविष्वपाकिषु ॥ तोद-काठिन्यपारुष्यमू सवेपयुमत्सु च। वातन्नवर्गेऽन्त्रगणे काकी त्यादिगणे तथा। से दिकेषु च

वीजेषु पचेद्रकारिका ग्रुमा । तेषाच्च स्त्रे इन कार्क्य स्थिराणा वेदनावता ॥ दुर्गस्थाना क्रोदवता पिच्छिलाना विभोषतः। कषायैः भोधनं कार्यः भोधनैः प्रागुदीरितैः॥ अन्तः यत्यानगुसुखानास्थीरान्मांससंत्रितान् । शोधनद्रव्ययुक्ताभिर्विति भिस्तान्ययाक्रसम्॥ पूर्तिमासप्रतिच्छन्नान्महादीषां य शोधयेत्। कल्कीक्षतैर्ययालाभं वर्त्ति द्रव्यैः पुरीदितैः, पित्तप्रदृष्टान् गस्त्रीरान्दाइपाकपपीडितान् । कार्पासीफलसिस्येण जयेच्छोधनसर्पिषा ॥ उत्सवसासानिवायान् व्यास्तया। सर्पपद्धे हयुक्तेन धीमांस्तैलेन शोधयेत्। तैसीनागुष्यमानानां प्रोधनीयां रसिक्तयां। व्रणानां स्थिरसासानां कुर्यात् द्रव्ये क्दीरि-तै:॥कषाये विधिवत्तेषां क्षते व्यासिश्रयेत्पुनः।सुराष्ट्रजा सकासीसा द्याचापि सनः शिलां ।। इरिताल इ सिन मारततस्तामवचारयेत्। सातुलुङ्गरसोपेता सचौद्रामितमिदिताम व गेषु/दला तां तिष्ठे सीं स्तीय दिवसान्परं। गन्धीरान्मेदसा जुष्टान्दर्गन्ध्यम् भीधनै;॥ उपाचरिक्षपक् प्राच्चः प्रबद्धः शोधनवित्ति जै: । ग्रेडलचणयुक्तानां कषायं रोपणंहितम्॥ तस्र कार्य यथोहिष्ट द्रेव्येवें यो न जानता । अवेद्रनानां शुद्धानां गस्भीराणां तथैव च ॥ हिता रीप्रणवर्त्तां क्षात्रा सीपणवर्त्त यः। अपेतपूर्तिमांसाना सांस खानामरी इतां॥क एकः संरोहणः कार्यस्तिलजो सध्संयुतः। स साध्यात्तयीष्ण्याचस्र हाचानिलनागनः॥ क-षायभावान्य धुर्थात्तिके लाचापिपित्तहत्। श्रीण्यालाषायभावाच तिक्षलाच कफेहितः शोधरीद्रोपयेचापि युक्तः शोधनरोपणैः। निस्वपत्रमधुभ्यान्तु युक्तः संशोधनः स्मृतः॥ पू-वीभ्यां सर्पिषाचापि युक्तः संरोपणोभवेत् । तिलवद्यव अल्अन्तु केचिदा हुर्मनी षिणः ॥ श्र-संबेदविद्रधञ्च विद्रधमपि चापयेत्। पक्षं भिनत्ति भिन्नञ्च गोधयेद्रोपयेत्तया ॥ पित्त-रक्तविवागन्त्नाभीरानिप च त्रणान्। रीपयेद्रोपणीयेन चीरसिष्ठे न सर्पिषा ॥ कफवाताः भिभूतानां व्रणानां मितमान् भिषक । कारयेद्रोपणं तैलं भेषजैस्तद्यथोदितै: ॥ वन्ध्या-नाचुलस्थाना गुडानाच प्रदुष्यता । दिस्रिद्रायुता कुर्याद्रोपणार्था रसिक्या ॥ समानाः स्थिरमासाना त्वक्षाना रोपणं भिषक्। चूणं विदध्यास्मितमान्प्राक्ष्यानीक्तीविधिर्यः ्या॥ शोधनो रोपणसैव विधियीऽथं प्रकीत्तितः। पूर्वव्रणाना सामान्ये नोक्तो दोषो विश्रेषतः ॥ एष श्रागमधिडलात्तयैव फलंदर्भनात् । मन्यवत्सं प्रयोक्तव्यो न सीसं। स्यः कथञ्चन ॥ खब्द्ध्या चापि विभजेत्कषायादिषु सप्तसु । भेषजानि यथायोगं यान्यः तानिपुरा मया ॥ माद्ये दे पञ्चमूखी तु गणी यशानिलापहः । स वातदृष्टे दातव्यः क्षायादिषु सप्तसु ॥ श्ययोधादिगेणोयस्तु काकोच्यादिश्व यः स्सृतः । नी पित्तदुष्टे दात-व्यी काषायादिषु सप्तसु॥ आरम्बधादिस्तुगणो यश्रचोष्णः प्ररिकोर्त्तितः। ती देयौ कः फद्षे तु संख्षे संयुता गणाः ॥ वातात्मकानुयक्जान् सास्रावानपि च व्रणान् । स चौ-भगवस्पिभिधू पनागैशच घूपयेत्॥ परिशुष्काल्पमासाना गन्भीराणां तथैव च । कुर्था-

दुत्सादनीयानि सर्पीं प्यालेपनानि च मांसीशिनाच मं।सानि भच्चयेहिधिवन्नरः। विश्व-द्धमनसस्तस्य मासं मासेन वर्षते॥उत्सनसदुमासाना व्रणानामवसादनं । कुर्यात् द्रव्यै-र्यथो हिष्टै अचू चिति में धुना सह ॥ कठिनानाम मासाना दुष्टाना मातरिष्वना। सही क्रिया विधातव्याशोणितं चापिमोच्चयेत्॥वातघौषधसंयुक्तान्स्रे हान्सेकां प्रच कारयेत्।व्रणेषु सट्-सांसिषु दारुणीकरणं हितं॥ धवप्रियंग्वशोकानां रोहिग्खा इच लचस्तया। त्रिफलाधात-कीषुष्परोधुमर्ज्ञरसान्समान् ॥ क्वता स्चमाणि चूर्णांनि व्रणं तैरवेचूर्णयेत्। उत्सवमा सान्किठिनान्जण्डू युक्तां शिचरोत्थितान्॥तथैव खलु दुःशोधन्शोधायेत्चारकर्मणा॥स्रवतोऽ श्रमभवाग्मूतं ये चान्ये रत्तवाहिनः॥निःशेषच्छित्रमन्धींश्रच साधयेद ग्निकर्मणा। दुरूढ-वात् युक्कानं कण्णकर्भ हितं भवेत् ॥ भन्नातकान्वासयेत् चीरे प्राक्क्रत्रभावितान् । त्री तो दिधाच्छेदयिला लीहे कुमा निधापयेत् ॥ कुमा उन्यस्मित्रिखाते तु तं कुमामय योज-येत्। मुखं मुखेन सन्धाय गोमयेदां इयेत्ततः ॥ यः स्ने इय्यवते तस्माद्या इयेत्तं मनैर्भि षक्। याग्यान्वग्राषान्दग्धान्स्चमचूर्णानि कारयेत्॥ तैलेनानेन संसृष्टं भुक्तमालेपये-द्वणं। भल्लातकविधानेन सारस्ने हांस्तु कारयेत्। ये च केचित्पलस्ने हा विधानं तेषु को सितं। दुरू द लात् क पाना पाण्डु कर्म हितं भवेत्॥ सप्तरातं स्थितं चीरे च्छा गरी रोहिणोफलं। तेनैव पिष्टं सुरलह्णं सवणेकरणं हितं ॥ नवं कपालिका चूर्णं वैदुलं स-र्जनाम च। कासीसं मधुकच्चैव चौद्रयुक्तं प्रलेपयेत् ॥ कपित्यसुद्धृते मांसे मूत्रेणाजे न पूरयेत्। कासीसं रीचनां तुत्यं हरितालं मनः गिलां ॥ वेणुनिर्लेखनं चापि प्रपुत्रा-डरसाञ्चनं। यथस्तादर्ज्ञनस्यैतन्मासं भूमी निधापयेत्॥ मासादुई ततस्तेन क्षण्मासी-पयेद्त्रणं। कुकुटाण्डकपालानि कतकं मधुकं समं॥ त्या समुद्रमण्ड्कोमणिचूर्णञ्च दापयेत ॥ गुटिका सूत्रपिष्टास्ता त्रणानां प्रतिसारणं। इस्तिदन्तमसी कला सुख्यं चैव रसाञ्चनं ॥ रीमाख्येतेन जायन्ते लेपात्पाणितलेखपि । चतुष्पदानां लयोमखुरमुङ्गास्य असाना । तैलाका चूर्णिता भूमिर्भवेद्रीमवती पुन:। कासीसं नक्तमालस्य पन्नवां श्रेव सं-इरेत ॥ कपित्यरसिपष्टानि रोमसञ्जननं परं । रोमाकी णीं त्रणो यस्तु न सम्यगुपरो इ-ति ॥ चुरकर्त्तरिसन्दं गैस्तस्य रोमाणि निर्हरेत्। महन्यूंस्य भागी ही हरितालस्य भा-गिकं।। गुक्तीन सह पिष्टानि लोमगातनमुत्तमं। तैलं भन्नातकस्थाय सुहीचीरं तथैव च । प्रग्रहीं कत मितमान् रोमगातनमुत्तसं। कदलीदी घेहन्ता स्यां भस्मालं लवणं ग्रमी।। वीजं गोतोदिषष्टं वा रोमगातनमाचरेत्। ग्रागारगोधिकापुच्छं रभालं वीजमेङ्गदं॥ दग्धा तड्गधातैलाम्बु स्थिपकं कचान्तकत्। वातदृष्टी त्रणी यस्तु रूच्यात्यर्थवेदनः॥ अधःकारी विशेषेण तत्र वस्तिविधीयते । मूत्राघाते मूत्रदोषे ग्रुत्रदोषेऽश्मरीवणे ॥ तथै-वार्त्त वदोषे च वस्तिरायुत्तरो हित:। यसाम्बुध्यति बन्धेन व्रणो याति च मार्दवं॥

Y ...

रोइत्यपि च नि:शङ्कस्तमाहन्धोविधीयते। स्थिराणासस्प्रमांसानां रौच्यादनुपरोहतां॥ पत्रदानं भवेत्कार्यं यथादोषं यथनु च । एरग्डभू ज पूतीक इरिट्राणान्तु वातजे ॥ पत्र-माखवलं यच कारसरीपत्रमेव च। पताणि चोरहचाणामीदकानि तथैव च॥ दूषिते रक्तपित्ताभ्यां व्रणे दद्यादिचल्याः। पाठामूर्वागुडूचीनां काकमाची हरिद्योः ॥ पवंच गुकनागाया योजयेत्कफाजे वर्णे। श्रेक्षक्रियमविक्तित्रमजीर्णे सुकुमारकं ॥ श्रजन्तु अवधं सटु च पतं गुणवदुचाते। स्ने इभीषधसारच पहवस्तान्तरीक्ततं ॥ न दूषयति यत्पतं ले पस्रोपरि दापरेत्। शैत्यौष्णाजननार्थाय स्रोहसंग्रहणाय च ॥ दत्तौषधेषु दातव्यं पत्रं वैद्यैन जानता। सचिका व णजातस्य निःचिपन्ति यदा कसीन्। खययसंचिते तैस्त जायते भगदाक्णः॥ तीत्रा क्जो विचित्रास रक्षास्नावस जायते । सुरसादिर्हितस्तत धाः वने पूरणे तथा ॥ सप्तपर्णकरञ्जाकीनस्वराजादनत्वचः । हिता गीम्त्रपिष्टाय सेकः चा रोदकेन वा ॥ प्रच्छाद्य सांसपेश्या च लसीनपहरेद्वणात् । विंशतिः लसिजातीस्त वः च्याग्यपरि भागमः ॥ दीर्घकालातुराणान्तु क्षमाना व्यामोषिणा । व इणीयो विधि स-वं: कार्योऽग्निं परिरचिता ॥ विषजुष्टस्य विज्ञानं विषनिस्यमेव च । चिकित्सितञ्चव्यान मि कल्पे तु प्रतिभागगः ॥ कण्डूमन्तः सशोपास ये च जतूपरि व्रणाः ॥ शिरोविरेचनं तेषु विद्धाः त्मालो भिषक् ॥ रजावन्तोऽनिलाविष्टा रुचा ये चो र्च जत्जाः । व्रणेषु तेषु कर्त्त व्यं नस्यं वैद्यं न जानता ॥ दोषप्रचावनार्थाय क्जादावचाय च । जिल्लादन्तस-मुखस्य इरणार्घं मलस्य च ॥ ग्रोधनो रोपणसैव व्रणस्य मुखजस्य वै। उष्णो वा यदि वा श्रीतः कावलग्रह द्रष्यते ॥ अर्द्वजत गतान् रोगान् त्रणाय कप्तवातजान् । श्रीफस्ना-वर्जायुक्तान् धूमपानैर्पाचरेत्॥ चतोषाणा निग्रहार्थं सन्धानार्थं तथैव च । सद्योव्रणे-ष्वायतेषु चौद्रमिष्टिविधीयते ॥ अवगाढास्त्वणुमुखाये त्रणाः भ्रत्यपीडिताः । निव्यत्तहः स्तोद्धरणा यन्त्रं तेषु विधोयते ॥ लघुमात्रो लघुसैव सिग्ध उच्णोऽग्निदीपनः। सर्वत्रणे-भ्यो देयस्त सदाहारी विजानता ॥ निमाचरेभ्यो रच्यस्त नित्यसेव चतात्रः । रचावि-धानैति हिष्टैर्यमैः सनियमैस्तया ॥ षगम्बीऽष्टपरियाही पञ्चलचणलचितः । षष्ट्रपक्रमः निर्दिष्टयतुर्भः साध्यते व्रणः ॥ योऽल्पीषधक्ततो योगी बहुग्रत्यभयाग्मया । द्रव्याणां त-त्ममानानां तत्रावापी न दुष्यति ॥ प्रसङ्गाभिहितो यो वाबहुदुर्वं भभेषजः । यथोपपत्ति तत्रापि कार्थमेवं चिकित्सितं ॥ गणीक्तमपि यद्द्रव्यं भवेद्याधावयौगिकं । तद्दरियौ-गिकन्तु प्रचिपेदप्यकीति तं ॥ उपद्रवास्तुहिविधा व्रणस्य व्रणितस्य च । तच गन्धादयः पश्च ब्रगस्योपद्रवाः स्मृताः ॥ ज्वरातीसारी मृच्छी च हिक्काच्छिदिररीचकः । म्बासकासाः विपाकोश्च तथा च व्रणितस्य च ॥ व्रणिक्रयास्त्रे वसाद्र व्यासेनीक्तास्त्रिप क्रियां। भूयो-उप्य परि वच्चामि सद्योत्रणचिकित्सिते॥

## ॥ द्वितीयोऽध्यायः॥

प्रयातः सद्योवगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।

धन्वन्तरिर्धर्मभृतां वरिष्ठो वाग्विणारदः । विद्धामित्रात्मजसृषिं शिष्यं सुसुत्मन्वणात् ॥ नानाधारमुखैगस्त्रेनीनास्थाननिपातितैः। नाना रूपा त्रणा से स्यस्तेषां वस्यासि लच्या ॥ भायतासतुरस्राय नामा मण्डलिनस्तया । श्रद्वचन्द्रपतीकामा विमालाः कुटिलास्त्या ॥ शरावनिक्तमध्याय यवसध्यास्त्रयापरे । एवं प्रकाराक्ततयो भवन्त्या-गन्तवी व्रणः । दोषना वा स्वयं भिना नतु वैद्यनिमित्तनाः । भिषग्वणाञ्चतज्ञी हि न सोइसधिगच्छति॥स्यान्द्दें प्रकृपेषुत्रणेषु विक्ततेष्विष। मनेकाक्ततिरागन्तु स भिष-गिभः पुरातनैः ॥ समासतो लचणतः षड्विधः परिकीत्तितः । किनं भिनं तथा विद्वं चतं पिचितमेव च ॥ वष्टमाचुस्तया षष्ठं तेषां वच्चामि लचणं। तिरशीनऋजु, वीपि यो व्रणयाततो भवेत् ॥ गावस्य पातनं चापिच्छित्रमित्य्पदिस्यते । कुन्तमक्राष्टिखद्भा-ग्रविषाणादिभिराग्यः ॥ इतः किञ्चित्स्रवेत्ति भिन्नलचणमुचते । स्थानान्यामाग्निप कानां सूत्रस्य क्षिरस्य च ॥ ऋदुग्डुकः पुप्पुसयकोष्ठद्रत्यभिधीयते । तिस्मिनिसन्नेरक्त-पूर्णे च्चरो दाइश जायते। सूत्रमार्गगुदास्येभ्यो रक्तं घाणाच गच्छति। सूच्छी खास-व्रडाधानसभतक्त्रन्द एव च ॥ विषमूत्रवातसङ्गय खेदास्रावीऽचिरत्तता । लोइगस्य-त्वमास्यस्य गातदीर्गन्ध्यमेव च ॥ हृच्छू लं पार्ष्व योसापि विशेषचात्र मे शृग् । श्रामा-ययस्थे क्धिरे क्धिरं क्द्येत्पुनः॥ आधानमतिमात्रच यूलच स्थादाक्णं। पक्तायय-गते चापि क्जो गौरवंसेव च ॥ श्रीतता चाप्यधो नाभीः खेभ्यो रत्तस्य चागमः ॥ श्राभ-की प्रयामये प्रकार्ण खै: सूचमेरन्वपूरणं। पिहितास्ये घटे यद्वक्तच्यते तस्य गौरवं॥ सूच्या-स्यम्बाभिहतं यदकः त्वामयादिना । उत् रिष्डतं निर्गतं वा तदिवमिति निर्दिमेत्।। नातिच्छिनं नातिभिन्नसुभयोर्लचणान्वितं। विषमं व्रणमङ्गे यत्तत्वतिन्विभेत ॥ प्रहारपी हनाभ्यान्तु यदङ्गं पृथुतां गतं। सास्थि तत्पि चितं विद्यानमञ्जारक्तपि प्रतं॥ विगतलग्यदङ्गं हि सङ्घर्षादन्ययापि वा । उषाम्नावान्वितं तत्तु पृष्टमित्युपदिग्यते ॥ क्ति भिन्ने तथा विश्वे चते वास्मितिस्रवेत्। रक्तचयोद्गजस्तत्र करोति पवनो स्रमं॥ स्त्र इपानं हितं तत्र तत्सेको विहितस्तया। बेमवारै: सक्तमरै: सस्त्रमधैस्रोपनाहनं ॥ धा-न्यस्व दांस कुर्वीत सिग्धान्यालेपनानि च। वातघीषधसिदैस सेहैर्वस्तिर्विधीयते ॥ पि-चिते च विष्टष्टे चनातिस्रवति ग्रोणितं॥ श्रगच्छिति स्रगं तिस्त्रन्दा इः पाक्य जायते। त-तीषाणी निग्रहार्थं तथा दाहपपाकयोः ॥ शीतमानिपनं कार्यं परिषेक्य शीतनः॥ षट्-छ तेषु यथोत्रोषु किनादिषु समासतः। त्रोयं समर्पितं सर्वं सद्योत्रणचिकित्सतं॥ अत

कर्षे पवच्चामिक्तिवानान्तुचिकित्यातं ॥ ये व्रणा विवृताःकेचेक्तिरः पार्थ्यावलस्थिनः । तासीन्य दिधिनोत्तीन बिश्रीयाद्गाउमेव च ॥ कर्षं स्थानादपहृतं स्थापियला तथोस्थि-तं। सीत्र्ये दायोक्तं तैलीन स्नोतसाप्यभितपैयेत ॥ क्रकाटिकान्ते च्छित्रे तु गच्छत्यपि समीरणे। सस्यग्निवेश्य बन्नीयात्सीव्यं च।पि निरन्तरं॥ त्राजिन सर्पिषा चैव परिषेकन्तु कारयेत्। उत्तानोऽत्रं समश्रीयाच्छयोत च सुयन्त्रितः॥ शाखासु पतितांस्तिर्य्यक्पहा-रान्विष्टतान्ध्रमं । सोव्ये त्स स्यग्निवेम्य। ग्रसन्ध्यस्थीन्यनुपूर्व्वमः ॥ बहा वेल्लितकेनाम् तत-स्तै लीन सेचयेत्। चर्मणागोफणावन्धः कार्य्या यो वा हितोभवेत् ॥ पृष्ठे व्रणी यस्य भवेदु-त्तानं शाययेत् तं ॥ अतीऽन्यथा चीरसिज शाययेत्पुरुष्णं व्रणे । किवां निःशेषतः शा-खान्दाधातेलेनवुहिमान् ॥ वभीयात्कोशबन्धेन प्राप्तं कार्यञ्च रोपणं । चन्दनं पद्मकं रोध्रमुत्पलानि पियङ्गवः ॥ इरिद्रा मधुकचेव पयः स्थादत चाष्टमं । तैलमिभिविपक्षन्तु प्रधानं व्रणरोपणं ॥ चन्दनं कर्कटाख्या च सहे सांस्याह्मयास्ते । हरेणवो स्णालञ्च वि फला पद्मकोत्पलम् ॥ त्रयोदशाङ्गं त्रिवतमेतदा पयसान्वितम् । तैलं विपक्षं सेकार्थं हि-तंतु व्रणरोपणे ॥ यत जर्द्व प्रवच्यामि भिद्धानान्तु चिकित्सितं । भिद्धं नेव्रमकर्मण्यम-भिन्न' लखते तु यत्॥ तनिवेश्य यथास्थानसव्याविद्विश्यरं शनैः। पीडयेत्पाणिना सस्य-क् पद्मपतान्तरेण तु ॥ ततोऽस्य तर्पणं कार्यां नस्यं चानेन सर्पिषा। याजं घृतं चीरपातं सधुकं चोत्पलानि च ॥ जीवकर्षभकी चैव पिष्टा सपिविपाचयेत् । सर्व्वनेताभिघाते तु सपिरेतव्यगस्यते ॥ उद्गानीदसो वित्ति निर्गता यस्य देहिनः । क्षायभस्मस्त्वीणी व-हु। स्त्रेण स्त्रवित् ॥ अग्नितप्ते न शस्त्रेणिक्ट्न्यान्मध्समायुतं । बह्या व्रणं सुजीर्णेन सर्पिषः पानिसम्बते॥ स्रे इपानाहते चापि प्यःपानं विधीयते । प्रकरामध्यष्टिभ्यां ला-चया वा खदं ष्ट्रया ॥ चित्रासमन्वितचीव क्जादाहिवनामनं । म्राटोपोमरणं वा स्या-च्छूलोवाऽच्छियमानया ॥ मेदीग्रस्थो च यत्तींलं वच्यते तच योजयेत्। त्वचीऽतीत्यसिरा दीनिभित्वा वा परि च्रत्य वा। कोष्ठे प्रतिष्ठितं शर्खं कुर्यादुक्तानुपद्रवान्। तत्रान्तली हितं पाण्डं शीतपादकराननं ॥ शीतोच्छासं रक्तनेत्र सानद्वच विवर्ज्येत्। श्रामाश-यस्ये रिधरे वमनं पष्यमुच्यते । पक्षागयस्ये देयञ्च विरेचनमसंग्यं । श्रास्थापनञ्च निः स्रे इं कार्यं मुखाँ वि शोधनें: ॥ यवकों लुकुल्यानां निःस्रे हेन रसेन चं ॥ भुज्जीतानं यः वाग्वा पिबेस स्वसंयतां ॥ अतिनिस्तर्त्तो वा भिन्नकोष्ठः पिबेदस्क् । स्वमार्गपति पदास्त यस्य विषमूतमाक्ताः॥ व्यापद्रवः स भिन्ने ऽपि कोष्ठे जीवति मानवः । श्रभिन मन्तं नि:कान्तं प्रवेश्यं नान्यथाभवेत् ॥ पिपीलिकाशिरोयस्तं तद्येके वदन्ति तु । प्रचाच्य प्रयसार्दिषं त्वामी चितपां म्रिभः॥प्रवेमयेत्कत्तनः ची प्रतेनाक्तं भनेभनेः॥प्रवेभ येरचीरसितां ग्रत्कमन्त्रं छताप्रतम्।। चङ्गुल्याभिस्त्रगैन्काण्ठं जलेनोहे जयेदपि। इस्तपा

देषु संग्रह्मसमुख्याप्य महाबला: भवत्यन्त: प्रवेशस्तु यथा निष्, नुयुस्तथा। तथान्त्राणि विश न्य न्तः स्वाक्षत्रां पीडयन्तिच विष्यास्मत्वाद्य द्वादा दुः प्रवेशं भवेतु यत्।तदापाव्य प्रमा-ग्रेनिभवगन्तं प्रवेश्येत्॥ययास्थानंनिविष्टे च व्रगंसिव्येदतन्द्रतः।स्थानादपेतसाद्त्ते प्रा-गान् युग्मितमेव वाविष्टियत्वातुपहे नष्टतसेकं प्रदापयेत्। प्रतंपिवेतमुखी पाञ्च चित्रातील सन्वितं॥ सुद्क्रियार्थं गत्कता वायो प्रचाधः प्रवृत्तयं। ततस्तै लिमिदं कुर्धादीपणार्थं चितिस-क ॥त्व चीऽ खंकणेयं वयोक्षींचकी सृषण्य द्वायो । शत्तु चाजीन यो प्रचावि विदार्थाः चीरिणां-त्या वलामूलानि चाह्रत्य तैलमितैर्विपाचयेत्। ब्रणं संशोपयेत्तेन वर्षमाचं यतेत चापादी निस्तरमुष्कस्य जलेन प्रोच्यचाचिणो।प्रवेश्य तुज्ञसेवन्या सुष्की सोव्ये वतः परं॥ कार्य्यो योफणिकाव्या करामिविष्य यन्त्रकां। न कुर्खात्स्रेड्सेकच्च तेन क्विचिति हिन्नणः का-लानुमार्यागुर्वे लाजातीचन्दनपद्मकैः। शिलादार्यं स्तातुल्ये स्ते लं कुर्वीत रोपणं ॥ शि-रसीऽपहतं शच्ये बालवर्त्तिं प्रवेशयेत्। बालवर्त्वासदत्तासां, सम्तुलुङ्गं व्रणातस्वेत् ॥ इः न्यादेनं ततो वायुस्त छादिवसुपाचरेत्। अणे रोहति चैकौकं भनैव्यक्तिसपचिपेत्॥ गा-लादापहृतेऽन्यसारस्रो इवर्त्ति पवंश्येत् । कते निः शोणितेचापि विधिः सुद्यः चते चितः ॥ दूरावगाठाः मूचमाः खुर्येवणास्तान्विशीणितान्। कला सूचमेण नेत्रेण चकातै नेन तर्पयेत् ॥ समझो रजनीं पद्मां त्रिवर्गं तुखमेव च । वडङ्गं कट्कां पथ्यां गुडू-चीं सकर जिका। पं हत्य विपचेत्का ले तैलं रोपण सुत्तमं। ताली शं पश्चकं सांसी इरेप्स गुक्चन्दनं ॥ हरिद्रे पद्मिनीजानि सोशीरं सध्कच तैः। पक्षं सदीव्रणेषूतां तैलं रोपण मुत्तमं ॥ चते चत्विधिः कार्यः पिचिते भग्नविधिः । एष्टे क्जी निग्रह्माग्र चूर्णेकपा चरेद्रंगं ॥ विश्विष्टदेहं पतिष्ठं स्थितं हतमेव च । वासरी ते लपूर्णीयां द्रीखां मांसरमा यनं ॥ अयमेव विधिः कार्थः चीणे सर्भइते तथा । रीपणे सपरीपेके पाने च व्रणिनां स दा॥ तैलं घृतं वा संयोज्यं भरीरत्र्नवेच्यन्ति। घृतानि यानि वच्चामि यज्ञतः पित्तवि दधी ॥ सद्योव गेषु देयानि तानि वैद्येन जानता । सद्यः चतवणं वैद्यः समूलं परिषेच चेत् ॥ सिष्या नातिगीतेन बलातैलीन वा पुनः । समङ्गां रजनीं पद्मां पथ्या तृत्यं सुव-र्चलां ॥ पद्मकं रोधमधुकं विडङ्गानि हरेणुकम्। तालीशपतं नलदं चन्दनं पद्मकेशरं ॥ मिञ्जिष्ठीशीरलाचास चीरिणा चापि पद्मवान्। पियालवीनं तिन्द्कास्तक्षानि फला नि च ॥ यथा लाभं समा हत्य तैलमिभिर्विपाचरीत्। सदो बणानां सर्वेषासदृष्टानान्तु रो-पणं। कथायमधुराः श्रोतः क्रियाः खिम्धा सयो जयेत्। सचीव्रणानं। सप्ता इं पद्यानपूर्वे क्रियाच रेत्। दुष्टव्रणेषु कर्त्त व्यमृद्धं चाधस शोधनं। विशोषणं तथाहारः शोणितस्य च सोचणं। कवायं राजवचादी सुरसादी च घावनं। तयोरेव कषायेण तैलं श्रीधनमिखते॥ चार-करपेग वा तैलं चारद्रव्येन साधितं। द्रवन्ती चिरविस्वय दन्ती चित्रकमेव च॥ पृथी-

का निष्मपत्नाणि कासीमं तृथ्यमेव च। चित्रत्ते जीवती नीली हिर्दे सैन्यवं तिलाः ॥
भूमिकदम्बः स्वहाणुकाख्या लाङ्ग्लाह्या। नैपाली जौलिनी चैव मदयन्ती मृगादनी॥
सुधामूर्वाक्षेकोटारिहरितालकर जिल्हाः। यथोपपत्ति कर्त्ते व्यं तैलमेतैस्तु ग्रोधनं ॥ घृतं
वा यदि वा प्राप्तं कालकाः संगोधना स्तथा। सैन्यवं चित्रदेरण्डपत्रकस्तुवातिकी॥तिवृद्धरि
द्रामधुक्षकष्कः पैत्ते तिलैर्युतः। कपाजे तिलतेजाङ्का दन्तीस्वर्षकिकचित्रकाः ॥ दुष्टवणविधिः कार्यो महत्रुष्ठवणेष्वपि ॥ षड्विः प्राक् प्रदिष्टो यः सद्योवणविनिथयः ॥ नातः ग्रान्यं परं वक्तुमपि निश्चतवादिभः। उपसर्गेनिपातैय तत्तु पण्डितमानिनः। केचित्संयो ज्य भाषन्ते बहुवा मानग्विताः ॥ बहु तद्भाषितं तेषा षट्खे ष्वे वावितष्टते । विश्वषा हव सामान्यं षट्वन्तु परमं मतम् ॥

### तृतीयोऽध्यायः॥

ष्यातो भग्नाना चिकित्सितं व्याच्यासामः

भ्रत्याशिनोऽनाधावती यन्तोर्वातात्मकस्य च । उपद्रवैर्वा जुष्टस्य भग्न लच्छे ग सि-ध्यति ॥ ल्युणं क्ट्कं चारमन्तं मैयुनमातपं। व्यायामच न सेवेत भग्नो कचानमेवच॥ या लिमी सरसः चीरं सर्पियुषः सतीनि जी। व हणे चामपानं स्थाद्देयं भग्नाय जानता ॥ मधुको डुंग्बराख्यपना यम् क्रियत्व : । वंग्रम्ज वटानं वाकुगार्यमुपसंहरेत्॥ त्रानेपना यं मिन्निष्ठा मधुकं रताचन्दनं । यतिधीतधृतीन्मियं यानिपष्टञ्च संहरेत् ॥ सप्ताहादय सप्ताहात्मीस्येप्हतुषु बन्धनं।साधारणेषु कर्त्र व्यं पश्चमेपश्चमेऽइनि॥शाग्ने येषु माहात्क्या इम्बदोषवश्चन वा। तत्रातिशिथिलं बद्धे सन्धिर्थयं न जायते ॥ गाढेनापि त्वगादीनं। श्रीफो क्क पाक एव च । तस्मात्साधारणं बन्धं भग्ने गंवित्त तद्वितदः ॥ न्यग्रीधादिः काषायनु सुशोतं परिषेचने । पश्चमूलीविपक्षन्तु चीरं कुर्यासवेदने । सुखीरणसवचार्य-स्वा चुक्रतें विज्ञानता ॥ विभ्रष्य कालं दोपश्च दोषश्चीपधसंयुतं । परिषेकं प्रदेशश्च वि-दध्याच्छोतमेव च ॥ रहिं चोरं समर्पिष्कं मधुरीषधसाधितं। शीतलं लाच्या युक्तं प्रा-तभेगः पिवेश्वरः ॥ सुत्रणस्य तु भग्नस्य त्रणं स्पिमेधूत्तरैः। प्रतिसार्थ्य कषायैस्त् श्रेषं भग्नी वदाचरेत्॥ प्रथमें वयसि त्वेवं भग्नं सुकरमादिशेत्। जल्पदोषस्य जन्तोस्तु काले च गि-शिरात्मके ॥ प्रथमे वयसित्वे वं मासात्मान्धः स्थिरोभवेत् । मध्यमे द्विगुणात्कालादुत्तरे तिगुणात्स्सतः॥ प्रवनामितमुन्नह्यो दुन्नतं चावपीडयेत्। प्राञ्छेदतिचिप्तमधो गतं ची-परि वर्त्त येत्। पाञ्चनैः पिडनैयैव संचेपैर्वन्धनैस्तथा। सन्धीन् गरीरे सर्व।स्त चलान प्यचलानिष ॥ एतेस्तु स्थापनोपायै स्थापयेनमतिमान् भिषक् । उत्पष्टमघ विश्वष्टं स-न्धं वैद्यों न घट्ये । तस्य भीतान् परिषेकान् प्रदेशं शावचार्येत्। अभिघाते हते स-

स्थिः खां यातिप्रक्ततिं पुनः । घृतद्ग्धेन पट्टेन बेष्टियित्वा यथाविधि । पट्टोपरि कुशा-म्हता यथावद्वन्यमाचरेत ॥ प्रत्यङ्गभगस्य विधिरत उर्द्धं प्रवच्यते । नखंसन्धं सम्तिप-ष्टं रक्षानुगतमार्या। अवसथ खते रक्षे गालिविष्टेन लेपयेत्॥भग्नां वा सन्धिमुक्तां वा स्थापियत्वं। गुलीं समं। अणुनानेष्ठा पट्टेन घूतमेषां प्रदापयेत्॥ अभ्यज्य सर्विषा पादं तन्तम्मं क्योत्तरं। वस्तपद्देन बद्रीयाद्यच्यायाभमाचरेत्॥ श्वभ्यज्यायामयेज्ञङ्कामः रुच सुसमाहितः। दत्वा हचत्वचः गीता वस्त्रपट्टेन वेष्टयेत् ॥ सितसं। यत्रयोगेन पाञ्छे-दूर्विस्य निर्गतम् स्मुटितंपि चितं चापि बन्नोया पूर्वविद्वपक्ष आव्के दृष् मधी वापिकटो-भगनन्तु मानवं। ततः स्थानस्थितं सन्धी वस्तिभि समुपाचरेत्। पश्चकांस्वय भग्नास् व ताभ्यक्तस्य तिष्ठमः । दिचिणाखय वा वामास्वतुमृज्य निबन्धनीः ॥ ततः कर्वालकान्द्रला वेष्टयेत् सुप्रमाहितः । तैलपूर्णे कटाहे वा द्रोखां वा गाययेत्रगं॥ सपलीनोतिचपेळाचासंस समन्धी विमंहते। खानिस्थितच बभीत खस्तिकेन विचचणः ॥ कीर्परन्तु तथा सन्धिसङ् ष्ठेनानुमार्जयेत्। श्रनुमञ्च ततः सन्धि पीडयेत्कप्राच्युतं ॥ प्रसार्याकुञ्चयेञ्चेनं स्नेइसेक ञ्च दापयेत्। एवं जानुनि गुल्फे च मिणवस्ये च कारयेत् ॥ उसे तले समे झत्वा तलभ ब्ब स्य देहिन: । बधीयादामतैलेन परिषेकच कार्यत् ॥ प्राक्षोमयमयं विण्डं धारयेन्स्रम यं ततः। इस्ते जातवले चापि कुर्यात्याषाणधारणं ॥ सन्न मुन्नमयेतिस्वनमचनं मृष-सीन तु। तयो नतं पोडयेच वभीयाहाढमेव च॥ एकवदापि कत्तेव्यं वाहभग्निचिकिः सितम्॥ ग्रीवायां तु विव्वताया प्रविष्टायामधीऽपि च। भवटावथइन्बीस प्रग्रह्मीसम-येत्ररं । तथा कुणान् समं दत्त्वा वस्त्रपट्टेन वेष्टयेत्। उत्तानं भाययेचेनं सप्तरात्रमत-न्द्रितः ॥ इन्वस्थिनी समानीय इनुसन्धी विमंहते । स्वेदयित्वा स्थिते सम्यक् पञ्चाड्डी वितरेद्विषक् ॥ वात्रधुमधुरैः सपिः सिष्ठं न्स्ये च पूजितम् ॥ अभग्नांखिलितान्दन्तान् स-रतान वपोडयेत्।तर्णस्य मनुष्यस्य योतेरालेप्यदेहिः॥मिक्वास्वभस्ततः योते सन्धानीयै-क्याचरेत्। उत्पलस्य च् नालेन चीरपानं विधीयते ॥ जीर्णस्यतु मनुष्यस्य वर्ज्ययेचलि-तान् हिजान्। नामां सन्ता विव्रक्तां वा ऋज्वीं कात्वा प्रजाक्षया॥ पृथङ्नासिकयोनी डारी दिसुखी सम्पवेशयेत्। ततः पट्टेन संवेष्ट्य घृतसेकं प्रदापयेत्॥ भग्नंकणेश्च ब भीयास मं कत्वा प्रतम्ताम् । सदाः चतविधानञ्च ततः पश्चात्समाचरेत् ॥ म्मतुलुङ्गाद्दिना भिन्नी कापाले स्धुमर्पिषी । दला ततो निबन्नीयात्सप्तान्चः पिवेद्षृतम् ॥ पतनादिभिचाताहा शूनमङ्गे यदचतम् । शीताग्प्रदेहारसेकां स भिषक् तस्यावचारयेत् ॥ यय जङ्गोकभम्नानं कपार्टगयनं हितम्। कीलका बन्धनार्थञ्च पञ्चकार्थाः विजानता ॥ यथा न चलनं तस्य भग्नस्य क्रियते तथा। सन्धेरुभयतो हो ही तले चैकस कीलकः॥ श्रीखां वा एष्ठवं प्रो वापच्यस्यचकयोस्तया। भग्नमन्धिविमोचेषु विधिमेनं समाचरेत्। सन्धीयरविसुन्नांस्तु-

Zatni-it

स्मिन्यान् स्वित्रं स्टूकानात्। उत्ते विधाने बुद्धा च सस्यक् प्रक्षतिमानसेत्। का गडमाने प्रकृ है तु विवसी ल्वण मं हिते। आपोध्य श्रमये इन्नं ततो भग्नवदाचरेत्। कल्पये विर्गतं शुष्कं त्रणान्ते ऽस्थि समाहितः। सन्ध्यन्ते वा क्रियां कुर्यात्सत्र खेत्रणभवन वत् ॥ उर्दका ये-तु भग्ननानां मिस्तिकां काणेपूरणं । प्रतपानं दितं नहयं प्रशाखासनुवामनं ॥ चत कर्षं -पवच्यासि तेलं भग्नस्य साधकं । राजी राजी तिलाण्काणान्व। संघेदि शिवेजले ॥ दिवा दिवा शोषयित्वा गवां कीरेण सावयेत्। ततीयं सप्तरात्वं वा सावयेग्मधुकाम्बुना॥ तः तः चीरे पुनः पीतानमुश्रष्कां सूर्णयेज्ञिषक् ॥ काकीत्यादि सयष्ट्रान्तं सन्दिष्ठो सारियां-तथा। कुटं सर्जरमं मांसीं सुरदान सचन्दनं॥ भतपुष्पाच सच्चूर्ध तिलचूर्णन योजये-त। पीडनार्धेच कर्ने व्यं सर्व्य गत्थयां पयः ॥ चतुर्गणेन पयसा तत्ते लं विपचे डिपक्। एसामंश्रमतीं पत्रं जीवनं तगरं तथा ॥ रोधं प्रपीग्डरीकच तथा कालानुमारिणं। से-रेयकं चीरश्कामनन्तां समध्लिकां ॥ पिष्टा शृङाटक खैव पूर्वी नान्यी वधानि च। ए-भिस्ति दिपचे ते लं शास्त्र विन्स दुन। जिना ॥ एतत्ते लं सदापयं भन्नानां सर्व्य कमीसु। माचेपके पचाघाते ताल्योवे तथादिते । मत्यास्तको शिरोरोगे कर्णशूले इनुबहे । बा-धियां तिसिरे चैव येच स्त्रीषु चयं गता:॥ पष्यं पाने तथास्यक्षे नस्ये वस्तिषु भोजने। योवास्क्रस्थोरमां हिंद्रम्नैवीपजायते ॥ सख्य पद्मप्रतिसं सस्मान्धिमसीरणं । राखतै-चित्रं नाम्ना मर्व्वातिकारन्त ॥राजाईमेतत्कत्त्यं राजामेव विवच्नाः। तप्मा-चित्रियालानां तैलानि सधुरै: सह ॥ वमां द्वा यथाला भं चिरे दमगणे पचेता स्त्रे हो-त्तरितं चाम् कुर्धाह्मनप्रमाधनं ॥ पानाभ्यज्ञनमर्पेषु वस्तिकर्भणि सेचने । सम्बेनैति ययापाकं प्रयतेन तयाभिवक् ॥ पक्तमां निष्यक्षायु ति किक्क्रेण निष्यति । भग्नं स-न्यिमनाविद्यस्तीनाङ्गमनुत्वणं ॥ सुखदेष्टापचारञ्च संहितं सम्यगादिश्येत् ॥

# चतुर्थोऽध्यायः॥

श्रवाती वातव्याधिचिकि त्वतं व्याख्यास्यामः।

आमाश्यगते वाते च्छर्दयिला यघाक्रसम्। देयः षड्धरणीयोगः सप्तरातं सुन्तास्त्र-ना ॥ चित्रकेन्द्रयवे पाठा कटुकातिविषाभया। वातव्याधिप्रशमनो योगः षड्धरणः स्म-तः ॥ पक्षाश्यगते चापि देर्य स्ने हविरेचनम् । वस्त्रयः शोधनीयाश्च प्राशाश्च लवणोत्त-राशकाव्यो वस्तिगते चापि विधिवस्तिविशोधनः। श्रोत्नादिषु प्रकृपिते कार्यश्चानिल्हः कामः ॥ स्नेहाभ्यङ्गापनाहश्च सर्दनानिपनानि च । त्वर्षमांसाद्यक सिराप्राप्ते कुर्याचा-च्याप्राच्यां ॥ स्नेहोपनाहान्विकर्मवस्थनोकार्दनानि च । स्नायुसब्ध्यस्थिसंप्राप्ते कुर्या-द्याप्राचनिद्रतः ॥ निक्षेऽस्थिन वा वायी पाणिमन्ये न दारिते नाडीं द्वास्थिन भि। पक् चूषयेत्पवनं बली ॥ शक्षवाप्ते इनिले कार्यः शक्षदोषचिकित्सतं । अवगाइकुटोकर्ष प्रसाराभ्य द्ववस्तिभिः ॥ बनामितिरकौस्त संस्ट्रमिवरोधिभिः । सुप्तिवातं अस्ड मोत्त कुर्यात् बहुगोक्षिवक् ॥ दिशाच लवणागारध्मी स्तैलममन्वितै:। पञ्चमृलीमृत चीरं फानाक्ती रस एव च ॥ सुद्धिको धान्ययूषी वाहितो वा तविकारिणां। काकोल्यादिः स-वातप्तः सर्वोच्तर्यमंयुतः ॥ सान्योदकमां मस्त सर्वे छे इसमन्वितः । सुखीषाः खष्टल्य-णः मान्वणः परिकीत्तिः ॥ तेनीपनाइं कुर्व्वीत सर्व्वदा वातरीगिणां कुञ्चमानं क्जा-त्तं वा गातं स्तव्यमधापि वा॥ गाउँ पट्टै निबन्नोयात चीमकोर्णिकौः। विडा-सन कुलोष्ट्राणां चर्मगोखा सगस्य या ॥ प्रवेषयेदा स्वभ्यक्षं यान्वणैनोपनाहितं । स्वन्यः वचिष्ति म्यामं वायुं सन्धागनं तथा॥ वसनं इन्ति नस्यच कुशलेन प्रयोजितं। शिरोग-तं शिरोवस्तिई न्ति वास्विमोचणं ॥ स्ने इसातामहस्र चारये तत योगतः । सर्वोङ्गग-तमेल। इस्थितं वापी ससीरणं ॥ क्णां किवली वस्तिवीयुवैगिमवाचलः । स्ने इस्वे दस्त थाभ्यको वस्तिः स्त्रीहविरेचनं ॥ शिरोवस्तिः शिरःस्त्रीहो धूमः स्त्रीहिक एव च । सुखी-पाः संहगरङ्षो नस्यं स्नैहिकमेव च ॥ रसाःचीराणिमांसानिस्ने हाः स्ने हान्वित च्यत्। भोजनानि पालास्त्रानि स्तिष्धानि खवणानि च ॥ सुखोणास परिषेकस्त्रेया संवाहनानि च। कुङ्गमागुर्वपत्राणि कुष्ठै लातगराणि च॥ कौ शेयो णिकरो माणि कार्पासानि गुरूणि च । नियातातपयुक्तानि तथा गर्भ ग्रहाणि च सदो भयाग्निसन्तापो ब्रह्मचर्य तथैव च। समासनैवसादीनि योज्यान्यनिलरोगिषु ॥ तिवहन्तोसुवर्णचीरीसप्तलागिष्टिमः लाविडङ्गानासचसमाः वालकाः विल्वसातः कलकस्तित्वकसृलकस्मिक्कवास्मिक्कारस-द्धिपाव दे दे प्रतपावमेकं तदैकथं संस्च्यविपचेत्तिल्वक्सिप्रतत् सेहविरेचनस्प-दिशन्ति वातरोगेषु । तिल्वकविधिरेवाशोकरस्यक्योद्रेष्टव्यः ॥ तिलपरिपीडनापकारण काष्ट्रान्यान्यकालं तैलपरिपीतान्यण्नि खण्ड्यः कल्पयित्वावन्त्य महति कटाहे पानीये ग्राम्नाच्य काथयेत्रतः स्नेहमञ्जूष्ठाचदुदेति तत्सरकपा ग्योरन्यतरेणादाय वात-घोषधपतीवापच स्रोहपाककर्णन विपचेदेतदगुतैलसुपदिशन्ति वातरोगेषु । अगुभ्य-स्ते लद्रव्ये भ्यां निष्पाद्यत द्रत्यणुतेलम् ॥ अय महापञ्चमुलकाष्ठे व इभिरवद्यावनिप्रदे-श्मसितम्बितमेकरात्रम्पशान्ते उनावणोद्य भसा निवृत्तां भूमिं विदर्शरगन्तादिसिंह न तैलवटगतेन तुल्यपयसाभिषिचे करात्रमवस्थाप्य ततो यावती सतिका सिन्धासासा दायोश्णोदकेन सहित कटाहेऽध्यामिञ्च तत यत्तेलमुत्तिष्ठे तत्प। णिभ्यां खनुगुप्तं निद्ध्यात्। ततस्तैलं वातहरीषधकाथमां सरमचीरास्त्रभागसहस्रेण सहस्रपाकं विपचेद्यावता का लेन शक्तोति पत्तं प्रतिवापयात है मवता दिचणापयगाय गन्धावा-तवानि च तिसान् सिध्यति मङ्गानाधापये ईत्रन्दु भिं घातये च्छतं धारये दालव्यजनस्वी-

जयेटबाद्याण महस्रं भोजयेष् तत्माधु मिडमवतार्थ्य सीवणें राजते स्नमये वा पाते स्वन्।मां निद्ध्यान्तरेतत् महस्रधाकमप्रतिवारवीर्व्यं राजाहं तेलमेवं भागभतिवपक्षं णतपाकम् ॥ गन्धर्व्यं हम्तकम्प्रक्रकनक्षमाल। टक्ष्पकपृतीकारव्यधिचित्रकाटीनां पत्राग्वाद्रीण लवणेन महोद्र्यलेऽवन्त्र सेहचरे प्रचिप्याविल्प्यगोगक्रहिर्दाहयेटेतत्पत्रलवणम्पदिशन्ति वात रीगेषु ॥ पत्रनवणम् ॥ पवं सुहीकाण्डवान्तीकुशियु लवणानि स्ने
च्य घरं प्रयित्वा मिर्पस्तेलवनामज्ञभः प्रचिप्याविल्प्य गोगक्रहिर्दाहयेटेतत्स्त्रे हलवणस्पदिशन्ति वातरीगेषु ॥ काण्डलवणम् ॥ गण्डीरपलागकुरुनविल्वाकस्त्र च्यापामार्गपारलापासिमद्रकनाटेयोकण्यगत्थानीपनिर्दहन्यरक्ष्यकनक्षमालकपृतिक 'वहतीकण्यकारिकाभक्षातकेषुदो वैजयन्तीकदलीवर्षाभूक्षीवेरच्यकेन्द्रवाणीश्वेत्तमौचक्षकाशोका
हत्येवं वर्गं मस्नेलपत्रशाखमाद्रभाहृत्य लवणेन मह संस्रष्टं पृव्यं वहग्रेवा चारकल्पेन
परिस्राव्य विपचेदेतत्प्रतिवापयात्र हिंग्वादिभिः विष्णच्यादिभिर्वा ॥ इत्येतत्कन्त्याणकलवणं वातरोगेषु गुनमद्रीहाग्निष्ठाभीणीगिऽरोचकार्त्तानां कासादिभिष्ठपद्रतानां चोपदिशन्ति पानभोजनेष्विति ॥ भवति चात्र ॥ विष्यन्दनादुन्यभावाहोषाणाञ्च विपाचनात्। संस्कारपाचनाचेदं वातरोगिषु गुन्धति ।

88

# पञ्जमोऽध्यायः॥

श्रयातो सहावातव्याधिचिकित्सितं व्याश्यासः।

दिविधं वातशोणितमुत्तानमवगाद् श्रे त्येके भाषन्तोतन्त न सस्यक्ष्ठवदुत्तानं भूत्वा कालान्तरेणावगाद्रोभित तस्मान दिविधम् ॥ तत्र वनविद्यश्चादिभिः प्रकृषितस्य वायोगुंकरणाध्यगनगीलस्य पद्षष्टं शोणितं मार्गमाद्यत्य वातेन महेकीभूतं युगपदातरक्तः निमित्तां वेदनां जनयतौति वातरक्तं तत्तु पृर्व्वं हस्तपादयोरवस्थानं कृत्वा प्रथाहे हं व्याप्नीति । तस्य पृर्व्वं कृपाणि तोददाह कग्रुजोफस्तश्चत्य पाक्ष्यिसरास्मायुधमनिस्पन्द-नम्क्यिदीर्वं व्यानि ग्यावरक्तमग्रुज्ञोत्पत्तियाकस्मात्पाणिपादतलाङ्ग्लिगुहफ्पप्रसृतिष्ठ ॥ तत्राप्रतिकारिणोऽपचारिणय रोगो व्यक्तस्तस्य लचणमुक्तं तत्रापतिकारिणो वैकत्यं भन्वति ॥ भवित चात्र ॥ प्रायगः सुकुमाराणां मिष्याहारविहारिणां । स्थूनानां सुखिनां चापि वातरक्तं प्रकृप्यति ॥ तत्र प्राणमामचयपिपासाञ्चरमूच्छाञ्चामकासस्त्रश्चारोचकानियाकविद्यरेणसङ्गोननेरनुपदृतं वलवन्तमात्मवृत्तस्प्यकरणवन्तं चोपक्रमेत्॥ तत्रादाः विव वहुवातकचम्लानाङ्गाहते मार्गावरणाद्दुष्टगोणितमसक्तद्व्याव्यमवसिञ्चेद्दातकोष-भयान्ततोवमनादिभिक्पक्रसैक्पपाद्य प्रतिसंस्रष्टभक्तं वातप्रवले पुराण्यतं पाययेदजान्त्वीरं चार्वतेलं सधुकाचयुकं स्थालविद्वासिद्वं वा प्रकर्रासध्यस्य एठोसङ्गाटककाशिकं

सिषं वा प्यामारामाभुषवीश्वगालवित्रापील्यतावराष्ट्रदेशाहिव समूलीसिषं वा दिवस् स्त्रीक य प्रगुणसिंद्रेन च पयसा सञ्जम्बिस्ही खरेट्रामरलभद्राक्वचासुरिभकलका प्रतीवाएं तेलं पाचियत। पान।दिषूपयुष्त्रोतगतावरीमयूरकमधुकचोरविदारीबलातिव-लात्यपञ्चमूलीकायसिदं वाकाकोल्यादिपतिवापं बलातेलं गतपोकञ्चेति॥ वातहर सूल सिद्देन च पय्ता परिषच नमान्ने न वा कुत्रीत । यत्र भुकेरण्ड ति ल वर्षा भूमिवीप देह:कार्थ्य:।-तत चूर्णितेषु यवगोधूमितिलमुदुमाषेषु प्रत्येक्यः काकोली चीरकाकोलो जीवकर्षभ-कवलातिबलाविषस्णालगृगालविन्नामेषगृङ्गोपिय।लगर्कराक्येक्वस्रभिवचाकरकसि-योप्यनाइ। यें सिर्पस्तै लवसासज्जदुम्धसिष्ठाः पञ्च पायसा व्याख्याताः॥ स्नै हिकफलमारी -त्वारिका वा ॥ चूर्णितेषु यवगोधूमतिलमुद्गमाषेषु विचित्रमतस्यपिशातवेशवारी वा॥ विल्व पेशिकातगरदेवदारुसरलारास्नाइरेणुकुष्ठशतपुष्पासुरादिधमस्तुगुक्त उपनाइ: सातुलुङ्गास्त्र तैन्धवष्टतिमयो मध्यियुमूलमालेपे तिलक्षकयोति वातप्रवले ॥ पित्तप्रव ली द्राचारेवतक्रूफलपयस्योमधुकचन्दनकास्मर्थकषायं भकरामधुमधुरं पाययेत्। मता-वरोमधुकपटोलिकाकार्रोहिणीकषायं गुडूचीकषायं वा पित्तज्वरहरचन्दन।दिकषा-यं यर्करामधुमधुरं तिक्ताकायमितं वा सपि: ॥ विसस्णालभद्रश्रियपद्मककारीणाई-चीरेण परिषेक: ॥ चीरेचुरसमधुगर्करात्रणुलीदकौर्वा द्राचेचुकषयमिय मेस्तुम-धुवान्यास्त्री जीवनियसिक्षेन वा सर्पिषाभ्यकः ॥ शतधीतप्ततेन वा काकोत्यादिक-र्काविपक्रीन वा सर्पिषा प्रालिषष्टिकनलवंजुलतालियगृङ्गाटकगलोड्यगौरीगैरिकप्रैवल पद्म अप द्मपत्रमस्तिभवान्यान्त्वपिष्टै: प्रदेही एतसियः। वातप्रवलेऽप्येषसुखीशाः प्रदेहः का-र्थः॥रत्मप्रवलीऽप्येवं वहुगय गोणितमवसेचयेत् योततमासप्रदेशः कार्था इति ॥ स्ने सप्रव-ली लाम इक हरिद्राक्षणायं मधुमधुरं पाययेत्। तिफलाकषायं वा मधुक गुङ्गवेर हरीतकीति। क्तरीहिणीकल्कंवा सचीद्रसूतं तोयेनगुडहरीतकींवा भचयेत्॥तेलसूत चारोदस्राणुक्त-कफन्नीषधनि:कायैः परिषेकः॥श्रारम्बध।दिकषायैवींश्यौ।सस्त्मृत्रस्राश्रक्तमध्कसारिवा पद्मकसिखं वा छतमभ्यङ्गः। तिल सर्वेपातसीयवचूर्णानि स्रोधातककपित्यमध्यागुमित्रा-णि चारमृतिपष्टः प्रदेहः। खेतसर्षेपकरकः तिलाशगन्धाकरकः प्रिया लसेलुकपित्यत्वक् करकः सध्यित्रपुनर्नवाकरकः व्योपिततापृथक्पणीवृहतीकरक दत्ये ते पञ्च प्रदेशः सु-षों भा: चारोदकपिष्ठा: ॥ यालपणी पृत्रिपणी वहत्यो वा चीरपिष्टास्तपणां मः याः ॥ संसर्गे सनिपाते च क्रियापयमुक्तं मियं कुर्यात्॥सर्वेषु गुडहरीतकीं वा सेवेत पिपालीवी चोरपिष्टावा वारिपिष्टावा पञ्चाभिवद्या दशामिवद्या वा पिवेत्चोरीदनाहारी दशरालं भुयसापकर्षयेदेवं यावत्पञ्चदम चेति तदेशत्पिप्पलीवर्षमानकं द्वातमोणितविषमञ्चरा-रोचकपाण्डुरोगम्रोहोदरार्शः कासम्बासभोषभाषाश्विसादहृद्रेगोदराख्,पहन्ति ॥ जीः

वनीयप्रतिवापं सर्पिः पयसा पाचियत्वा अथञ्जेत् ॥सहामहदेवाचन्दनसूर्वासुस्ताप्रियानः शतावरी करीर पद्मकसध्करातपृष्य कुष्ठानि चीर पिष्ट. प्रदेही प्रतसण्डयुक्तः ॥ सैरयका-टक्ष्यमबलातिबलाजीवन्तिसुषवोक्षवको वा चागचीरिषष्टः ॥ काश्मर्थस्यतर्पण्कल्को-वा सम्बद्धिष्टमञ्जिष्टमञ्जरसम।रिवाचीरसिखं पिग्डतैल सभ्यङः॥ मर्वेषु च पुरागष्टत मामलकरसविपक्षं वा पानार्थे॥ जीवनधीसिष्ठं परिषेकार्थं काकी ल्यादिकाय करित्रे वा ॥ स्ख्वकाथिमरं वा कारवेज्ञककाथसात्रिमरं वा ॥ बलातै छं वा परिघेकावगा ह-वस्तिभीजनेषु गालिषष्टिकयवगीध्मानमनवं अञ्जीत प्रयसा जाङ्गल्रसेन वा सदगर-घेणवानास्त्रेन ॥ ग्रोणितमोच्चाभीच्यं क्वीत । उच्छितदोषे च वमनविरेचनास्थाप-नान्वामनकर्मा कर्त्र व्यम्॥भवन्ति चात्र॥एवसाद्यैः क्रियायोगैरचिरोत्पतितं सुखं। वा-तास्व साध्यते वैद्यौर्याप्यते तु चिरोस्यितं॥उपनाइपरोपेकपदेहाभ्यञ्जनानि च। श्राणा-न्यप्रवातानि मनो ज्ञानि महान्ति च॥सटुगग्डोपधानानि शयनःनि सुखानि च। वातर-क्तो प्रयस्तते सद्मंवाहनानि च ॥ व्यायासं सैथनं कीपस्णाम्ललवणाणनं । दिवास्तप्त-सिम्यन्दि गुरु चात्रं विवर्जयेत्॥ अपतानिकनसस्रस्ताच्यमक्ष्यवसस्त्व्यमेद्रमस्ते दन-सविपनसप्रलापिनमखट्रापातिनमविष्ट्रियासिनं चोपक्रमेत् ॥ तत्र प्रागिव स्ने हाभ्यतां खिनगरीरमवपीडनेन तीच्यो नीपक्रमेत शिरः ग्रहार्थं। अनन्तरच विदारिगन्धादिकाथः सांमरमचीरद्धिपक्षं सर्पिरच्छं पाययेत् तथा हि नाति सात्रं वायुः प्रसर्ति । ततो स-द्रदार्गीद्वा तन्नगणमाहृत्य सयवकीलकुलत्यसानूपीदकमांसं पञ्चवर्गमेकतः प्रकाष्य त-मादाय नवायमम्बचीरै सहीन्मिया सर्पिस्तैल असामजाभिः सह विपचेन्मधुरकपती-वापं तदेतचे वृतमपतानिकनां परिषेकावगाहाभ्यक्षपानभोजनानुवामननस्थेषु विद-ध्यात्। ययोत्ती स स्वेदविधानै: स्वेदयेत्। बलोयिस वाते सुखोत्य तुषवुसकरीषपूर्वे कूपे निदध्यादाम् खात्॥ तप्तायां वाङ्गारचुल्ल्यां तप्तायां वा शिलायां सुरापरिषिक्तायां पलागदत च्छनायां गाययेत्। क्रशरावेशवारपायसैर्वा खेदयेत्॥ सूलको छवूकस्पूर्जार्ज-कार्कमात्वामाङ्किनो स्वरसिष्ठं तैलसंपतानिकनां परिषेकादिष्पयोज्यं । श्रभुक्तवता पीतमम्लं दिधमिरिचवचायुक्तमपतानकं इन्ति तैलसिपविसाचीद्राणि च ॥ एतच्छ दवा-सापतानकविधानमुक्तं संखष्टे संख्ष्टं कर्त्तव्यं ॥ वेगान्तेषु चावपीडं द्यात्। तास्त्र-चूडककंटक शामत्स्य शिश्रमार पराहवसा सामिवेत । चीराणि वा वातहर सिद्धानि यव-को लक्क सम् मूलकदिष छतते लसिडां वा यवागूं स्ने इविरेचना स्थापना नुवासने यैनं दश-रात्राहतवेगमुपक्रमित्॥ वातव्याधिचिकित्सितं चावेचेतं रचाकर्भं च कुर्थादिति॥ पः चावातीपद्रतमेम्लानगावं सर्वमात्मवन्तमुपकरणवन्तं चीपक्रमेत्। तव प्रागेव स्ते-इस्बेदोपपत्रं सदुना गोधनेन संसोध्यानुवास्यास्यास्य च यथाकालमाचेपविधानेनोपच-

रेत्। वैशिषिकसात्रमस्तिव्कशिरोवस्तिसाण्तैलमभ्यङ्गार्थे शास्त्रणम्पनाष्टार्थे वलातैल-मनुवासनार्थे। एवमतन्द्रितस्तीं यतुरी वा मासान् क्रियापयमुपसेवेत ॥ मन्यास्त्रक्षे ८-प्येतदेव विधानं विशेषती वातस्रोषाचरैर्नस्यौक्ष्चस्रोदेशोपचरेत्॥ श्रपतन्त्रकातुरं न। पतः र्पयेत्। वसनानुवासनाष्ट्रापनानिःन निषेवेत् ॥वातः स्रोपक्षो च्छासं तीच्यौः प्रथ्माप-नैसीचयेत्। तुम्ब्रपुष्कराच्च हिंग्बम्बवेतसपय्याखवणत्रयं यवक्षायेन पातुं प्रयच्छे त् प-थ्या गतार्डी सीवर्चलिहिपली चतुर्गुणे पयसि सपि:प्रस्थं सिडं वातक्को स्नापनुच कर्मकुर्था-त्। अर्दितातुरं बलवन्तमुपकरणवन्तच वातव्याधिविधानेनो पचरेद्वै ग्रेषिकैच सस्ति-ष्कि शिरोवस्तिनस्य धूमीपना इस्रे हनाडीस्त्रे दादिभि:। ततः सत्रणं महापच्च सूलं काकी-ल्यादिं विदारिगन्धादिमौदकानूपमां तथैवोदककन्दां संहल्य दिगुणोदके चीरद्रो-णेनिकाण्य पादावशिष्टमवतार्थे परिस्नाव्य तैलप्रस्थेनोन्मित्रा पुनरम्नावधित्रयेत् तत-स्तीलं चीरानुगतमवतार्थ गीतीभूतमिमस्यीयात्तवयः स्ती च उत्तिष्ठीतमादाय मधुरी-षधसद्वाचीरयुक्तं विपचेदेतत्चीरतैलमदितातुराणां पानाभ्यङ्गादिषूपयोज्यं ॥ तैलहीनं वा चोरसिंग्रचितर्पणिमिति॥ ग्टभ्रसीविखाचीक्रोष्ट्रकिश्रः खन्नपङ्खातकग्टकपा-दंदाहपादहर्षाववाहुकवाधियधमनीगतवातरोगेषु यथोक्तं यथोद्देशच सिराव्यधं कुर्याः दन्यतावबहुकाहातव्याधिधिकित्सितं चावेचेत ॥ कर्णभूले तु सृङ्गवेररसं तैलमधुसंसृष्टं सैन्धवीपहितं सुखोणां कर्णं दद्यादनासूत्रं सप्ततेलानि वा सातुलुङ्गदाडिमतिन्तिडी कखरसमृत्रसिदं तैलं ग्रुत्तसुरातक्रसूत्रलवणसिदं वा॥नाड़ीखं दैश खेदयेत्। वातव्याधि-चिकित्सां चावेचेत । भूयश्वोतरे वच्चामः ॥ तूणीप्रतूखोः स्त्री इलवणम्दकेन पाययेत् पि-पाल्यादिचूणें वा हिङ्ग्यवचारपगाढं वा सर्पिवेस्तिभिश्च नस्पक्रमेत् ॥ आधाने त्वपत-पंणपाणितापदीपनचूर्णफ्लविति क्रियापाचनीयवस्तिभिकपचरेत् । लङ्घनानन्तरं चा वकाले धान्यकजीरकाटि दीपनिधान्यवानि ॥प्रत्याधाने क्टरनापतपंगदीपनानि क्र-र्थात् ॥ अष्ठीलाप्रत्यष्ठीलयोगु लमाभ्यन्तरविद्रिधवित्रयाविभाग इति ॥ हिंगुति कट्वचा-जरोदाधन्याजगन्धादाडिमतिन्तिडीकपाठाचित्रकयवचारसैन्धवविडसी वर्चल्खर्जिका-विष्यलोसूलाइंलावेतससठीपुष्करसूलइपुषाच्याजाजिपयासूर्णयित्वा सातुंलुङ्गाइलेन व हुगः परिभाव्याचमात्रां गुटिकां कारयेत्ततः प्रातरिकेकां वातविकारीभचयेत्। प्रयेष-योग. कासश्वासगुल्मोदरारोचकच्छद्रोगाधानपार्खोदरवस्तिश्लानाच्यूतकच्छ भीचा-र्यस्तू गोप्रतू गोरपहन्ति । भवन्ति चात्र ॥ केवलो दोषयुक्तो वा धातुभिर्वाष्ट्रतोऽनिल्:। विज्ञेयो लचणो हाभ्यां चिकित्सा वाऽविरोधतः ॥ रुजावन्तं घनं श्रीतं शोफं भेदोयुती-ऽनिल: । करोति यस्य तं वैद्य: शोधवत्सम्पाचरेत् ॥ कफमेदोहतो वार्युर्यदोकः प्रतिप-यते । तदाङ्गमदंगीय स्वरोम हर्षक्जा ज्वरैः ॥ निद्रया चार्दिती स्तन्धी भीतलावप्रचेतनी।

गुरुकाविष्यरावृक न खाविव च मन्यते ॥ तमूरुक्तभ्यसित्या हुराक्यवातमयापरे । स्ते घ-वर्की पिवेत्तत चूर्णे घट्धरणं नरः ॥ हितसुण्याख्नुना तदित्यप्पच्यादिगणैः कृतं । लिह्या-हा त्रेफलं चूर्णे चौद्रेण कट्कान्वितं ॥ सृत्रेवी गुग्गुनुं चेष्ठं पिवेद्वापि पिलाजतु । तः तो हित्त कफाक्रान्तं समेदस्तं प्रमञ्जनं ॥ हृद्रोगमरुचिं गुरुमं तथाभ्यन्तरविद्रिधं । स-चारमृत्रखेदां इक्चाण्युत्सादनानि च॥कुर्व्याद्दिद्वाच सृत्वाक्यैः करच्चफलसर्षपै। भीच्याः पुराण्य्यासावकोद्रयोद्दाच्चगालयः॥ग्रुष्कसृत्वक्यृष्ठेण पटोल्क्य रसेन वा।जाङ्गलैर हत्तेभैं । सैः धाक्षेत्राचवर्णे हितः ॥ यदा स्यातां परिचोणे भूयिष्ठे कफ्मेदसी । तदा स्रे हादिकं कर्म पुनरत्वावचारयेत् ॥ सुगन्धिः सुलघुस्च्यस्ती हणोणः कटुको रसः । कटुपाकः सरो-ह्यो गुग्गुलुः सिन्धपिच्छिलः ॥ स नवो हं हणो हष्यः पुराणस्वपकण्वः । तैह्य्योष्ट्या-क्षातस्त्रिफ्तादावीपठोलकुग्रवारिक्षः ॥ पिवेदावाप्य वा सृत्रैः चारेक्णोदकेन वा । कोणे यूपरसचोरेभुंच्यानो हन्ति सासतः ॥गुरुमं सेहसुदावर्त्तं सुद्रं सभगन्दरम् । क्रिस-काण्डुक्चिक्षत्राण्यर्वृद्यत्यमेव च ॥ नाड्याक्यवातश्वययुकुष्ठदुष्टवणाय सः । कोष्ठसन्ध्य स्थिगं वायं वचिमन्द्राणनिर्थेषा ॥

### षष्ठष्ठोऽध्यायः ॥

ष्यवातीऽर्भसां चिकित्सितं व्याख्यास्यासः।

चतुर्विधोऽर्यसां साधनोपायः ॥ तद्यथा भेवजं चारोऽग्निः ग्रस्नमिति तत्नाचिरकाल्लातान्यत्यदोपलिङ्गोपद्रवाणिभेवजसाध्यानिस्दुपस्तावगाढान्युच्छितानि चारेण ।
कर्त्रशस्त्ररपृथुक्तिनान्यग्निना ॥ तनुमूलान्युच्छितानि क्लोदविक्त च ग्रस्त्रोण । तत्न भेष्रमाध्यानामग्रीसामदृश्यानाञ्च भेषजं भवित चाराग्निगस्त्रसाध्यानान्तु विधानसृच्यसानमुपधारय ॥ ॥ तत्न बलवन्तमातुरमर्गोभिकपदुतसुपिद्धिग्धं परिस्विद्धमिन्तवेदना
मिहिबिप्रमाय्ये च्छिष्यमण्यमत्यमन् द्रवप्रायं भुक्तवन्तमुपवेष्य सम्भतं ग्रुक्षो देशे साधारणेक्यम्न काले समेफलिके ग्रय्यायां वा प्रत्यादित्यगुदमन्यस्रोत्सङ्गे निषसपूर्व्यकायसुनानं किञ्चदुन्नतक्तिं वस्त्रक्षम्बलकोपविष्टं यन्त्रगाटकेन परिचिप्तग्रीवासक्यं परिकिश्चिदुन्नतक्तिं वस्त्रक्षम्बलकोपविष्टं यन्त्रगाटकेन परिचिप्तग्रीवासक्यं परिकिश्चिदुन्नतक्तिं समसन्दनगरीरं द्वात्वा ततीऽस्मिन् प्रताभ्यक्तं यन्त्रस्व्वणुसुखं पायौ ग्रनैः ग्रनैः प्रवाहमाणस्य प्रणिधाय प्रविष्टे चार्यो वोच्च ग्रनाक्षयोत्पीद्यपिचुवस्त्रयोरन्यतरेण प्रस्वच्य चारं पातयेत् पातयित्वा च पाणिनां यन्त्रद्वारं पिष्पाय वाक् छतमात्रमुपेश्वताततः प्रस्वच्य चार्यक्रवे व्याधिबलचावेच्य पुनरालेपयेत् । ष्रधार्थः पक्वनास्यक्ववपतीकाशमिक्षसमिन्यसम्तमोषन्ततमुपावक्तं येत् ॥ चारं प्रसाक्षयेद्वान्याम्लेन दिध-

मस्तुश्क्रफलाम्लीर्धा ततो यष्टीमध्क्रमिश्रेण सर्पिषानिर्व्याप्य यन्त्रमवनीयीखाच्यातुर-म् गादकोपविष्टं गोताभिरिद्ध-परिविच्चेदगीताभिरित्येके ॥ ततोनिर्वातमागारं प्रवे-श्याचारिकामादिग्रेत् सावग्रेषं पुनर्देहेत् । एवं सप्तरात्वात्मप्तरात्वादेकीकमुपक्रमित तत्र बहुव पूर्वी दिचणं साध्येददिचणाहासं विसारपृष्ठजं ततोऽयजिसिति॥ ततः वात्रश्लेष-निमित्तान्यगिवाराभ्यां माध्येत् चारेणैवम्द्रना पित्तरक्षनिमित्तानि । तत्र वातानुसीं-स्यमञ्जू चिर्गिनदोप्ति चां बलवणींत्पत्तिमेन स्तृष्टिरिति सय्यग्दग्धलिङ्गानि ॥ श्रतिद-गधे तु गुदावदरणं दाहो मुच्छी ज्वरः विपासा भोणितातिप्रवृत्तिस्ति सित्तासीपद्रवा भवन्ति ॥ स्थामाल्यत्रणता कण्डुरिनलवैगुण्यमिन्द्रियाणामप्रसादी विकारस्यचापान्ति-र्षीनदग्धे ॥ महान्ति च प्राणवतिष्ठित्वा दहित् । निर्गतानि चात्यर्थे दोषपूर्णीन यन्त्राः दिना खेदाभ्यङ्गस्रो हावगाहोपना हविसावणा लेपचारा निगस्तौ कपाचरेत् ॥ प्रष्टतरः क्तानि च रक्तपित्तविधानेन भिन्नपुरीषाणि चातिसारविधानेन वहवर्ष्टांसि स्रोहपान-विधानेनोदावर्त्त विधानेन वहवर्षांसि स्नेष्ट्रपानविधानेनोदावर्त्त विधानेन वा । एष स व्यांस्थानगतानामधीसां दहनवालाः॥ श्रासाद्य च दर्वीकूर्वक्यसाकानामन्यतमेन चार कातयेत्। स्वष्टगुदस्य तु विना यन्वेण चारादिकार्म प्रयुच्चीत सर्वेषु च मालिषष्टिक्य वगोभूमान्नं सर्पः सिम्धमुपसेवेत प्रयसा निस्वयूषिण पटोलयू पेणवायथा दोष्याकैर्वास्त-कातण्डलीयकजीवन्त्युपीदिकाष्वबलाबालमूलकपालंक्यसनिवत्तीचुचूकलायवित्तीमिरन्ये वी॥यचःन्यद्वि स्निग्धमिनिदीपनमगींघ सष्टम्त्रपुरीषच्वतदुपसेवेत॥दग्धेषु चार्शम्ख-भ्यतोऽनलसम्बन्धार्थमनिलप्रकोप संरच्यार्थञ्च स्नेहादोनां सामान्यतो विशेषतस्तु क्रि यापयम्पसेवेत ॥ सपी पिच दीपनीयवातहरसिद्धानि हिंग्वादिभियूणैं: सृज्यपिवेन् ॥ पितार्थस्य पृथक्पणीदीनां कषायेण दीपनीयप्रतीवापं भद्रदावीदिपि-पाल्यादिसर्विः ॥ योगितार्थस्स मिन्निष्ठामुतंग्यादीनां कषायेश्चेषमार्थम्स सुरसादीनां कषाये सर्पः । उपद्रवांस यथास्त्रसूपचरेत् ॥ परञ्च यत्रमास्थाय गुदे चीराग्निशस्त्राण्य वचारयेत्तिहिश्वमाहि षाण्यायोफदाइमदमूर्च्छाटोपानाहातीसारप्रवाहणानि भवन्ति सः रणं वागमतज्ञ वं यन्त्रमाणमुपदेच्यामः। तत यन्त्रं लीहं दान्तं मार्ह्णं वार्चवा गोस्तनाः कारं चत्रकृलायतं पञ्चाकृलपरिणाचं पुंसां षडकृलपरिणाचं नारीणां तलायतं तद्दि-च्छिट्रं दर्शनार्थमेकं छिद्रमेकं छिद्रन्तु कर्माणि। एकदारे हि ग्रस्तचाराग्नीनामतिक्रमी न भवति ॥ किंद्रप्रमाणन्त नाङ्जा यतमङ्घोदस्परिणाहं यदङ्गुलमविशष्टं तस्या दी-ङ्गुलमधस्तादर्बाङ्गुलो च्छितोपरि हत्तवर्णिकसंघयन्वाक्षतिसमासः॥ धातजर्धु मर्भ-सामालेपानच्यामः ॥ सु ही चीरयुतां हरिद्राचूर्णमालेपः प्रथमः ॥ कुक्टपुरीषगुन्छ। इ-रिद्राविष्यसीचूर्णिसिति गोमूत्रवित्तविष्टी दितीयः ॥ दन्तीचित्रकस्वितिकासाङ्गसी का

स्को वा गोपित्तपिष्टस्ततीयः ॥ पिप्पलीसैन्धवक्षष्टशिरीषपत्वकलकै: स्तुहीचीरपिष्टीऽर्क-चोरिष्टोऽर्कचीरिष्टो वा चतुर्थः ॥ कासीसहरितालसैन्धवा खमारकविडङ्गण्तीक क्षतविधनजम्बुको तमारणोदन्तीचित्रकालकं स्नृहीपयः सुतैलं विपक्षसभ्यञ्चनेनार्गः ग्रा तयति ॥ अतऊर्वं मद्रघेष्वर्भस्स योगान्पातनार्धंवस्यासः ॥ प्रात प्रातर्गु उद्दरी-तकी मासेवेत ॥ ब्रह्मचारी गोम्बद्रीण्डिङ्गं वा इरीतकीयतं प्रातःप्रातर्यथावलः सुपयुचीत चौद्रेण ॥ अपामार्गमलं वा तण्डुलोदकेन सचौद्रमहरह :॥ श्रतावरी-मूलकरकं बा चीरेण ॥ चित्रकचूर्णयुक्तं वा सीध्रपराद्वी । अल्लातचुर्णयुक्तं वा सत्त्रमस्यमलवणं तक्रेण ॥ कलभे वान्तिश्चत्रकसृलकल्कावलिप्ते निषिक्तं तक्रमः रसमनम्लं वा पानभोजनेषूपयुञ्जीत । एष एव मार्ग्यास्फीतायबान्यामलकगुड्चीषु तक्रकस्यः । विप्पलीविप्पलीमूलचव्यचिव्रकविडङ्गग्रग्ठीहरीतकीषु च पूर्ववदेव निरन्नो वा तक्रमहरहर्माससुपसेवेत ॥ शृङ्गवेरपुनर्नवाचित्रकक्षपायसिदं वा पयः ॥ कुटजसृल-त्वक्फाणितं वा पिप्पल्यादि प्रतीवापं चौद्रेण ॥ वा तव्याध्यक्तं चिंग्वादिचूर्णसुपसेवेत तत्राद्वारः चीरहारो वा। चारलवणां यित्रकसृलचारोदकि सद्वान्वा कुल्याषा नभचयेत्॥ चित्रकमूलचारोदकसिंह वा पयः ॥ पलाग्रतकचार मिडान्वा कुल्यासाषान्। पाटला-पामार्गहहती पलाभचारं वा परिस्तमहरहर्ष्ट तसंस्टम् ॥ कुटजवन्दाकी मृलकलकं वा तक्रोण ॥ चित्रकपूरिकनागरकस्कं वा पूरीकचारेण चारोदकसिड वा सिपः पिप्पच्या-दिप्रतीवापं ॥ क्षणातिलप्रसृतं प्रकुञ्चं वा प्रातः प्रातरनुसेवेत श्रीतोदकानुपानं एभिर-भिवर्षतेऽग्निरशांसि चोपशास्यन्ति ॥ दिपञ्चसूलीदन्तोचित्रकपष्यानां तुलामाहत्यज ल चतुर्दोषे विपाचयेत्। ततः पादाविषष्टं कषायमादायं सुशोतं गुडतुन्यासहोन्मिया घ-तथाजने नि:चिष्य मासम्पेचेत यवपन्नेततः प्रातः प्रातभ्त्रीतां पाययेत तनार्शोग्रहणी-टीषपाण्डुरोगोदावर्तारोचका न भवन्ति दीप्तोग्निश्च भवति ॥ पिप्पलीमरिचविडङ्गै-लवालुकलो प्राणां हे हे पले इन्द्रवाक्ष्याः पञ्चपलानि कपित्यसध्यस्य दशपथ्याफला-नासईप्रस्थः प्रस्थो धात्रीफलानामितदैकध्यं जलचतुद्रींगेविपाच्य पादावशेषं परिस्नाव्य-सुगीतं गढ़तुलादयनोग्मित्राष्ट्रतसाजने नि.चिष्य पचमुपेचेत यवपक्षे ततः प्रातः प्रा-तर्यया वलमुपयुद्धीत। एव खल्वरिष्टः म्लीझाग्निषङ्गर्भोग्रहणीहृत्याण्डुरोगशोफकुष्ठगुः क्शीद्रक्तासिहरो वलवर्णकरसीति ॥ तत्र वात्रणयेषु स्नेहस्वेदवमनविरेचनास्थापना-सुवासनसप्रतिषिद्वं ॥ पित्तजेषु विरेचनं । एवं रक्तजेषु संग्रमनं । कफजेषु सृङ्गवेरकु-ख्योपयोगः। सर्वदोषहरं ययोक्तं सर्व्व जेषु यथा स्वीषधिसदं वा पयः सर्वेष्विति॥ श्चत अर्ध्वं भक्षातकविधानमुपदेच्यामः॥ भक्षातकानिपरिपक्षान्यनुपहतान्यहतान्याहः त्येकसादाय दिधा त्रिधा चतुर्का वा क्रेरियत्वा कषायकल्पेन विपाच्य कषायस्य ग्रांक-

सनुष्णां घृताभ्यक्ततालुजिह्नौष्ठः प्रातः प्रातक्पसेवेत ततीऽपराक्ने चीरं सिपरोदन इत्याहार एवमेकैकंवर्षये नावचावत्पञ्च ति ततः पञ्चपञ्चाभिवर्षयद्यावत्सप्ततिरिति प्राप्यच सप्रतिमपक्षयेद्भयः पञ्च पञ्च यावत्पञ्चेति पञ्चभ्यसं कैकं यावदेकसिति । एवं भल्लातकसन्नस्मुपयुज्य सन्न कुष्ठार्थोभिविमुको बलवान रोगः शतायुर्भवति ॥ दिव्रणोयोक्तं न
विधानेन भल्लातकनियुर्गतितं स्ने हमादाय प्रातः श्रुक्तिमात्रमुपयुज्जीत जोणे पूर्व्यवदाहारः फलप्रकर्षय ॥ भल्लातकमञ्जाभ्यो वा स्ने हमादायापक्रष्टदोषः प्रतिसंस्रष्टभक्तोनिवा
तमागारं प्रविष्य यथा बलं प्रद्यातं प्रकुञ्चं चोपयुज्जीत ॥ तस्मिन् जिणे चीरं सिपरोः
दन दत्याहारः ॥एवं मासमुपयुज्य सासत्रयमादिष्टाहारो रच्चेदात्मानं ॥ ततः सर्वोपतापानपञ्चत्य वर्णवान् बलवान् श्रवण्यश्चणधारण्यिक्तसम्पन्नो वर्षयतायुर्भवति । सासे मा
से च प्रयोगे वर्षयतं वर्षयतमायुषोऽभिवृद्धिभवति । एवं दयमासानुपयुज्य वर्षसहस्रायुः
भवति ॥ भवन्ति चात्र॥यथा सर्वाणि कुष्ठ।िण हतः खदिरवीजकी।तथैवार्थासिसर्वाणि
वचकाक्ष्यते हतः ॥ श्रमाध्या नातिवर्त्तं न्ते प्रमेहा रजनीं यथा।चाराग्निवातिवर्त्तं न्तो
तथा द्रश्चा गुदोद्भवाः ॥ प्रतानि दोपनीयानि लेहायस्क्रतयः सुरा ॥ श्रामवाय प्रयोक्तव्या वोच्य दोषससुन्दिक्नतिम् ॥वेगावरोधस्तीप्रष्ठयानान्यत्त्वदुकासनं । यथास्वन्दोषलं चा
वमर्भः सु परिवर्जयेत् ॥

#### ॥ सप्तमाध्यायः ॥

#### चयानोऽप्रमरोचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।

च्यमशे दाक्णो व्याधिरन्तकप्रतिमो मतः। च्योपधेस्तक्णःसाध्यः प्रवृहच्छेदमईति॥ तः स्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इष्यते। तेनास्यापचयं यान्ति व्याधे मूं लान्यभेषतः॥ पा-पाणभेदो वसको विष्रास्मन्तको तथा। यतावरी खदंष्ट्वा च वृहतीकर्ग्छ कारिका॥ कपोतपङ्कार्त्तगलः ककु भोशोरकुक्रकः। वृद्धादनी भन्नुक्रच्च वक्षः याक्रजं फलं॥ यवाः कुलत्यः कोलानि कतकस्य फलानि च। उषकादिप्रतिवापमेषां क्राथेघृतं कृतं॥ भिनित्त वातसंभूताम्प्रमरीं चिप्रमेव तु। चारोन्यवाग्यूषांच्य कषायाणिपयांसि च।। भोजनानि च कुर्वो तवगेंऽस्मिन्वातनायने। कुष्यः काष्य सरो गुन्दाउत्कटो सोरटोऽश्मम भित्॥वरो विदारीवाराही यालिमूलितकर्ग्छकंभरूलुकः पाठलाप। ठापत्तरोऽश्वकुक्रिक्षका पुनने वाश्वरीषय कथितास्तेषु साघतं। घृतं शिलाजमधुक्रवीजैरिन्दीवरस्य च॥ त्रपु सर्वोक्तकोदीनां विजैद्यावापितं ग्रमं। भिनित्त पित्तसम्भूतामश्मरीं चिप्रमेव तु॥ चारान्यवाग्र्यू षांच कथायाणि पयांसि च। भोजनानि च कुर्वोत्त वगेंऽस्मिन् पित्तना यने।। गणो वक्षणकादिस्तु गुगुल्बे लाहरेणवः। कुर्डभद्रादिमरिचचित्रकः सस्राह्म

यै: ।। एते सिद्यमजास पिं क्षावादिगणेन च । भिनत्ति कफसँ भूतामगम रीं चित्रसेव तु ।। चारान्यवागूर्य षां सक्षायाणिपयांसि च । भोजनानि च कुवीत वर्गे स्मिन् काफा नामने पिचुकाङ्को लक्षत कमाकिन्दोवरजैः फलैः। चूर्णितैः सगुर्ड तोयं मर्करामन पिवेत्। की बीष्ट्ररासभास्योनि प्वदंष्ट्रा तालम् लिका। प्रजमोदा कदस्यस्य मूलं नागः रमेव च ।। पीतानि मर्करां भिन्दाः स्रयोश्णोदकेन वा । त्रिकारटकस्य वीजानां चूर्ण माचिकसंयुतं ॥ अविचीरेण सप्ताइमध्मरीभेदनं पिवेत्। द्रव्याणान्तु ष्टतीक्तानां चारीsवीमूतगालितः ॥ ग्राम्यसत्वगकत्चारैः संयुक्तः साधितः शनैः । तत्नोषकादिरावापः ॥ कार्यस्त्रकटुकान्वित: ॥ एष चारीऽश्मरीं गुल्मं गर्कराञ्च भिनन्यपि । तिलापामार्गकः दलीपलाभयववर्काः ॥ चारः पेयोऽवसूत्रेण मर्करानामनः परः। पाटलाक्रवीरा-णां चारमेवं समाचरेत् ॥ खद्रं ष्ट्रायष्टिकात्राह्मीकलकं वाचसमं पिवेत्। सहैडकाल्यौ पेयो व। शोभाञ्जनकमार्कवौ ॥ क्योतवङ्गासूलं वा पिवेदस्त्रलसुरादिभि:। मिल्रिड वा पिवेत्चीरं वेदनाभिरूपद्तः ॥ इरीतक्यादिसिषं वा वर्षाभूसिषमेव वा । सर्वयैवोपयोज्यः स्याहणीवीरतरादिकः ॥ घृतैः चारैः क्रवायैस चीरैः सोत्त-रवस्तिभिः। यदि नोपममं गच्छेच्छेदस्तत्रोत्तरो विधिः ॥ जुमलस्यापि वै-द्यस्य यतः सिद्धिरिहभूवा । उपक्रमो जवन्योऽयसतः स परिकोत्तितः ॥ अक्रियायाः भ्रवी मृत्युः क्रियायां संगयो भवेत्। तस्मादाप्रच्छा कर्त्वयमी खरं साधुकारिणाः॥ भ्र-य रोगान्वितमुपिसम्पक्त एदीषमोषलार्थितमभ्यक्तिस्वत्र भरोरं भुक्तवन्तं क्षतवित्तमः क्रुलखस्तिवाचनमग्रीपहरणीयोक्तेन विधानेनीपकल्पितस्थारमाध्वास्य तती बलवन्त-मविक्सत्रमाजानुसमेफलके प्रागुपवेश्य पुरुषञ्च तस्यीसाङ्गे निषणपूर्वेकायसुत्तानः मुद्रतकटीकं वस्त्रधारकोपविष्टं सङ्खितजानुकूपरिमितरेण सहाववदं सूत्रेणशाटकैवी ततः सम्यक्तनाभिपदेशस्य वामपार्खं विस्ट मुष्टिनावपीडयेदधोनाभेर्यावदश्मर्थधः प्रपन्न ति।ततः स्रे इ। ध्यत्रो लामनखे वामहस्तप्रदेशिनीयमध्यमे पायौ प्रणिधायानुसेवनीन मासाद्य प्रयत्नबलाभ्यां पायुमेदान्तरमानीय निर्व्या लीवामनायतमविषमच वस्ति स-विवेश्य भगसुत्पीडयेदङ्ग् लिभ्यां यथा यत्यिरिवीवतं गत्यं भवति ॥ सचेद्ग्रहीतगत्ये तु विद्यताची विचेतनः। इतवज्ञस्वधीर्षेष निर्व्विकारी स्तीपमः ॥ न तस्य निष्ठरेच्छ-स्यं निर्हरेत्त् स्त्रियेत सः । विनात्वेतेषु कृपेषु निर्हर्त् समुपाचरेत् ॥ सव्ये पार्खे सेव-नीं यवमात्रेण मुक्कावचारयेत् शस्त्रमश्मरी प्रमाणं दिचणतो वा क्रियासीकर्थहेतोरि-त्यंत्री।।तथाच न भिद्यते चूर्व्यते वा तथाप्रयतेत चूर्णमत्यमप्यवस्थितं हि पुनः परिवृद्धि-मिति तमात्ममस्तामगवक्त णाददीत ॥ स्त्रीणान्तु वस्ति पार्श्वगतो गर्भागयः सः विक्रष्टः तस्मानासामुलाङ्गवच्छस्तं पातयेदतोऽन्यया खल्वासां मूत्रसावी त्रणी भवेत्।

पुरुषस्य वा सूत्रप्रसेकचणनाश्मृतचर्णं ॥ प्रथमरी व्रणाहते भिन्नी वस्तिरेकधा न भव-ति दिधा भिन्नवस्तिराश्सरिको न सिध्यति॥ श्रश्मरीव्रणनिमित्तमेकधाभिन्न वस्तिजी-वित क्रियाभ्यासात् गास्तिविहितच्छे दाविः स्थन्दपरिष्ठहत्वाच ग्रत्यस्येति। उह्नग्रत्यंतू-प्णीदकद्रोखामवतार्थ स्वेदयेत्तया हि वस्तिरस्जा न पूर्वित पूर्णे वा चीरवचकषार्य पुष्पनिवेष विद्ध्यात्॥ भवति चात्र॥ चीरहचकषायन्तु पुष्पनिवेष योजितं। निर्दृरेद-ध्सरीं तूर्णं रत्तां वस्तिगतश्च यत् ॥ मूत्रमार्गविशोधनार्थं चास्मे गुडसी हित्यं वितरेत्। उद्युत्यचैनां सध्यताभ्यक्तव्रणं मूत्रविश्रोधनद्रव्यसिहासुणां सप्ततां यवागूं पाययेदुभय-कालं विरावं विरावादू हैं गुड़प्रगाठेन पयसा सुदीदनमत्प भोजये इयरावं मुवास्ट-ग्विग्रडार्थं व्रणक्षीदनार्थञ्च दगरातादूर्दुं फलाम्बीर्जाङ्गलरसैरूप।चरेत्॥ ततो दगरातं चैनमप्रमत्तः खेदरीत् स्ने हेन द्रव्यखेदेन वा। चीरहचकवारीण वास्य व्रणं प्रचालरीत्॥ रोध्रमधुकमिच्छिष्टापपी गृहरोक ल्केव्रं प्रतियाच्येत् ॥ एतेष्ये व चरिद्रायुतेषु तैलं घृतं वा विपक्षं वर्षाध्यञ्चनसिति। स्वानशोणितं चोत्तरवस्तिभिष्पाचरेत्। सप्तरावाच स्वमा-र्गमप्रतिपद्यमाने मूखे व्रणं यथोकोन विधिना दहेदग्निना। ख्रमार्गप्रतिपत्रे चीत्तरव-स्यास्यापनानुवासनैक्षपाचरेग्मधुरकषायैरिति ॥ यदृच्या वा मूत्रमार्गपतिपत्रामन्तरा-मुक्तां ग्रुकाश्मरीं ग्रकरां वा स्रोतसाप इरेत्। एवं चागको विदार्थ वा नाडी गस्तेण विडिशीनोडरित्। क्र छत्रणसाङ्गनाष्वनगनागरघद्वमाद्वारोहित वर्षं नाप्स प्रवेत सुच्चीत वा गुरु ॥ मूत्रवहगुक्रवहमुष्कस्रोतो मूलप्रसेकसेवनीयोनिगुदवस्तीन् परिहरेत्। तल मू-त्रवहक्दिन्मरणं मूत्रपूर्णवस्तेः ग्रुज्ञवहक्दे दान्मरणं लेव्यं वा। मुष्तस्त्रोतउपघाता-बुजभङ्गः सृत्रप्रसेकचणनानसूत्रप्रचरणं । सेवनीयोनिच्छे दाद्रजः प्रादुर्भावः वस्तिगुद-विलचणं प्रागुत्तसिति ॥ भवतद्यात्र ॥ सर्माण्यष्टावसुम्बुध्य स्रोतोजानि प्ररीरिणां। व्यापादयेद्व इन्मत्रान् शस्त्रकर्मा पटु भिषक् ॥ सेवनी शक्त इरणी स्नातमी फलयोगुंदं म्वसेकं मूचवहं सूचवस्तिस्तथाष्टमः॥

### अष्टमीऽध्यायः॥

श्रयातो भगन्दराणां चिकित्सितं व्याख्यास्थामः।

पञ्च भगन्दराः खातास्तेष्वसाध्यः यम्बुकावर्तः यस्यनिमित्तये तिशेषाः कक्क्रसाः ध्याः ॥ तत्र भगन्दरिपडकोपद्गतमातुरमपतपेणादिविरेचनान्ते नैकादशविधेनोपक्रमेः णोपक्रमितापक्षपिडकं। पक्षेषु चोपिस्थ्यमत्रगाइ स्तिनं श्रय्यायां सन्निवेश्यार्थसमिव यन्त्रिया भगन्दरं समोच्य पराचीनमवाचीनं वा विद्युं खमन्तर्भुखं वा ततः प्रणिधायैः षणीमृत्रस्य साश्यम् इरेच्छ स्त्रेण ॥ धन्तर्भुखे चैवं सस्यग्यन्तं प्रणिधाय प्रवाहमाणस्य भः

7

गन्दरम्खमासाद्येषणीं दला गस्तं पातयेत् ॥ त्रासाद्य वाग्निचारं चेत्वेतत्सामान्यं स-व्यंषु॥ विश्रीषतस्तु ॥ नाडान्तरे व्रणान् कुर्याद्भिषक् तु शतपोनके । ततस्ते षूपक् देषु श-षा नाडोरूपाचरेत्॥गतयोऽन्योऽन्यसम्बद्या वाह्याम्छे द्यास्वनेकधा। नाडोरन्थिसम्बद्धा यान्छनच्येकधा भिषक्णम कुर्यादिवतं जन्तोव्रेणंगुद्विदार्णं।तस्य तदिवतं मार्गं विणसू त्रमनुगच्छति॥ ऋ। टोपगुदश्लञ्च करोति पवनो स्रगं। तत्रा धिगततन्त्रोऽपिभिषङमुद्यो द-संगयं ॥ तस्मान विवतः कार्यो व्रणस्तु गतपोनके। याधी तव बहुच्छिद्रे भिषजा वै वि-जानता॥ त्र इं लाङ्गलक म्छे दः कार्योलाङ्गलकीऽपि वा। सर्व्य तोभद्रकोवापि कार्यो। गरेती-र्थकोऽपि वा॥दाभ्यां समाभ्यां पार्श्वाभ्यां केदो लाङ्गलकोमतः। इस्त्रमेकतरं यच सोऽर्द्धला-कुलकः स्मृतः ॥ सेवनीं वर्जीयत्वा च चतुर्वा दास्ति गुदे। सर्व्वतोभद्रकं च्छेदमाहुण्छे -दविदो जना: ॥ पार्श्वागतेन ग्रस्तेण केदो गोतीर्थको भवेत्। सर्वतः स्नावमार्गास्तु द-हेदैयस्तयाग्निना ॥ सुजुमारस्य भीरोहिं दुष्करः ग्रतपोनकः। रूजास्रावापहं तत्र खे-दमाश प्रयोजयेत् । स्वेदद्रयौर्यथोद्दिष्टैः कशरापायसादिभिः। शास्यानृपौदकैसींसौर्का-वाद्यैवीपि विष्किरे: ॥ वृत्तादनीमयैरण्डं विल्वादिञ्च गणं तथा। कषायं सुक्ततं चत्वा स्ने इकुमा निषेचयेत्॥ नाडीखे देन तेनास्य तं व्रणं स्वेदयेद्विषक्। तिलैरण्डातसीमा-षयवगोधूमसर्पपान्। लवणान्यस्तवर्गञ्च खाल्यामेवोपसाधयेत्॥ त्रातुरं खेदयेत्तेन तथा सिध्यति कुर्वतः। खिन्नच पाययेदेनं कुष्ठच लवणानि च ॥ वचाहिङ्ग्वजमोदच सम-भागानि सर्पिषा। माद्वीं जेनाथ वास्त्रेन सुरासीरोर केणवा। ततो मधुकतैलीन तस्य सि च्चेद्रिषात्रणं ॥ परिषिच्चेद्रगृदं चास्य तैलैर्वातक्जापहै:। विधिनानेन विगसूत्रं स्वसार्गस-धिगच्छति ॥ अन्ये चोपद्रवास्तीवाः सिध्यन्त्यत न संगयः॥ग्रतपोनक आख्यात उष्ट्रगीवे-क्रियां भटण । अयोष्ट्रयोवमेषित्वाच्छित्वा चारं निपातयेत्।पूर्तिमांसव्यपोद्दार्थम विनरत न पूजित:। अथैनं प्रतसंस्ष्टै स्तिलै: पिष्टै: प्रलेपयेत्।। बन्धं ततोऽनुकुवी त परिषेकन्त सर्पिवा। त्योये दिवसे म्ला यथास्वं शोधयें द्विषक् ।। ततः शुदं विदित्वा च रोपयेत्त यथा क्रमं।उत्क्रत्यास्नावमार्गन्तु परिस्नाविणि बुडिमान्।चारेणवास्नावगति दहेडु तवहेनवा ॥ सुखोषा नाणुतैलेन सेचयेद्गुदमण्डलं । उपनाहाः प्रदेश्य मूत्रचारसमन्विताः ॥ वा॰ मनोयीषधैः कार्याः परिषेकास मात्रया । सद्भूतं विदित्वैनमल्पस्नावक्गन्वितं ॥ गति-मन्त्रिथ ग्रसेण किन्दात्खर्जारपत्रकां । चन्द्राईं चन्द्रचक्रच स्चीमुखमवाङ्मुखं ॥ कि-च्वाग्निना दहित्सस्यगेवं चारिण वा पुन: । ततः संशोधनैरेवं सुदुपूर्वेविशोधयेत्॥ व-हिरन्तर्मख्यापि शिशीर्थस्य भगन्दरः । तस्याहितं विरेकाग्निशस्त्रचारावचारणं ॥ य-द्यन्सद् च तीच्णाच तत्तत्तस्यावचारयेत्। श्रारम्बधनिशाकालाचूणं मधुष्टतास्तं॥श्रयव-त्ति प्रणिहितं व्रणानां शोधनं हितं। योगोऽयं नाशयत्याशु गतिं सेघिसवानिलः ॥ आग

न्तु न भिवङ्नाडो प्रास्त्रे गोत्कत्य यत्नतः । जास्त्रीष्ठे नाम्निवर्णेन तप्तया वा प्रलाक्तया ॥ दहेदायोतां मतिमांस्तं वर्णं सुसमाहितः। क्रिमिन्न विधि कुर्याच्छल्यानयनमेव च॥ प्रत्याख्यायैष चारेभ्या बच्येषापि तिदोषजः। एतत्कर्म समाख्यातं सर्वेषामनुपूर्वेषाः॥ एषान्तु शस्त्रपतनाद्वेदना यत जायते। ततागुतैलेनोष्णेन परिषेकः प्रशस्त्रते॥वातन्त्री-षधसंपूर्णा खालीं किंद्रगराविकां। स्ने हा ध्यक्तगुदस्तप्तामध्यासीत सवाष्यकां ॥ नाषा वास्याहरेतस्व दं ग्रयानस्य क्जापहं। उप्लोदकेऽवगाच्चा वा तथा ग्रास्यति वेदना॥ क-दलीखगलीपाकप्रियकाजिनसंसतान्। कारयेदुपनाहां य गाल्वणादीन् विचल्याः॥ कः ट्तिकं वचाहिङ्गुलवणान्यय दीप्यकं। पाययेचान्त्रकीलत्यसुरासीवीरकादिभि:॥ ज्यो-तिषातीलाङ्गलकोध्यामादन्तीतिहत्तिलाः। कुष्टं भताह्वां गोलोसी तिल्वको गिरिक-णिका ॥ कासीसकाञ्चनचीर्थ्यो वर्गः शोधन द्रष्यते । त्रिवृत्तिलानागदन्तोमञ्जिष्ठाः प-यसा सह ॥ उत्सादनं भवेदेतत्सै न्यवचीद्रमंयुतं। रसाञ्चनं हरिद्रे हे मञ्जिष्ठानिस्वपन्न-वा: ॥ तिवृत्ते जोवतीदन्तो कन्को नाड़ीव्यापहः । कुष्ठं तिवृत्तिना दन्तीसागध्यः सै-स्वं मध्। रजनी विफला तुर्खं हितं स्याद्व्रणशीधनं। सागध्यो सधुकं रीघ्रं कुष्ठमे-लाइरेण्व: ॥ समझा धातकी चैव सारिवा रजनीह्यं। प्रियङ्गव: सर्जरस: पद्मकं पद्म-केसरं ॥ सुधा वचां लाङ्गलकीं सधूच्छिष्टं ससैन्धवं । एतत्संशत्य सन्धारान् तैलं धीरी विपाचयेत्। एतद्वै गण्डमालासु मण्डलेष्वय मिहिषु। रोपणार्थं हितं तैलं भगन्दर वि-नागनं ॥ न्ययोधादिगणयीव हितः घोधनरोपणे । तैलं घृतं वा तत्पक्षं भगन्दरविना-यनं ॥ तिवहन्ती हरिद्रार्कमूलं लोहा खमारकौ। विङ्क्षसारं तिफला ख्रार्कपयसी सध् ॥ संघिद्ध ष्टससायुमी स्तौ लमेतैर्ब्धि पाचयेत्। भगन्दरविनाशार्थमेतद्योज्यं विशेषतः॥ चि-तकाकी तिहत्पाठे सलपं इयसारक । सुधां वचां लाज्जलकी सप्तपणं सुवर्चिकां ॥ ज्यी-तिसतीच सकात्य तैलं धीरो विपाचयेत्। एति स्यन्दनं तैलं भगं दयाद्मगन्दरे ॥ शो-धनं रोपणं चैव सवर्णकरणं यथा। दिव्रणीयमवेचेत व्रणावस्थासु बुद्धिमान्। किट्राट्र धु हरेदोष्टमशीयन्तस्य यन्त्रवित्। ततो भगन्दरे दद्यादेतदर्जेन्दुसिन्भं ॥ न्यायामं भैयनं कोषं पृष्ठयानं गुक्षि च । संवत्सरं परिष्ठरेदुवक्दव्रणी नरः ॥

### नवमाऽध्यायः॥

ग्रयातः कुष्ठचिकित्सितं व्याख्यास्यासः।

विश्वाध्यमनासात्स्यवेगविघातैः स्ने हादोनां चायथारस्भैः पापिक्रयया पुराक्ततकः स्मैयोगाच त्वग्दोषो भवति ॥ तत्त त्वगदोषी सांमवसादुग्धदिधतैनकुन्तत्यमापिनष्याः वेचुविकारामुविश्वाध्यमनाजीर्णविदाह्यभिष्यन्दोनि दिवास्त्रप्तं व्यवायच्च परिहरेत्॥

ततः ग्रालिषष्ठिकयवगीधूमकोरदूषम्यामाकोद्दालकादीम् नवान् भु ऋदगीतसुदक्यी-रन्यतरस्य यूषेण सूपेन वा निम्बपत्राक्ष्करस्याभित्री णसण्डूकपण्डंवस्गुजाटक्षकक्पि-कापुष्यै: सपि: सिहैं: सर्पपतैलसिहैवी तिक्तवर्गेण वाशिष्टितेन ॥ मांससातस्याय वा जा-क्रलमां सममेदस्तं वितरेत्। तैलं वज्जलमभ्यक्षाये । आरम्बधादिकषायमुक्तादनाये । पानपरिषेकावगाहादिषु च खद्रिकवायिमत्येषश्राहाराचारविभागः॥ तत्र पूर्वे कपे-व्सयतः संशोधनमासेवेत ॥ तत्र त्वक् सम्माप्ते श्रोधना चोपनानि ॥ शोणित प्राप्ते सं-योधनालेपनकषायपानयोणितावसेचनानि । मांसप्राप्ते श्रोधनालेपनकषायपानशी-णितावसेचनारिष्टमन्यपाद्याः । चतुर्धं कर्मागुणपासं याम्यमात्मवतः सविधानवतस । तत्र संग्रीवनाच्छीणितावसेचनाचीषु अल्लातिश्वलाजतुगुग्वगुकतुवस्कखदिरासनायस्क्रति-विधानमासेवेत पद्ममं नैव चौपक्रमेत ॥ तत प्रथममेव कुष्टिनं स्ने इपानविधानेनोप-मेषगृङ्गीखदंष्ट्र,साङ्क्ष्टागुड्ची दिपच्चमूलीसिहं तैलं प्रतं वा वात कुष्टिनां पानाभ्यक्षयोव्यिद्धात् ॥ धवाखकर्णककुभपलायपित्तुमदेपर्णटकमधुकरोधसमङ्गासः इं सिप: पित्तकुष्ठिनां ॥ पियाल्यालारम्बधनिम्बसप्तपर्यचित्रकमरिचवचाकुष्ठसिखं स्ने-आक्षिनां ॥ भन्नातकाभयाविड्क्सिकं वा सर्व्यां। तुवरकतैलं अन्नातक तैलं वेति ॥ सप्तपणीरग्वधातिविषापाठाकटुरी दिष्यस्ताति फलापटोलिप चुमर्दपर्पटकदुरालभाताय-माणामुस्ताचन्दनपद्मकहारिद्रोपकस्याविशालामूर्वाशतावरीसारिवेन्द्रयवाटक्षकषड्ग्रत्या अधुकभूनिस्वग्रष्टिका इति समभागाः करकः स्थास्थात्कल्काच तुर्गुणं सपिः प्रचिष्य त द विगुणी धात्रीफलरसस्तचतुर्गुणा अपस्तदैकध्यं समालोडा विपचेदेतन्सचातिक्षकं ना म सपिः कुष्ठविष्मञ्चरकापित्तच्छोगीन्मादापस्मारगुल्मपिडकास्ग्दरगलग्डगग्डमा श्लीपादनपाग्डुरोगविसपेषाग्बाककगडूपामादीं य श्रमयेदिति । विफलोपटीलिप चुम न्दाटक्षककट्रीरिणीदुरालभाष्ट्रायमण्या पर्पटकार्यतेषां दिपलिकान भागान् जलद्री चेप्रचिप्य पादावशीयं कषायमादाय कल्कपेष्याचीमानि भेषजान्य देपलिकानि वायमा-णामुस्तेन्द्रयवचंन्द्रनिकातित्तानि पिप्पत्यसैतानि घृतप्रस्थे समवास्यविपचेदेतित्तिक्षकं नाम सपिः कुष्टविषमञ्चरगुल्मार्थो यहणीदीषशीषपाण्ड्ररोगविसपेषाण्डाश्मनञ्चिति। धतीऽन्यतमेन पृतेन सिम्धस्त्रवस्यैकां हे तिस्त्रसतसः वा सिराविध्येन्मण्डलानि ची-रसन्नान्यविलखेदभीच्यां प्रच्छयेदा । समुद्रफेणशाकगीजीकाडुम्बरिकापत्र विवष्ट्रधाले-प्रयेक्षाचासर्जरसाञ्चनप्रमुद्धाडावरगुजतेजीवत्यम्बमारकार्कं कुटजारेवतसू जक्क क्रेम्वप ष्टैः पित्तपिष्टैवा खर्जिकातुत्यकासीसविडङ्गागारभूमचित्रककटुकसभाइरिद्रासैस्ववक-लकीर्का। एतान्येवावाप्यचार कल्पेन निस्तुते पक्षासे चारे ततो विपाच फाणितसिव सञ्चातसवतार्थालेपयेत् । ज्योतिष्कपालाचासररिचपिप्पलीसुमनः पत्रेवी इरितालः

मनः शिक्तार्कचीरतिक्रशिषुमरिचकल्कैयां खर्ज्जिका कुष्ठतुत्रकुटजचित्रकविडङ्गमरिच-मनः शिकाकण्कीर्वा इरोतकीकरिस्नक। विडक्षसिद्वार्थकलवणरीचनावल्गुज हरित्राकः स्केर्वा ॥ सर्वे कुष्ठापद्वाः सिवालेपाः सप्तप्रकोत्ति ताः । वैग्रेषिकानतस्तूर्वे दद्रिख्ये वु मे गण् ॥ लाचा कुष्ठ' सपंपा: श्रीनिकेतं राविष्यीषं चन्नमद् स्ववीजं। क्रत्वेकस्य तन्न-पिष्टः प्रलेपो दद्रप्रतो मूलकाद्यीजयुत्तः ॥ सिन्धूद्भूतं चक्रमर्दस्य वीजिमचूदभूतं केश-वं तार्च्यमेलं । पिष्टोलेपोऽयक्कपित्याद्रसेनददृख्यूं नामयत्येष योगः ॥ हमचीरीव्याधि-घातः शिरीषोनिस्वः सर्ज्ञी वत्सकः साजकणः। श्रीघ्रं तीव्रानाशयन्तीह दद्रः स्नानाः लेपोद्वर्षणेषु प्रयुक्ताः ॥ अद्रासंज्ञोड्खरीम्बतुत्वं दला मूलं चोदयिला अलपाः । सि-बन्तोयम्पोतमुणो सुखोणां स्फीटान् खित्रे पुण्डरीते च कुर्यात ॥ इ पं दग्धं चर्ममा-तक्षजं वाभिन्ने स्मोटे तैलयुक्तं प्रलेपः।पूतिः कीटी राजवचीक्ववेन चारेणाक्तः खित्रमेकी. निइन्ति॥क्षाप्य सर्पस्य ससी सुद्रभा वैभीतकं तैलमय दितीयं। एत तसमस्तं सृद्ति प लेपात् खित्र। णि सर्वाण्यपहन्ति योत्रं॥ अध्यवतोये सुमतिस्तस्य चारस्य कल्पेन तु सप्त-कालः। तैलं गृतं तेनचतुर्गेषेन श्वितापहं स्वचणमेतद्यं। पृतेन युत्तं प्रपुना खवीजं कुष्ठञ्च यष्टीमधुकञ्चिपद्याश्चेताय दद्या द्ग्रह्कुक्टाय चतुर्यभक्ताय वुभुचिताय॥तस्योपसंग्रह्य च तत्पुरीषमुत्पाचितं सर्वत एव लिम्पेत्। अर्थंन्तरं मासमिमं प्रयोगं प्रयोजये च्छित्रम-यो निहन्ति॥चारे सुदग्धे गजले एडजे तु गजस्य मूत्रेण बहुस्ते च।द्रोणप्रसाणिदशभाग-युक्त दलापचेद्वी जमवल्ग जस्य। एनयदा चिक्रणतामुपैति तदा समस्ता गुटिका विद-ध्यात्। श्वितं प्रलिम्पेदय संप्रष्ट्य तया वृजेदाग्रसवर्णभावं। कषायक त्ये नसुभावितांन्तु-दललचं चूतहरतीतकानाःतान्तास्त्रदीपे प्रणिधाय धामान्वत्तिं वटचीरसुभावितांन्त् ।। श्रादीप्यतजातमसीं ग्रहीलातां चापि पयामसि भावियता ! सम्बचितं तहह्यः कि लागं तैसेन सित्तं कटुना प्रयाति॥ द्यावस्गुज वीजमग्यत्रदीजं काकः द्वानाडुम्बरी या च लाचा। लीहं चूर्णं मागधीतो र्च्यमेलं तुल्याः कार्याः कष्मवर्णास्तल। सावतिं कला तां गवां पित्तपिष्टां लेपः काय्यः श्वितिणां श्वितहारी । लेपात्पित्तं ग्रीखनं श्वितहारि हीवेरं वा दग्धमेतेन युन्नं ॥ तुत्योलकटुकाव्योषसिंहा केहय मारकाः । कुष्टावन्गुजभ-क्वातचीरिणीसर्षपाः स्नुही ।। तिबवकारिष्ट पीलूनां पत्राखारम्बधस्य वा । वीजं विड ङ्गाम्बद्दग्रीर्दे वृत्ततीद्यं ॥ आभ्यां मित्राणि यीगाभ्यांनैपानम्यग्त्यभेषतः। वायसी फलगुतिज्ञानां यतं दत्वा पृथक् पृथक् ॥ देलो हरजसः प्रस्थे विफला चयाढकं तथा । वि द्रोगिऽपां पचेद्यावदभागी द्वावसनादिष ॥ शिष्ट्य विपचेद्भूय एतै: मूक्णप्रपेषिते। क स्कैरिन्द्रयवव्योषत्वग्दाक्चतुरङ्गुलैं।।पारावतपदी दन्तीवाकुचीकेयराहुयै। कग्रकार्य्या च तत्पक्षं घृतं कुष्ठिषु योजयेत् । दोषधात्वात्रितं पानादभ्यङ्गा त्रवस्मतं तथा ।। श्रष्य

साध्यं नृणां क्ष्ठं नामना नीलं नियच्छिति॥ विषालात्वक् विकटुका मुरमा मदयन्तिका। वायस्यारस्वधानाञ्च तुलां कुर्यात्पृथक् पृथक् ॥ काकमाच्यक्विकण्दन्तीकुटजचित्रकान्। दावीं निदिग्धिकाभ्यान्तुपृथग् दशपलं तथा। त्रिद्रोणेऽपां पचेद्यावत् षट् प्रस्थं परिशेषि तं ।। यक्षद्रसद्धि चोरं सूचाणां पृथगाढ्कां । तहद्षृतस्य मतसाध्यं भूनिम्बच्योषचित्रकेः । करज्जफलनोलिकाण्यामावलगु जपीलुमि:। नीलिनीनिश्वक्सुमै: मिडं कुष्ठापहं घृतं ॥ स्रवणादङ्गसावर्ष्यं खित्रिणां जनयेद्रणाम्भगन्दरं सभीनयो भहानी लेनियच्छिति। मूतंग-व्यं चित्रकचो पयुक्तं सिप: कुम्भे चौद्रयुक्तं स्थितं हि । पचादूईं खित्रिभिः पेयमेतत् क्षयांचारिसन् कुष्ठदिष्टं विधानं पूतीकाक्षांस्न्गनरेन्द्रदुमाणांमूर्वः पिष्टा पन्नवाः शीमना य। लीयः श्वितं इन्तिददूर्व गां यदुष्टान्य शास्त्रेषचा इत्रणां य ॥ अस्माद् हो निः स्कृते दुष्टर ती जा-तप्राणं सर्पिषा स्नहियता।तीन्सीयो गैशकर्दियताप्रगाढंपश्चाद्दोषं निहरेचाप्रसत्ता।दुर्वान्ती वाद्विवं रिक्तोऽय वास्यात्कुष्टीदोषेश्वतैर्व्याप्तदेष्ठ:सन्दिरधंयात्यसाध्यत्माशुतस्यात्कव्साः विहरेत्तस्यदीषान्। पचात्पचाच्छर्नान्यभ्युपेयाचासात्मामत् संसनंचापिदेथं।साव्यं र क्तं वत्सरे हिद्दिरस्यं नस्यं दयाच तिरा तात्तिरातात्।।पथाव्योषं सेचुजातं सतैसंसीद्वा शोघं मुचते कुष्ठरोगात् । वात्रीपयाचोपकुल्याविडङ्गा चीद्राच्यास्यासेकतीवाविल्ञात् पीला सासं वा पलांगांहरिद्रांमूलेगान्तं पापराग्ख्य गच्छेत्। एवंपेयस्वित्र श्लच्याप ष्टः पिष्पत्यो वा पूर्ववन्मूत्रयुक्ताः ॥ तदत्ताच्यं मासमात्रश्च पेयं पेनाजसं देहमालेपये च शारिष्टलक् साप्तपणी च तुल्या लाचा मुस्तं पश्चमूल्यो हिरद्रा। मिच्चिष्टाची वासका देवदारपण्याबद्दी व्योषधात्रीविद्धां सामान्यांत्रं योजयित्वाविडद्धी कुर्णेकत्वा तत्पनीनमा नमयून्।। क्षाजन्त् म्चात्रैफलं वा मार्पद्रीणं खोषयुक्त च युद्धन् । गोमृताम्बुद्रोण सिद्वेचपीडे सिद्धं सर्पिनीगयेच।पि क्ष्ठं।। आरम्बधे सप्तपूर्ण पटोलेसब्बके नक्तमाले सनिस्वे । जोणं पक्ष तहरिद्रादयेन इन्यात्कुष्ठं सुषक्षके चापि सर्पिः। रोधा रिष्टं पद्मकं रतासारः सप्ताचुाची वचको वोजकय। योज्याः स्नाने दहामानस्यजन्तोः पेया वा स्था-त् चीद्रयुक्ता विभण्डो ॥ खादेत्कुष्टी मांमपाते पुराणानमुद्गान सिदानि म्बतीये सतै-सान् । निम्बकायं जातसत्वः पिवेडा कायं वार्कालकंसमच्छदानां ॥ जग्धे प्रद्वे प्यस्तमा-रस्य मूलं लेपो युक्तः स्याहिङ्ङ्गी समूतै। सूत्रै सैनं सेचयेद्भोजयेच सर्वा हारान् संपयु-क्तान्विडक्ने। कारचा वा सार्पयं वा चत्रव च यंते नं शियुकीया स्वयोर्वा पक्तं सवेविक दृश्योः सतितों: गेषं च स्याद्दुष्टवत् सम्बिधानम् ॥ सप्तपर्णकरञ्जार्कमानतीकरवीरजं। स्नुही ॥ विषलाङ्गलवजात्यकासीसालमनः शिलाः। शिरीषयीर्मुलं चित्रकारफोतयीरपि करञ्जवीजं तिकटुतिफलां रजनीदयं।। सिद्धायँ कान्विडङ्गानि प्रपुत्रांडञ्ज संहरेत्। मूत्रपिष्टैः पचेदैतैस्तै लं कुष्ठविनागनं ॥ एतद्वजकमभ्यद्भानाडीदुष्टत्रणापदं । सिदार्थः

ककरकी दी दे हरिद्रे रसाक्षन ॥कुटनस प्रपुत्राडमप्तपणी स्गादनी । लाचामक्रासी ऽकथ सा स्फीतारम्वधी स्नुही। शिरीषस्तुवराख्यस्तु कुटजाक्ष्करी वचा। कुष्ठंकिमिन्नं मिञ्जिष्ठा देलाङ्गली चित्रकां तथा ॥ मालती कट्तुम्बीं च गन्धाद्वा मृलकां नथा । सैन्धवं करवींरञ्च ग्टहधूमं विषं तथा।। कस्पिक्षकं सिमन्द्रं तेजोहातुत्यकाहुये। समभागानि सर्वाणि कलक पेथाणि कारयेत्।। गामूबंदिग्णं दयात्तिलतैलाचतु ग्णं।। कारं इतं वा सहावीर्धं सार्षपं वा सहागुणं।। अभ्यङ्गात्मवेक्ष्टानि ग्राडमालाभगस्रान्। नाडीद्ष्ट व्रणान् घोराचागयेत्रात संगयः ॥ महाव्यक्तमित्येतचा ना तैलं महागुणं । पित्तावापे सूत्रिपष्टे सो लंबा चादिके कातं ॥ सप्ताइं कट्का नार्ची निद्धीत चिकित्सकः । पीतव न्तं तती सात्रां ते नास्यतञ्च सानवं ।। शोषयेदातपं तस्य दोषा गच्छन्ति सर्वशः । स्कृत दोषं सभ्रायाच्य स्नातं खदिरवारिणा ॥ यवागूं पाययेदेनं साधिता खदिरास्बना । एवं संगोधने वर्गे कुछन्ने खोषधेष चाकुथा तेलानि सर्वी वि प्रदेहोद्षेणानि च।प्रातपांतस सेवेत योग। न्वैरे चनान् गुभान् ॥ पञ्च षट्मप्तचाष्टी वा येक्त्थानं न गच्छति। कारभं वा पिवेनमूलं जीणं तत्चीरभोजनं। जातसत्वानि कुष्ठानिमासै षड्भिरपोइति। दिदृ स्ना कुष्टस्य खिद्रं कुष्टपीडितः ॥ सर्वयेव प्रयुद्धीत स्नानपानागनादिषु । यथा इन्ति प्रवृ बलात् कुष्टमातुरमोजमा ॥ तथा इत्युपयुक्तस्य खदिरः कुष्टमोजमा । नांचरोमनखोऽ यान्तो हितास्त्री प्रधतत्परः ॥ योषिनमामांसस्रावजी क्षक्षसपीहित ॥

### दशमाऽध्यायः॥

भयातो महाकुष्ठचिकित्मितं व्याख्यासाः ां

कुत्रं पु महेषुक्रफामयेषु मर्वाङ्गगोफेषु च दार्गेषु । क्षशत्विमच्छत्सु च मेद्रेषु,योगानिमानग्न्यमतिविद्ध्यात् ॥ चुणान्यवाक्षिःपृतान् रात्रौ गोम् त्रपर्याधताग्महित किबिच्च शाष्यदेवं सप्तरात्रं भावयेत् शोषयेच ततस्तान् कपानस्ष्टान् गक्तृन् कार्याः
त्वा प्रातःप्रातरेव कुष्टिनं प्रमेष्ठिणं वा सालमारादिकषायेण कण्टिकहच्चकषायेण वा
पाययेत भक्षातकपपुत्राडावल्गुजाकेचित्रकविडङ्गमुस्तचूर्णचतुर्भागयुक्तान् ॥ एवमेव सा
लसारादिकषायपरिपीतानामार्ग्वधादिकषायपरिपीतानां वा गोशक्तकृतानां वा यः
बानां शक्तृन् कार्यात्वा भक्षातकादोनां चूर्णान्यावाष्य खदिराशनिम्बराजहच्चरोहितक्तगुडूचीनामन्यतमस्य कषायेण शर्करामधुमधुरेण द्राचायुक्तं न दाडिमवेतसाम्लेन सैस्थलवणान्वितेन पाययेदेष सर्व्य मन्यकत्यः ॥ यावकां सम्धान्यानालु क्षककुत्साषापूपः
पूर्णकीशीत्वारिकायष्कुल्विकाकुणावोकोनालिप्रस्तोन् सेवेत ॥ यवविधानेन गोषूमवेणु
यवानुषयुष्क्रीत ॥ श्ररिष्टानतो वष्यामः ॥ पूरीकच्यचित्रकसुरदारुसारिवादन्सीत्रिकटु-

कानां प्रत्ये कं षट्पस्तिका भागा वदरकुष्टबस्त्रिफसाकुड्व इत्ये तेषां चूर्णीन ततः पि पालीमध्रष्टतेरनाः प्रसिते प्रतमाजने पाक्कतिसंस्कारे सप्तोदककुडवानयोरजीऽर्व कुडवम त्वाच गुडस्याभिहितानि चूर्णान्यावाप्य छनुगुमं काला यवपेकसमरात्रं वासयेत्रती ययाबलसुपयुद्धीतेषीऽरिष्टः कुष्ठमेश्वमेदः पाण्ड्रोगम्बययूनपङ्क्ति ॥एवं यालसारादी न्यपीधादा वारम्बधादौ वारिष्टान् कुर्व्वीत ॥ भासवानतो वच्चामः ॥ पसायभस्मपरिश्रु-तस्योच्योदकस्य योती भूतस्य त्रयोभाग ही फाचितस्य कथ्यमरिष्टकस्य न विद्ध्यात्॥ए-वं तिलादीनां चारेषुशालसारादी न्यग्रीधादावारम्बधादी सूत्रेषु चासवान्विद्ध्यात् अथ सुरा वच्चामः ॥ शिंशपाखदिरयोः सारमादायोत्पाद्य चोत्तमारणीवास्त्रीकोशातकीस्त क्सर्वं मेकतः कषायकस्पेन विपाचोदकमाददीत मण्डोदकार्थं किण्विष्टमिमषुगुया-च यथोक्तमेवं सुरा ॥ यालसारादी न्यग्रीधादावारग्वधादी च विद्घ्यात्॥ श्रतोऽवले हा-न्वच्यामः॥ खदिरासननिम्बराजष्ठच्यानसार कायेतसारिपण्डान् सूच्या पिष्टान् प्रचि-प्य विपचेत् ततो नातिद्रवं नातिमान्द्रमवताय्य तस्य पाणितलपूर्णमहालहाशो मधुमि-यं बिद्यादेवं पालसारादौन्यगोधादावारग्वधादौ च लेकान्कारयेत् ॥ अतसूर्णिकयाः वच्चामः ॥ शालसारादीनां सारचूर्णप्रस्थमाद्वत्थारग्वधादिकवायपरिपीतमनेकशः शा-लसारादिकषायेणैवपाययेत्। एवं न्यग्रोधादीनां फलेषु पुष्पेष्वारम्बवधादीनां चूर्णकि-यां कारयेत् ॥ अत जर्दु मयस्क्रतीर्वच्यामः ॥ तीच्यलोचपताणि तनूनि जवणवगप्रदि-म्धानि गोमयाग्निप्रतप्तानि विफलायालसारादिकषायेण निर्वापयेत् षोडयवारांस्ततः खदिराङ्गारतप्तान्यप्रयान्ततापानि स्चाचूर्णानि कारयेहाद्तान्तवपरिस्रावितानि ततो यथावलं मात्रां सर्पिर्मधुभ्यां संस्टच्योपयुष्त्रीत । जोर्षे यथाव्याध्यनस्त्रमलवणमाहारं कु-स्वीत । एवं तुलामुपयुज्य कुष्ठमेहमेदः खययुपाण्डु रोगोन्यादापस्नारानपद्धत्य वर्षमतं नोवति । तुनायां तुनायां वर्षशतगुणोत्नर्षः । एतेन सर्व्व नीष्टेष्वयस्क्षतयो व्याख्याताः ॥ विवृच्छ्यामान्नि मत्यसप्तलाकेवुकशिक्षनीतिल्वकविष्णलापलाश्रिशंश्रपाना खरसमादाय पानाधान्द्रोषाभ्यसिच खदिराङ्कारतत्तमयःक्वपिण्डं विःसप्तक्वविन्वीप्यतमादायापु नरासिच खाल्यां गोमयाग्निना विपचेत् सिध्यति चांसिन्पिपल्यादिचूर्णभागी ही म ध्रनस्तावद्ष्टतस्येति ददात् तत्रसतुर्थभागाविष्यष्टमवतार्थे परिश्राव्यभूयोऽग्नितप्तायःप-वाणिप्रचिपेत्। ततः प्रधान्तमायसेपावे खनुगुप्तं निद्ध्यात्ततो यथायोगंश्रक्तिं प्रकुच चोपयुद्धीत भी में यथाव्याध्याद्वारमुप सेवेत ॥ एषीपधायस्क्रतिरसाध्यं कुष्ठं प्रमेहं वा साधधित स्थूलमपक्षति शीफसुपद्दन्ति सन्नमग्निसुदरित विश्वेषेण चीपदिश्यते राज-यस्मिणां वर्षयतायुवानया पुरुषो भवति ॥ गालसारादिकायमासिच पालाभ्यां द्री-ख्यामयोचनं तमं निर्वाप्य कतनं स्कारे कलग्रे अयासिच विपल्पादिच र्णभागं चौद्रं गु

डमिति च दला खनु गुप्तं निद्ध्यादेतां महोषधायस्क्रतिं मासमर्वं मासं वा स्थितां यथावलसुपयुद्धीत । एवं न्यग्रोधादावारेवतादिषु च विदध्यात् ॥ प्रतः खदिरविधान-म्पदेच्यामः ॥ प्रश्रस्तदेशजातमनुष्डतमध्यमश्यमं खदिरं परितः खानयिता मध्यम-मूनं कि त्वायोमयं कुश्वे तिश्वाद्यत्वरे निद्ध्याद्यया रसम्हणसमयी भवति । ततस्तं गोमयस्दावलितमवकीये सनैयीमयमित्र रादीपयेत् यथास्य दश्चमानस्य रसः स्रव-त्यधस्ताद्यदा जानीयातपूर्णे आचनमित्यथैवसुषृत्य परिस्राव्य रसमन्यस्मिन पात्रे निधा-यानुगुप्त' निद्ध्यात्ततो यथा थीगं मालामामलकरसमधुसर्पिभिः संख्व्योपयुष्त्रीत जी-में अज्ञालक्विधातवदाहारःपरिहारस प्रस्थे चीपयुक्ते यतं वर्षाणामायुषीऽभिवृद्धिर्भ-विताखिदरसारतुलासुदकद्रोणे विपाच षोडमावमां मिष्टमवतार्यानुगुप्तं निद्धात् त मामलकरसमधुसपिभिः संस्वचीपशुद्धीत । एष एव सर्व्य वचारेषु कर्पः ॥ स्वदिरसा-रचणैतुलां खदिरसारकाथमावां वा प्रातः प्रातक्पसेवेतखदिरसारकाथसिद्धमाविकं वा सर्पिः॥ श्रम्यतवल्ली सरसंकार्थं वा प्रातःप्रातक्पसेवेत तत्सिसंवा सर्पिः। श्रपराष्ट्रे सस-र्पिष्कमोदनमामलक्यपेणमुक्तीतैवं साससुपयुज्य सर्व्यं कुष्ठै विभुत्यत इति ॥ क्षणाति लभन्नातकतैलामलकरसम्पिषांद्रोणं यालसारादिकषायस्य च विप्रलाविकट्कपक्ष-फलमज्जविडङ्गफलसाराचिवाक्षीवल्गुजहरिद्राहयिवहस्तीन्द्रयवयष्टीमधुकातिविषार-साम्बनप्रयङ्गां पालिकान्भागांस्तानैकथं स्रोहपाकविधानेन पचेत् तत्साधुसिहमवता-र्थ्य परिस्राव्यानुगुप्तं निद्ध्यात् तत उपसंस्क्षतगरीरः प्रातः प्रातकत्याय पणिशक्तिमात्र चौद्रेण प्रतिसंसुच्योपयुच्चीत जीणे सुद्रामलक्यूषेणालवणेन मर्पियन्तं खदिरोदक-सिदं सदोदनमत्रीयात् खदिरीदकसेवीत्येकंद्रोणसुपयुज्य सर्व् कुष्ठैविस्ताः शहतनुः स्म-तिमान् वर्षयतायुर्रोगो भवति ॥ भवति चात्र ॥ सुरामन्यासवारिष्टां से इांस्पान्ययस्क-वीः। सहस्रगोऽपि कुर्वीत वीजेनानेन बुहिमान्॥

# एकादशोऽध्यायः॥

चयातः प्रमेहिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।

दी प्रमिष्ठी सहजोऽपव्यनिमित्तस्य भवतः । तत्र सहजो माटिपिटवीजदोषक्वतः । प्रष्टि ताहारजोऽपव्यनिमित्तः । तयोः पूर्व्वेणोपदुतःक्षणोक्षचोऽल्पाणो पिपासुर्भः परिसरण-शीलस्य भवति । उत्तरेण स्वूलो बह्वाणो स्निग्धः ग्रय्यासनस्त्रप्रणोलः प्रायेणेति ॥ तत्र का ग्रमन्त्रपानप्रतिसंस्क्रताभिः क्रियामिसिकित्सेत् । स्वूलमपत्रपण्युक्ताभिः ॥ सर्वे एव च परिहरेयुः सीवीरकतृषीदक ग्रक्रमेरेयस्रासव तोयपयस्तैलप्टतेचुविकार दिधिपष्टाना-स्ल्रपानकानि ग्रास्यानूपौदकमांसानि चेति ॥ ततः शालिषष्ठिकयवगोधूमकोद्रवीदाल-

काननवान्भुद्भोत । चणकाद्कीकुलत्यसुद्गविकस्पेन तिज्ञकषायाभ्यां शाकगणाभ्यां निक्मों इदीमर्पपातसीतैलसिडाभ्यां बडमूत्री वीजाङ्गलैभीसीरपहतसेदीभिरम्लैरप्टतैयो ति ॥ तत्रादित एव प्रमेहिणं स्निम्धमन्यतमन तैलेन प्रियङ्ग्वादिसिह्नेन वा प्रतेन वा-मयेत्प्रगाढंविरेचयेच ॥ विरेचनादनन्तरं सुरसादिकषायेणास्थापयेग्महौषधभददाक्म-स्तावापेन मधुसैन्धवयुक्त न दह्यमानच न्यग्रोधादिकषायेण नि:खेहेन ततः गुड देहमा-मनकरसेन हरिद्रां मधुसंयुक्तां पाययेत् तिफला विशाला देवदार् मुस्तकषायं वा शा-लकम्पिक्षकमुष्कककक्कमचमात्रं वा भधुमधुरमामल्करसेन इरिट्रायुतम्। कुटजक-वित्यरोहितविभोतक सप्तपर्णपुष्पकरकं वा । निस्वारग्वधसप्तपर्णम्वीक्टजसोमव्च-पनाशानां वा त्वक्पत्रमूलफलपुष्पकषायाणि ॥ एते पञ्चप्रयोगाः सव्य महानासपहन्ता-रो व्याख्याताः ॥ विशेषतयात ऊर्दुं । तत्वोदकमेहिनं पारिजातकषायं पाययेत् । इचु-मेहिनं वैजयन्ती कषायम्। मुरामेहिनं निम्बकषायम्। सिकतामेहिनं चित्रककषायं। भनैमें इनं खदिरकषायं। लवणमेहिनं पाठागुषकषायं। पिष्टमेहिनं इरिद्रादाक्हरि-द्राक्षायं। सान्द्रमेहिनं सप्तपर्णकषायं। युक्रमेहिनं दुर्वाभैवलप्नवहठकारञ्जकसेक्ककः षायं कक्भचन्दनकषायं वा ॥ फेल महिनं तिफलारम्बधमृदीकाकषायं सधुरं कफजे त मधुमधुरमिति ॥ पैत्तिकेषु नीलमेहिनं शालशारादि कषायमख्यकषायं वा पायशित्॥ इरिद्रामेहिनं राजवृत्तकषायम् । अम्लमेहिनं न्यग्रीधादिकषायं सधुसियं। चारमे-हिनं विफला कषायं। मञ्जिष्ठामेहिनं मञ्जिष्ठाचन्दनकषायं । भोणितमेहिनं गुड्चि-तिन्दुकास्थिकारमध्येखर्ज्जूरकषायं मधुमित्रम् ॥ त्रतक्ष्वमसाध्येष्वपि योगान् यापनार्थं वच्यामः । तद्यखा । सर्पिमंहिनं कुष्ठकुटजपाठाहिङ्गुकटुरोहिणीकलक गुडूचीचित्रक कषायेण पाययेत्।वसामेहिनमग्निमस्यकषायं शिंशपाकषायं वा चीद्रमेहिनं खदिरक्र-, मन कषायं/इस्तिमेहिनं तिन्दु ककपित्यशिरीषपलाशपाठामूर्वीदुः सर्शाकषायं मधुमि-यं इन्य खगुकरखरोष्ट्रास्थिचारं चेति ॥ दश्चमानमीदककन्दकाथसिद्धां यवाग् चीरे-चुरसमध्रां पाययेत्॥ततः प्रियङ्खनन्तायृथिकापद्मात्रायन्तिकालोहितिकाख्बष्टादाडि मत्वक्यालपणीपद्मतुङ्गकेगरधातकोवकु वकुलगारमलीयोवेष्टकमोचरसेष्वरिष्टानयस्क-तीले हानामवान् कुर्वीत ॥ गृङ्गाटकशिलोद्यविस्णालकसेक्कमधुकास्त्रज्ञम्वुसनतिनि-शक्तकुभकदङ्गरोध्रभन्नातकचिमीवचिगिरिकाणिकाभीत शिवनिचुलदाडिमाजकणेहरिव चराजादनगीयघोग्टाविकङ्कतेषु वा॥ यवात्रविकारां स सेवेत । यथोक्तां कषायसिडां चा सी यव।गूं प्रयच्छेत् ॥ कषायाणि वा पातुं महाधनमहिताहारसीषधदे षिणसी अरं वा पाठाभयाचित्रकप्रगाठमन्त्यमाचिकमन्यतममासवं पाययेदङ्गारप्रत्यावधंभं वा साध्वी-कमभी रूपम् ॥ सधुकपित्यमरिचानुविद्यानि चास्मे पानान्युपहरेत्। उष्ट्राव्वतरखरपुरी-

धनूर्णानि चास्मै दद्यादयनेषु । हिङ्गु सैन्धवयुक्तौ यू षे: सार्षपै य रागै भी जियेत् । अविक् द्यानि चास्मै पानभो जनान्युपहरेद्रसवन्ति । प्रवृद्धमेहास्तु व्यायामनियुद्धकी डागजतुर-गरयपदातिचर्त्यापरिक्रमणान्यस्त्रोपास्त्रे हैं वासिवेरन् ॥ अधनस्त्ववान्धवो वा पादत्वाणा-तपत्रविरहितो मैस्थायो धामैकरात्रानुवासो सुनिरिव संयतात्मा योजनयतमधिकं वा गच्छे त् । महाधनो वा ध्यामाकनीवारवित्तरामचककपित्यतिन्दुकाश्मन्तकपत्नाहारो स्याः सहवसित्तन्मृत्रयकद्वची सत्तमनुत्रजेहां त्राह्मणो वा यिलोञ्कवृत्तिभूत्वा ब्रह्मरथ-सुपधारयेत् । पठेत्सततमितरः खनेदा कूपं । क्रथन्तु सत्तत रचेत्॥ भवति चात्र ॥ अध धो वैद्यसन्दे धादेवं कुवेद्गतिन्द्रतः । संवत्सरादन्तराद्या प्रमेहात्प्रतिमुच्यते ॥

# द्वादशोऽध्यायः॥

श्रयातः प्रमेहपिडकाचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।

सराविकाद्या नव पिडकाः प्रागुक्तास्ताः प्राणवतीऽल्पास्वङ्मांसप्राप्ता सद्योऽल्पक्-जः चिप्रपानभेदिन्यस साध्याः॥ तानिक्पद्रतं प्रमेहिणसुपचरेत्तत्र पूर्वक्ष्पेव्वपतर्पणं क-षायं वस्तसूतं चोपदिशेत्। एवमकुर्वे तस्तस्य मध्राहारस्य सृतं स्वेदःस्वेमा च म-धुरोभवति प्रमेह्याभिव्यक्तो भवति तत्रोभयतः संगोधनमासेवत । एवमकुव्यतस्तस्य दोषाः प्रवृद्धा मांसगोणितं प्रदूष्य शोफं जनयन्त्युपद्रवान्वा कांश्चित्तत्रोत्तः प्रतीकारः शिरामोच्य। एवमकुर्वतस्तस्य गोफो हदोऽतिमात्रको विदाहमापदाते तत्र गस्तप-णिधानमुत्तं ब्रणक्रियोपसेवा च ।एवसकुर्वतस्तस्य पृयोऽभ्यन्तरमवदार्योत्सङ्गं महान्तम-षकार्णं कत्वा प्रहिद्रोभवत्यसाध्यः । तस्मादादित एव प्रमेहिनसुपक्रमेत् ॥ सञ्चातकवि-ल्वस्य पिप्पलोस् लीदकी थ्यावर्षा भूपननेवाचित्रकारठी सुहीवर्णकपुष्करदन्तीपयादश-पलोगिमतान् यवकोलकुलत्यां य प्रास्थिकान् सलिलद्रोणे निःकाव्य चतुर्भागाविश्षष्टेऽ वतार्थ्य वचातिहत्लस्पिसक्मार्गीनिचुलग्रग्हीगजिपणलीविडङ्गाग्रीषाणां भागेर्द्वप-लिकै है तप्रस्यं विपाच येन मेह खययुकु छगुरुमोदरार्थः म्ली हविद्रिधिप डकानां नामनं नामा धान्वलरम् ॥ दुर्व्वि रेचा हि सधुमेहिनो भवन्ति मेदोऽभिव्याप्तगरीरत्वात्तस्मात्तो इण्मे-तेषां शोधनं कुर्व्वीत ॥ पिडकापीडिताः सोपद्रवाः सर्व्व एव प्रमेहा सूत्रादिसाधुर्यो स-धुगन्धसामान्यात्पारिभाषिकीं मधुमेहतां लभन्ते। नचैतान् कथिइदिप खेदयेत् भेदी-वहुत्वादेवैपां विशीर्थिते देह: खंदेन रसायनीनाच दीर्वत्याचीं हु सित्तष्ठन्ति प्रमिहिणां दोषाः । ततो मधुमेहिनामधःकाये पिडकाः प्रादुर्भवन्ति । अपकानां पिडकानां शोफ वत्प्रतीकारः वक्तानां व्रण्वदिति। तैलन्तु व्रणरोपणादी कुर्व्वीत। धारवधादिकषाय-मुलादनार्थे पालसारादिकषायं परिपेचने पिप्पल्यादिकषायं पानभोजनेषु पाटाचित-

प्रामीयात्। प्रालसारादिवर्गकषायं चतुर्भागाविष्रष्टमवताय्य परिस्राव्य पुनक्पनीय

कशाङ्क छाचुद्रवहतीसारिवासीमवरकसप्तपर्णारग्वधकुटजसूलचूर्णानि

\$8

रोग्यं प्रचच्यते ॥

लग

सग

साधरीत् सिध्यति चामलकरीप्रप्रियङ्ग दन्तोकणायस्तास्च पृर्णान्यावपेदे तदनुपदम्बले होभूतमवतार्थ्यानुग्रप्तं निद्ध्यात्ततो यथायोगमुण्युक्षीत । एष लेहः सर्व्य महानां हः न्ता ॥ तिप्पलाचित्रकतिकटुविङ् इस्तानां नवभागास्तावन्त एव क्षणायश्रू पंस्य तत्स-वंभैकध्यं कत्वा यथायोगं मात्रां सिर्पभेषुभ्यां संस्व च्योपयुक्षीत ॥ एतन्नवायसमितेन जा-ठ्यं न भवित सन्नोऽग्निराप्यायते दुर्नोमगोप्पाण्डु कुष्ठरोगाविपाककासम्बासप्रमिहाश न भवित्त ॥ गालसारादिनियु हे चतुर्थां पावश्रेषित । परिस्तृते ततः ग्रीते मधु माचिक-मावपेत् ॥ पाणितीभावमापन्नं गुङं ग्रीधितमेव च । प्रलच्णिपष्टानि चूर्णानि पिप्पल्यादिगणस्य च ॥ ऐकध्यमावपेत्कुन्भे संस्कृते प्रतभाविते। पिप्पलीचूर्णभुभः प्रलिप्तेऽन्तः ग्रुचो हृदे ॥ प्रलच्छानि तोच्णलोष्टस्य तत्र पत्राणि वुहिमान् । खदिराङ्गारतप्तानि विद्याः सिवपातयेत् ॥ सुपिधानन्तु तं कत्वा यवपन्ने निधापयेत् । मासांस्त्रीं खतुरो वापि यावदालोष्टसङ्घात् ॥ ततो जातरसं तन्तु प्रातः प्रातर्थयावत्वं । निषेवत यथायोगमान्हारं चास्य कल्ययेत् ॥ कार्य्यं कहिलनामिष सन्नस्थानः प्रसाधकः । ग्रोपनुद्गुरुमहृत्-

### त्रयोदशोऽध्यायः॥

कुष्ठमेहपाण्डामयापदः ॥ भ्लीहोदरहरः शीघं विषमञ्चरनाश्रनः । श्राभाष्ट्रापहरणो

लोहारिष्टो महागुणः ॥ प्रमहिणो यदा सूत्रपिच्छिलमनाविलं।विश्रद् न्तिताकटुकं तदा-

ग्रयातों मधुमेहचिकित्सितं व्याख्यासाः।

सधुमेहित्वसापत्रं भिषिगः परिवर्जितं।योगेनानेन सितमान् प्रमेहिणसुपाचरेत्॥ सासे ग्रिक ग्रुची चैव ग्रेलाः सूर्व्याग्रतापितः।जतुप्रकागं खरसं ग्रिलाभ्यः प्रस्विन्त हि॥ भिलाजिति विख्यातं सर्व्यं व्याधिवनाग्रनं।तेष्वादीनान्तु लोहानां षणामत्यतमान्वयं॥ ज्ञे य खगन्यत्यापि षद्योनिप्रथितं चितौ।लोहांद्ववित तद्यस्माच्छिलाजतु जतुप्रभं॥ तस्य लोहस्य तहीर्थं रसञ्चापि विभक्ति तत्। त्रपुसीसायसादीनि प्रधानान्युत्तरोत्तरं॥ यथा तथापः योगीपि येष्टे येष्ठगुणाः स्मृताः। यत्सर्वे तिक्तकटुकं कषायानुरसं सरं॥ कटुपाक्यु णावी-व्यञ्च ग्रीषणं च्छे दनं तथा। तेषु यत्कण्णमलघु स्मिग्धं निः ग्रकर् ख्र यत्॥ गोस्तू गन्धि यचा पि तत्प्रधानं प्रचचते। तद्वावितं सारगणेहितदोषो दिनोदये॥ पिवेत्सारोदकेनैव प्रलच्णापिष्टं वथावलं। जाङ्गलेन रसेनात्रं तस्मिन्तीर्णे तु भोजयेत्॥ दुपयुच्य तुलामेवं गिरिजा-दस्तोपसात्। वपुर्वर्णवलोपितो सधुमेहित्वर्विक्ततः॥ जीवेहर्ष्यतं पूर्णमजरोऽसरसिन्नभः।

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

यतं यतं तुनायान्तु सहस्रं दय तीलिके॥भन्नातकविधानेन परिहारविधिः स्सतः।सेहं कुष्टमपसारम्नमादं श्लीपदं गरं॥ शोषंशोकार्शमी गुला पाण्ड्तां विषमञ्चरम्। अपोक्ष त्यचिरात्वालाच्छिलाजतु निषेवितं॥नमोऽस्ति रोगो यञ्चापि निच्चात्र शिलाजतु । य-र्करां विरम्भूतां भिनत्ति च तथाश्मरीं भावना लोडने चास्य कर्ता व्ये भेषजै हितै: र्ए: वच माचिकं धातुं तापोजमस्तोपमं॥ मधुरं काचनाभाष मम्ल वा रजतप्रमं॥पिबन् हन्ति जराक्ष्रमेहपाण्डामयच्यान्।ताहावितः कपोतां कुलत्यां विवर्जयेत्। पञ्च-नार्म गुणातीतं अदावन्तं जिजीविषुं॥योगे नानेन मितमान् साधये त्कुष्टिनं नरम्। वृ-चास्तुमतिवरका ये स्यः पश्चिमार्णवभूमिषु॥वीचीतरङ्गविचे प माक्तीं हू तपन्नवाः । ले षां फलानि ग्टह्णीयात्सुपकान्यम्ब् दागमे ॥ मज्जस्ते ग्योंऽपि स- हत्य शोषयित्वा विचू -खे च ॥ तिलयवत्पीडिये दृद्रोखां स्नावयेहा क्सम्भवत् ॥ त त्तें सं हतंभूय पचेदातो-वसंचयात्। अवतार्यः करीषे च- पचमात्रं निधापयेत्। स्निग्धः स्विनो हृतमलः पचादूर्धं प्रयत्नवान्। चतुर्थभक्तान्दरित' ग्रुकादी दिवसे ग्रुभे ॥ मन्चपूतस्य तैलस्य पिवेन्मावां य-यावलं। तत्र मन्तं प्रवच्यामि येनेदमिमन्त्राते ॥ मज्जसार महावीर्थ्य सर्वान्धालन्त-मोधय। मञ्जवक्रगदापाणिस्वामाचापयतेऽच्यत: ॥ तेनांस्योर्डमधयापि दोषा यानत्य-सकततः। यस्ने इलवणां सायं यवागू. शीतलां पिवेत्॥ पञ्चाइं प्रतिवेत्तीं लसनेन विधि-ना नरः। पचं परि हरे दापि सुद्गयूषीदनाश्रनः॥ पच्चभिर्दिवसैरेवं सर्वजुष्ठै विस्चित । तदेव खदिरकाछे चिगुणे साधु साधितं ॥ निर्हान्त पूर्ववत्पक्षं पिवेन्मासमर्तान्द्रतः । तेनाभ्यक्तगरोरय कुर्बी ताहारभीरितं ॥ भिन्नस्वरं रक्तनेत्रं विशीर्णं क्रतिभच्चितं । अने नाग्र प्रयोगेण साधयेत् कुष्ठिनंनरं॥सर्पिर्मधुयुतं पीतंतदेवखदिरांवूनां।पचिमांसरसाहारं करोति हिमतायुषं ॥ तदेव नस्ये पञ्चामादृदिवसानुपयोजितं । वपुक्षन्तं म् तिधवंकरो-ति चियतायुषं ॥ योधयन्तिनरं पीता मज्जानस्तस्य मात्रया । महावीर्थस्तुवरकः कुष्ठ मेहापहः परः ॥ सान्तर्ध् मस्तस्य मज्जा तु दग्धः निप्तस्त ले रैन्धवं चाञ्चनञ्च । ऐर्स्यं ह-न्यादर्भनतान्ध्यकाचात्रीलीरोगं तैमिरं चाञ्जनेन ॥

# । चतुर्द शोऽध्यायः ॥

अथातः उदराणां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।

श्रष्टावुदराणि पूर्वमुहिष्टानि तेष्वसाध्यं बह्यादं परिस्तावि चाविश्रष्टानि किच्छुमाध्यानि सर्वाग्येव च प्रत्याख्यायोपक्रमेत । तेष्वाद्यश्चतुर्वेगी भेषजमाध्यः । कालप्रकर्वात्मवीख्येव शस्त्रमाध्यानि वर्ज्ञीयत्र्यानि वा ॥ उदरी तु गुर्व्यभिष्यन्दि किचवदाहिस्तिग्धपिशितपरिषेकावगाहान् परिहरेत् । शालिषष्टि कयवगीधूमनी

उद्भारिका ने अटार्ट का व्यापिता कार्या कार्या है का

ल स वाराचित्समग्रीयात् ॥ तत्र वातोदरिणं विदारिगन्धादिसिचेन सर्पिषा स्त्रे इियत्वा तिस्वकविपक्षे नान् लोम्यचित्रा फलते लप्रगाढेन विदारिगन्धाकणायेणास्याप पयेदः नुवासयेच शास्त्रणेन चीपनाह्यदुदरं [। भोजयेचैनं विदारिगन्धादिसिखेन चीरिण जाङ्गलरसेन चाभीच्यां खंदयेत् ॥ पित्तोदरिणन्त मधुरगण विपक्षे न सर्पिषा छे इयिता म्या मात्रिफ लात्रिवृद्दिपक्को नानु लोम्यगर्करामधुष्टतप्रगाढेन न्ययोधादि क्षायेणास्यापः येदनुवासयेच पायसेनोपनाहयेदुदरं भोजयेचैनं विदारि गन्धादिसिंखे नप्यसाम्य विभोद रिणं पिप्पल्यादिकवायसिं न सर्पिषोपस्रे हा सुदीचीरविपक्षे ना शुलोस्य विकट्कम्ब चारतेलप्रगाढेन स्वादिकषायेणास्थापयेदनुवासयेच ग्रणातसी धातकी किंग्वसर्षप-मुलकवीजकरकैयोपनाइयेद्दरं भोजयेचैनं विकट्कप्रगाढेन क्लस्यय्षेण पायसेन वा खेदये ज्ञाभी ल्यम् ॥ दृष्योदिरणन्तु प्रत्या ख्याय सप्तला गिञ्जनी खरसि स्वेन सपिषा विरेचयेन्मासमर्द्धमासंवा वा महावृचीरसुरागीसू वसिद्वेनवागुदकोष्टन्त मद्येनाशुमारकग्ञाकाकादनोमूलकस्कं पाययेत्। इचुकाराङानि वा काणासर्पेण दंशयित्वा भचयेत्। वसीफलानि वा मूलजं वा विषमासेवयेत् तेनागदो भवत्यन्धं वा भावमापद्यते ।। भवतिचात्र ॥ कुपितानिसमून्तवात्स च्वियवान्मलस्य च । सर्वोदरे पु गंमित्त बहुशस्तनुहीसनम्।। यत जहं सामान्य योगान्वच्यासः॥ तद्यथा। एर्ग्ड तैलमहरहर्भासं ही वा जेवलमृत्युक्तं चीरयुक्तं वा सेवेतीद जवजी माहिषं वा सतं चीरेण निराहार: सधाराक्षं ॥ उट्टीचीराहारी वानवा रिवजी पिपाली वा सामं पृथ्वीतो न विधानेनासेवेत ॥ सैन्धवामीदायुक्त वा निकुसतैसं ग्राष्ट्र कशरक्षवेरस-पात्रगतिसद्धं वा वात्रश्ली वचार्थं । भरद्भवेरसविपक्षं चीरसासेवे त ॥ चव्यप्ररङ्गवे-रकारकं वा पयसा सरलदेवदाकचिवकमेव वा । सुरङ्गीणालपणीच्यामा पुनर्नवाकरकं वा।। ज्योतिष्काफलतेलं वा चीरेण खर्जिकाहिङ्ग्रामयं पिवेत्।। गुडिह तीयां वा हरि-तकीं भचयेत्। सुहोचोरमावितानां वा पिप्पलीनां सहस्रं कालेन पष्याक्षणाचुणं वा खुडो भावितामुकारिका पक्षां दापयेत्। इरीतकीचू भेप्रस्थमादके धतस्याङ्गारेष्वभिवि-लाप्य खजेनाभिमध्यानुगुप्तंकत्वाद्वं मार्य यवपद्धे वासयेत्ततसो दृत्यपरि साव्य हरीतकी क्षायास्त्रदधीन्यन्यावाप्यविपचेत् यद्ययायीगं सासमर्द्धमासंवा पाययेत् । गव्ये पयसी सहावृचचीरमावाष्य विपचेदिपक्षं चावतार्थ्यशीतीभूतं मन्यानेनाभिमय्य नवनीतमा-दाय भूयो महावृचचीरेणैव विपचेत्तदायायोगं मासं मासाई वा पाययेत्।। चव्यचि-वकदन्त्यतिविषाक्ष्यारि वा विष्काजमोदहरिद्रायिक्वनी चिवत्विकटकानामर्छ का-र्षिका भागा राजवृच्चफलमञ्जानामध्यी कर्षामहादुचचीरपले हे गवां चीरमूलयोरष्टाय ष्टीपलानिएतत्सर्वे प्टतप्रस्थे समवाप्य विपचेत् तद्ययायोगं मासमर्वे मासं वा पायरीत।

(१४अध्याय: ]

चिकित्सितस्थानम्।

20

एतानि तिल्वकष्टतचतुर्थानि सपीं खुदरगुल्मविद्रध्यष्ठीलाना इकुष्ठीन्मादापस्म तेषूपयो च्यानि विरेचनार्थं ॥ सूत्रामवारिष्टमुरायाभी च्यां महानृच चीरमं भृताः मेवत । विरेचन द्रश्वकषायं वागरङ्गवेरदेवदाक्षणाढं ।।वसनविरेचनद्रकाणां पालिका भागाः पिपाल्या-दि वचादिहरिद।दिपरिपठितानाच द्रव्याणां स्वच्णपिष्टानां यथोतानाच सवणानां त त्सर्वे सूत्रगणे प्रचिप्य महावृच मुहग्निना घट्टयन्विपचे दप्रदग्धक एकं तत्साध्सिहमव तार्थ शीतीभूतमचमात्रां गुटिकां वर्त्त येत्तासामेकां दे तिस्री वा गुटिका बलापेचया सामांस्त्रीं यतुरो वा सेवेत। एषानाइवर्त्तिक्रिया विश्वषेण सहाव्यापिष्पयुज्यते कोष्ठजां य क्तमीनपहन्ति कासश्चासक्तमि कुष्ठप्रतिश्यायारीचका विपाकीदावर्त्तां य नागयति॥ सदनफलमञ्जू अटजजीसूतकेचु। कुधासार्गवित्ववित्तकट् प्रषेपलवणानि सूत्रयोरचतरेण पिष्टाङ्गष्ठमातां वर्त्तिं कत्वोदरिण त्रानाहे तैललवणाभ्यक्तगुदस्यैकां हे वा पायौ निद्ध्यःदेवानाच्चतिक्रिया वातस्त्रत्रपुरोषोदावर्त्ताध्मानानाचेषु म्रीहोदरिणः सिग्धस्वनस्य दभां भुक्तव तो |वामवाही कुप्पे राभ्यन्तरतः विध्ये दिपदेयेत्पाणिना ल्पोद्यानं विधिरस्यन्दनार्थेततः सग्रद्वे दहं सस्द्रग्रिकाचारं पया सा पाययेत हिंदु सीवर्चिकाचारेण स्तीन पलायचारेण वा यवचारं । पारिजातकेचुर कापामार्गचारं वा तैलसंमु ष्टं। शोभाञ्चनकषायं वा पिप्पलीसैन्धविचवक्यकां । पृति करञ्जचारं बाक्तसुतं विडलवणिपपलीप्रगाढं ॥ पिप्पलीसृलचि त्रकप्रटक्षवेरयवचारसै न्धवानां पिलका भागो छतप्रक्षं तत्त् ल्यं चीरं तदैकध्यं विपचयेदेतत्षर्पलकं नाम स-पि: हो हे। ग्नि व हुगुरमोदरोदाव त्ययय्वा गडुरोगका स्था सप्रति म्यायोर्ड वातविषस ज्वरा नपहन्ति सन्दाग्निर्वा हिङ्ग्वादिकं चूर्णमुपयुज्जीत यक्षद्दात्ये उप्योष एव क्रियावि-भागः विशेषतस्त, दिचणबाही सिराव्यधः॥मणिबन्धं सञ्जन्नास्य बामाङ्ग ष्ठसमीरितां। द-हित्सरां प्ररेणाग्र वजो हुनो वैद्यः प्रमान्तये ॥ बदग्दे परिम्नाविणि च स्निग्धस्त्रिमस्या-भ्यतस्थाधी नाभिव्यामतसतुरबुलमपहाय रीमराज्या उदरं पाटियत्वा चतुरङ्ग्लप्रमाणा-न्यन्ताणि निषज्ञय निरीच्य वडग्दस्यान्त प्रतिरीधकरमध्यानं वालं वापोच्च मलजातं वाततो मधुमर्पिभ्यामभ्यज्यान्त्राणि यथास्थानं स्थापियता वाद्यं व्रणमुदरस्य सोव्येत्। परिखाविण्यस्येवमेव मत्यमुहु त्योन्त्रस्वावान् संगोध्य तिच्छद्रमन्त्रं समाधाय कालपि-पी सिका भिदें गरी तृद्धे च तामां कायानपहरेन शिरां सि ततः पूर्वेवत्सी व्योत्सन्धान च ययोत्तां कारयेत् यष्टीमधुक्तिसयया च क्षण्यस्ट (विलप्य बन्धे नोपचरेत्ततो निवातमाः गारं प्रवेश्याचारि कम्पदिशेदासये बैनं तैलद्रोख्यां सिपद्री खां वापयो हित्तिमिति ॥ उदकोदिरणस्त वातहरतैलाभ्यत्रस्योणो दकस्त्रस्य स्थितस्याप्तैः सुपरिग्रहीतस्याक-चात्परिवेष्टितस्याधीनाभिवीमतयतुरङ्ग्लमपद्याय रोमराज्या ब्रोहिमुखेनाङ्ग्रहोदरप्रमा- ग्

णमवगाइं विध्येत्। तत्र विष्वादीनामन्यतमस्यनाडी द्विदरां पचनाडींवा संयोजाा देर षादकमविश्व ततो नाडोमपहृत्य तेंलङ्गवसेनाभ्यजा व्रणबन्धेनोपचरेत्रचैकस्सिन्ने-व दिवसेमर्व्यं दोषोदकमपचरेत् सहसाद्यपहृते तृष्णाः च्वराङ्गमदीतीसारप्रवासपाददा-हाउत्पद्ये रत्नापूर्यते वा भ्यतरमुदरमयञ्जातपाणस्य तस्मान्तृनीयचतुर्थपञ्चमषष्ठा-ष्टमद्यम द्वादयषोडयराचाणामन्यतममन्तरीकृत्य दोषोदकमन्पान्पमविश्वते । निः सृते निसृते च दोषे गाउतर माविककाश्रेय चर्माणामन्यतमेन परिवेष्टयेदुदरं तथा नाभायतिवायः परामासां पयसा भोजयेज्ञाङ्गलरसेनवा तच चीन्मासानर्डोदकेन पयसा फलान्त्रे नजा ङ्गलरसेन वाविष्टं मासचयमत्रं लघु हितंवा सेवेतवं संवत्सरे-णादगों भवति ॥ भवति चाच ॥ श्वास्थापने चैव विरचने च पाने तथाहार विधि-क्रियास् । सर्वोद्रिभ्यः कुथलैः प्रयोजंग्र्चोरं श्रष्टतं जाङ्गलजो रसो वा ॥

### पञ्चदशोऽध्यायः ॥

चयातो मूद्रगर्भचिकित्सतं व्याख्यास्यामः।

नातः कष्टतसमस्ति यथामूढगर्भगत्योदरणमत हि यानियक्तत्वीहानत्रविवरगर्भाश यानां मध्ये कर्म कर्त्रव्यं स्पर्भेन । उत्कर्षणापकर्षणस्थानायवत्तं नोत्कर्त्तनभेदनक्के दन पीडनज् करणदारणानि चैक इस्तेन गर्भ गर्भिणीं वा हिंसता तस्माद्धिपतिमापृच्छाप रच यत्नमास्थायोपक्रमेत । तत्र समासेनाष्ट्रविधा मूटगर्भगतिष्ट्रिष्टाविधा स्ट्र-भावगता अपि तयः सङ्गा भवन्ति शिर्सो वैगुखादं सयोजदानखवा जीवति त-गर्भे स्तिका गर्भनिर्हरणे प्रयतेत निर्हर्त्त मगक्ये चवनान्मन्वानुपष्ट्ण्यात् तान्बच्यामः इहामतञ्च सीमञ्च विभान्य भामिनि । उचै : यवाय तुरगी मन्दिरे निवसन्तु ते इदम-स्तमपां समुद्रतं वै तत्रलघुगर्भिममंप्रमुचतु स्त्री । तदनलपवनार्कवासवास्ते सहलव-णाम्बु धरैर्दिशन्तु शान्तिं॥ मुक्ताः पशोर्विपाशास मुका सूर्योण रश्मयः। मुक्तः सर्वि-भयाद्रभे एन्चोहि विरमावित: ॥ श्रीषधानि च विद्ध्यादायोक्तानि । सते चीत्तानाया याभुणसक्या वस्त्राधारकोन्नसितकच्या धन्वननगृहितकागात्मलीमृतस्रष्टताभ्यां सच-यिता इसां योनी प्रवेश्य गर्ममुपहरेत् । तत्र सक्षिभ्यामागतमनुलोममिवाच्छे त् । एकसक्षिपपवस्य तरसक्षि प्रसार्यापहरेत्। स्फिग्दे भेनागतस्य स्फिग्देशं प्रपीड्योर्ड-मृत्चित्र सक्षिनीप्रसार्थापहरेत्। तिथीगागतस्य परिघस्ये व तिरं योनस्य पयादर्धः मूर्द्वमुत्चित्य पूर्वोद्धं मपत्यप्रयंद्रत्यार्ज्जं वमानीयापद्वरेत्॥पार्श्वापवृत्तिश्वरसमंसम्पपीडार्द्धी मुत्चित्य शिरीऽ पत्यपयमानीयापहरेत्बाहुइयप्रपत्न स्थोर्डमृत्पीड्यांसी शिरीऽनुलोममा नी यापहरेत् ॥ दावन्त्यावसाध्यौ मूटग भी ॥ एवसशक्ये शस्त्रमवचारयेत् । सचेतनञ्च

यस्तेण न कथञ्चन दारयेत्।दार्थ्यमाणोहिजननीमारमान्चैवधातयेत्तत्र स्त्रियमाष्वास्य अग्डलाग्रेणाङ्ग जीयस्त्रेण वा शिरो विदायी शिर:कवालान्याद्वत्यमङ्ग ना गरहीत्वीर सि, कचायां वापहरेदिभिनेशिरसि चा चिक्टे गण्डे वा अंससं सक्तस्यांसदेशे बाहुं च्छितल। दृतिमिवाततं वातपूर्णीदरं वा विदार्थ निरस्थान्त्राणि पिथिलींभूत- माहरे ज्जवनसक्तस्य वा जधनकपालानीति ॥ यदादङ्गं हि गर्भस्य तस्य स्वजति सदिभषक । सम्यिखनिईरेच्छित्वा रचेत्रारोंच यत्नतः गर्भस्य गतयश्विता जायन्तेऽनि लकोपतः। तत्रान समित्वी द्यो वर्त्तीत विधिपूर्व्य कं बनोपे चेतमृतं गर्भे मुद्दर्गमपि पण्डितः। सद्या शु जननीं हन्ति निरुच्छामपश्रं यथा ॥मण्डलाग्रेण कर्त्र व्यं छेद्यमन्तर्विजानता। वृद्धिपत्रं हि तोचणार्यं नारीं हिं स्थात्कदाचन॥ अथापतन्तामपरां पाययेगपूळ विद्भिक्। इस्तेनाप इरेदापि पार्श्वाभ्यां परिपोड्य वा ॥ धुनुयाच सुद्धनीरीं पीणयेदांसपिण्डिकां । तेलाक्त योनेरेवं तां पातये न्मतिसान्भिषक्॥ एवं निच्चतम्यान्तु सिच्चे दुणान वारिणा। त-लीऽ भ्यतगरीयाया योनी स्ने हं निधापयेत् ॥ एवं सृदीभविद्यानिस्तच्छू लं चीपगास्य-ति। क्षणातन्भूलग्रुण्ळा लाहिङ्गुमार्गी सदीप्यका ॥ वचामतिविषां रास्नां चर्चा सञ्जू र्णं पाययेत्। स्रे हेन दोषस्यन्दार्थं वेदनोपश्रमाय च ॥ कायं चैषां तथा करकं चूर्णं वा स्रेहवर्ज्जितं। ग्राकलिग्वङ्गुतिविषापाठाकटुकरोडिणीः ॥ तथा तेजोवतीं चापि पाय-चित्पूर्वविद्भगक्। तिरातृं पञ्चसप्ता हं ततः स्ने हं पुनः पिवेत्॥ पाययेदासवं नक्तमरि-ष्टं वा सुसंरक्ततम्। शिरीषकुभाभ्याञ्च तोयमासेच हितं ॥ उपद्रवाञ्च येऽन्ये स्युस्तान्य थाखसुपाचरेत्। सर्व्यतः परिग्रहा च सिग्धपथारपभोजनां ॥ ;स्वेदाभ्यङ्गपरानित्यंभवे त्क्रीधविवर्ज्जिता। पयो वातहरैः सिखं दगाहं भोजने हितं ॥ रसं दगाहं गेषे तु यथा योगमुपाचरेत्। व्युपद्रवां विश्वडाञ्च जात्वा च बलवर्णिनीं। जहीं चतुम्यो मासेभ्यो विस्ट जिंत्परिचारतः। योनिसन्तर्पणेऽभ्यङ्गे पाने वस्तिषुभोजने ॥ बलातैलिमदं वास्यै दखादिन ल्वार्णं। बलामूलकषायस्य दशमूलीकत्स्य च ॥ यवकील कुलास्थानां कायस्य पयस-स्तथा। अष्टावष्टी ग्रभा भागास्तैलादेकस्तदेकतः॥ वचेदावाष्य मधुरं गणंसैन्धवसंयुतं । तथागुरुं सर्ज्य सं सरलं देवदारु च ॥ मिन्निष्ठां चन्दनं कुष्ठमेलां कालानुसारिवां। मा-सीं शैलेयकं पत्रं तगरं शारिवां वचां ॥ शतावरामखषन्धा शतपुष्या पुनर्नवां ॥ तत्सा धु सिद्धं सीवर्णे राजते स्रथमयेऽपि वा। प्रचिष्य कलग्रे सस्यक् खनुगुप्तं निधापयेत्। ब-लातै लिसदं खातं सर्व वातविकारनुत् ॥ यथावलमतो मात्रां मृतिकायै प्रदापयेत्। या च गर्भार्थिनो नारो चीणग्रक्रस यःपुमान् ॥ वात चीणे मर्भहते मथितेऽभिहते तथा। भग्ने य माभिपत्रे च सर्वयैवोपयुज्याते ॥ एतदाचेपकादीन्वै: वातव्याधी नपोहति। प्रत्यप्रधातुः पुरुषो भवेच स्थिरयीवनः ॥ राज्ञामितिष कत्तेव्यं राजमाताय ये नराः।

हिकाकासमधीमन्यं गुरमं खासच्चदुस्तरम् । षणमासानुपयुज्ये तदन्त्रहित मपोइति ॥ सृिखनः सुकुमाराच धनिनखापि ये नराः॥ बलाकषायपीतीयः तिलेभ्यो वाप्यनेकनः । तैलमुत्पाद्य तकायपतपाककृतं ग्रुमं॥ निवाते निभ्रतागारे प्रयुच्चीत यथावलं । जीणिंऽ सिमन्पयसा स्त्रिंधसन्त्रीयात् षष्टिकौदनं ॥ अनेन विधिना द्रोणमुपयुज्यान्नमोरितं भुच्चीत हिगुणं कालं वलवर्णान्वितस्ततः ॥ सर्व्वपापैविनिमुक्तः प्रतायुः पुक्षो भवेत् । यतं ग्रतं तथोत्कर्षो द्रोणे प्रकोत्तितः ॥ वलाकं ल्पेनातिवलागुडू च्यादित्यपणिषु । सरे यत्रे वोरतरौ प्रतावर्था विकायः के ॥ तैलानि मध्के क्र्यात्प्रसारण्याच्च बुिषमान्। नोलोत्पलं वरो मूलं गव्ये चीरे विपाचयेत् ॥ प्रतपाकं ततस्तेन तिलतेलं पचेद् भिषक्। बलातेलस्य करकां स्त् सुपष्टं।सत्त्र दापयेत् ॥ सर्वेषामेव जनीयादुपयोगं चिकित्सकः। वलाते लतदेतेषां गुणाचै व विशेषतः ॥

#### षोडशोऽध्यायः ॥

। यथाती विद्धीनां चिकित्सितं व्याख्यासः।

उत्ताविद्रधयः पडेर तेष्वसाध्यस्त सर्वजः । ग्रेषेष्वामेषु कर्त्ते व्या त्व रतं ग्रीफवित्ता-या ॥ म्रङ्गीम्लक वकेस्त पृततेल वसायुतैः। सुखोष्णो बहलो लेपः प्रयोज्यो वातविद्धी॥ सानपीदक्रमांसस्त काकल्यादिः सतर्पणः। स्त्रे हाम्लिसिडी लवणः प्रयोज्यसीपनाहने॥ नेशवारै: मक्तश्ररै: पयोभि: पायसैस्तया। स्वेदयेसततं चापि निईरेचापि शोणितं॥ सचेदेवसपकान्तः पःकाभिसुखो यदि। तं पाचियता शस्त्रेण भिन्द्राद्वित्र शोधरीत ॥ पञ्चम् लक्षायेण प्रचाच्य खवणोत्तरै:। तैलैर्भेद्रादिमधुकसंयुक्तै: प्रतिप्रयेत ॥ वैरेचिन-क्युक्त न त्र हतेन विशोध्य च। प्रथक्पर्यादिसिखेन त्र हतेन च रोपयेत्॥पैत्तिकं शर्करा-जाजामधुकैः सारिवायुतैः।प्रिटिह्यात्चीरिपष्टिवी पयस्योगीरचन्दनैः॥पाक्यैः श्री तकषायै र्वा चीरैरिच्रसैस्तया।जीवनीयप्टतैर्वाप सेचययेच्छर्करायुतै:॥ तिवृद्दरीतकीनाञ्च चूणें-लिह्यान्मधुद्वं।जलीकोभिद्देचास्क पक्षं चापायवुद्धिमान्॥चोरहचकषायेण प्रचाद्योः दक्जेनवा तिलै:सयष्टिमध्कै:सचोद्रै:सर्पिषायुतै:॥ उपिदश्च प्रतनुना वासमा वेष्टयेद्णं। प्रपौग्डरीकम ञ्जिष्टामधुकोग्रीरपद्मकैः सहरिद्रैः क्रतंसिपः सचीरंत्रणरोपणं।चीरग्रकाप्र थक्पणीं समङ्गरोभ्रचन्दनैः॥न्ययोधादिप्रवासेषु तेषां तच्वथवाक्षतं।नक्तमालस्य प्रताणि तर्गानि फलानि च ॥ सुमनाय पत्राणि पटोलारिष्ठयोस्तया। दे हरिद्रे मध्चिष्ट सधुकं तिक्तरोहिणो ॥ प्रियङ्गुः गुगमूलञ्चिनचुलस्य लगेवच । सञ्चिष्ठाचन्दनोगीर-मृत्यलं सारिवा त्रिष्ठत् ॥ एतेषं।कार्षिकंभीगैष्टं तप्रस्यं विपाचयेत् । दुष्टव्रण्यमनं ना-डीवणविश्रोधनं ॥ सद्यश्किनवणानाञ्च करञ्जाद्यसिदं ग्रभं । दुष्टवणाञ्च ये केचिद्ये चो-त्स्टष्ट क्रिया वर्णाः ॥ नाखो गम्भोरिकायास सद्याष्टिकास्त्रथैव च । प्रिनचारस्तास व

येवणा दारुणा अपि ॥ करञ्जाद्ये न इविषा प्रशास्यन्ति न संगयः। इष्टकासिकताली-हगोगकत्वपांशिमः । सूत्रे क्षां य सततं खेदयेत् स्रोपविद्धिं। कषायपानैर्वसनैरा लीपे क्षनाहतै: ॥ हरेहोषानभो च्यांचाप्यलाव्यास्त्रतयेव च। धारम्बधकषा येण एकां चापाद्य धावयेत् ॥ इरिद्रांतिहताम्तातिलैमेधुसमायुतैः । पूर्यात्वा वर्णं सम्यग्वधीया-कीत्तितं यथा॥ ततः क्रालियकादन्तोतिहच्छ्यामार्कातिस्वकै:। क्रियात्ते सं सगोमतं हितंत्वससैन्धवस ॥ पित्तविद्रधिवत्सर्वीः क्रिया निरवशेषतः। विद्रध्योः क्रुश्चलः क्रुश्चाद्रताः गन्तनिमित्तयोः ॥ वक्षादिगणकायमपक्षे अथन्तरोत्यिते ॥ जषकादिप्रतीवापं पिवेहिट्र-धियान्त्रवे। अनयोर्वर्गयोः सिदं सर्विव्वेरिचनेन च अचिरादिद्रधिं इन्ति प्रातपातनिषेवि-तं ।एभिरेव गणैयापि संसिद्धं स्रोद्धसंयुगं कार्थ्यमास्थापनं चित्रं तथैवाप्पनुवासनं ।पानाले पनभोज्ये व सध्यिष दुमीऽपि वा। दत्तावापी यथादीषमपक इन्ति विद्विष्टं ॥ तोयधा-न्धान्तम्त्रे स्तु पेयो वापि सुरादिभि:। यथादोषगणकाथैः पिवेदापि शिलाजतु ॥ प्रधा-नं गुगालु शापि गुग्ठींच सुरदार च। स्रे होपनाही कुर्यास सदा चाप्यनुलोमनं ॥ यथो-हिष्टां सिरां विध्येत् कफा विद्रधी भिषक्। रक्तपितानिली खेषु के चिद्वाची वदन्ति तु॥ पक्षं वा वहिरुवडं भित्त्वा व्रणवदाचरेत्। सुतिषूर्ष्मधो वापि स्रोरेयास्त्रसुरासवै:॥ पेयो वर्णकादिन्तु मध्यिपुद्मीऽपि वा। शिषुमूलजली सिंडं ससिडार्थकमीदनम्॥ यवको-ल कुल खनां पूषे भुं चीत सानवाः।पातः प्रातस सेवेत मालया तैरवकं प्रतं॥ विवृतादिगण काथिसि वं वाप्य, प्रयान्तये। नोपगच्छे द्यथापाकं प्रयतित तथा भिषक् ॥ प्रथागते विद्रधी तु सि दिने का न्तिकी स्टता। प्रत्याख्याय तु कुवी त सज्ज जातं तु विद्रिधि॥ स्त इस्वेदीपवन्नानां कुर्य्याद्रतावसेचनं । विद्रध्यतां क्रियां कुर्यात्पके वास्यि तु भेदयेत् ॥ नि:श्र ख्यमय विज्ञाय कर्त्र व्यं व्रणशोधनं ॥ धावेतिक्रकषायेण तिक्तं सिप्प स्तथा दितं । यदि मज्जपरिस्रावी न निवर्त्तात देहिन: ॥ कुर्यात्सं गोधनीयानि कषायादीनि बुडि-सान्। वियङ्गवातको रोधकट्फलं तिनिसैन्धवं॥ एतैस्तैलं विपन्नव्यविद्रधिवणरोपणं॥

## सप्तदशोऽध्यायः ॥

श्रयातो विसर्प नाडीस्तनरोगिविकित्सितं व्याख्यास्यामः ।
साध्याविसर्पास्त्रय प्रादितो ये न सिवपातचतजो हि साध्यो । साध्येषु तत्पव्यगगैर्विदध्यादृष्टतानि सेकांस तथोपदेहान् । सुस्ता श्रताह्वा सुरदाक्षुष्ठं वाराहि कुस्तुम्बुकं
साध्यागग्धाः । वातात्मके चोष्णगणाः प्रयोज्याः सेकेषुलेपेषु तथाष्ट्रतेषु यत्पञ्चमूनं खल
कार्टजाख्यमस्यं महज्वाप्यथ विक्वजञ्च । तच्चोपयोज्यं भिष्यजा प्रदेहे सेके घृते चापि तः
तथैव तैले ॥ कसेक्षरङ्वाटकपद्मगुन्द्राः सशैवला सोत्य लकर्द मास । वस्नान्तराः पित्त

तं ,व्याधिवलं निहन्ति ॥ तैलं पिवेत्सिपिरयो हयं वा दत्वावसां वा तिवृतं विद्ध्यात् । चपेहिवातादग मूलिखं वैदायतुः स्नेष्टमयो दयं वा॥ हिंस्रायराहि ख्यस्ताय भ गी प्योनाकविववागुरुक्षण्यान्धाः । गोजो च पिष्टासहतालपत्रा ग्रन्थी विधेयीऽनिल जी प्रलेप: ॥ खेदोपना हा निविवधां य क्योत्तया प्रसिद्धानपरां य लेपान । विद्यार्थ वा पक्षमपोद्य पूर्य प्रचाल्यविख्वार्कनरेन्द्रतोयैः ॥ तिलैः सपश्वाङ्गुलपत्रसिखैः संशोधये त् सैन्धवसप्रयुत्तैः । गृबं बणंवाप्य परीपयेयस्तैलेन रास्नासरलान्वितन ॥ विडङ्गयष्टी मधुकास्ताभिः सिखेन वाचीरसमन्वितन। जलीकमः पित्तक्षतिहितास्त चीरीदका भ्यां परिषेचनं च ॥ कोकोलिवर्गस्यच श्रीतलानि पिवेत्क्रषायाणि सशकराणि। द्रा-चारसेने च्रसेनवापिचू में पिवेचापिहरीतकीनां ॥ सधुमजस्वर्ज्ञ नवेतसानां लग्भः प्रदेशनवचारयेत्। समर्करैवी हण्यमून्यकन्दे दिश्च।दभीक्णं सुचुकुन्दजैवी ॥ विदा-र्य्य वा पक्तमपी ह्य पूर्य धावेत्कवायेण वनस्पतीनां । तिलै: सयष्टीं मधुकै व्यि शोध्य सिपः प्रयोज्यं मधुरै व्वि पक्षं ॥ हृतेषु दीषेष्यथानुपूर्यो। प्रत्यौ भिषक् स्रो पासमृतियते तु। छि-वस्य विस्ताप नमेव कुर्यादङ्ग छलो हो पलवेण्दग्डै:। विकङ्गतारग्वधका कनन्तीकाका-दनीतापमहत्त्वसूनै: । त्राले ग्रेत्पण्डमलाक्षेभागीकरञ्जकालामदनैस विदान् ॥ त्रमर्भ-जातं ग्रममप्रयातमप्रक्रमेवापहरेद्विदार्थ।दहेतिस्यतेवास्त्रिज सिद्यकार्म सद्यः च्रतोक्तञ्चित-धिं विदध्यात् ॥ या मांमकन्दाःकठिना वृहत्यस्तास्ते षयोज्यस विधिर्विधि चै: । श-स्त्रीण वापाद्य सुपक्तमाग्र प्रचालयेत्पथ्यतमैं: कषायै:॥ संभाधनैस्तच विभोधयेय:चा-रत्तरै: चौद्रघ्तप्रगाढै:। ग्रुडं च तैलं त्ववचारणोयं विडङ्गपाठारजनीविपक्षं ॥ मेदः सम्रा तिल्कालकदिग्वं दलोपरिष्टादृहिगुणं पटान्तं। हुताश्रतमेन मृहुः प्रमुच्यालो-हेन घोमान्दहने हियात ॥ प्रलिप्य द्वि मय लाच्या वा प्रतप्तयाखेदनसस्य कार्था। निपात्यवा मस्त्रमपोद्धमेदो दहेत्सपक्ष न्तव वाविदार्यं ॥ प्रचाल्पसूत्रेण तिलै:सपिष्टै: सुवर्चि कादै ईरितालिमियै:। ससैन्धवै: चीद्रव्तप्रगाउँ: चारोत्तरैरेनमिभप्रशोध्य ॥ तै-लं विध्याद्दिकरञ्जगुञ्जावंगावलेखेङ्ग्दमूत्रसिदं। जीमृतकैः कागवतीफलै सदन्तीद्र-यन्ती सिवतासु चैव ॥ सर्पि: क्रतं इन्त्यपचीं प्रवृद्धां दिघापवृत्तं तदुदारवीर्यां । निगु-रिष्डजातीवरिहिष्ठयुत्तं जीसृतकं साचिकसैन्धवाढाम् । श्रभिप्रतप्तं वसनं प्रगाढं तुष्टा-पचीषूत्तममादिशन्ति। कैटथीविम्बीकरवीरसिद्धं तैलं हित मूर्धविरेचनञ्च॥ शाखीट-कस्य सर सेन मिद्रं तैलं हितं नस्यविरेचनेषु। मधूकसार्य हितोऽवपीड्ं फलानियि-यो खरमञ्जरेका ॥ प्रसीनमर्मप्रभवानपक्षानुष्ठत्य चाग्निं विद्धीत पञ्चात् । चारेण-वापि प्रतिसारये नुसं लिख्य यस्त्रेण यथोपदेशं ॥ पार्षिं प्रति दादशचा इ लानि भि त्वे न्द्रवस्ति परिवर्ज्य धीमान्। विदाये मत्स्याण्डनिमानिवैद्यो निः कष्य जालान्यन-

Grantin mi सं विदध्यात् ॥ आगुनफकणितसुमितस्य जन्तीस्तस्याष्टभागं खुलकाहिभच्य । घोणजु-वेध: मुरराजवस्तो ईलाचिमातं लपरे वदन्ति ॥ मणिवस्वोपरिष्ठाडा कुर्यादेखातयंभि-षक्। प्रकुल्यन्तरितं सग्यगपचींनां निव्तत्तये॥ चूर्णस्यकालिप्चलाककाकगोधा हिकू में प्रभवांसमीन्तु । दयाच तैलेन असहे ङ्गुदीनां यहच्यति श्लीपदिनाच तैले । विरेचनं ध्म-सुपाददीत भवेच नित्यं यवसुद्गभोजी ॥ विकारिकेविकानगरिकेरिपयालपञ्चाङ्गुल-वीजचूर्णे:। वाताव्युदं चीरवृताम्बुसिद्धैकणाः सतैलैक्पनइयेत्त । कुर्याच मुख्यान्यु-पनाइनानि सिद्ये समासेरथ वेसवारै: ॥ स्वेदं विदध्यात्कु यलस्त्नाड्या प्रदक्षेन रक्षेव-हुगो हरेच । वातम्निर्मूहपयोऽम्बभागै: सिषं मतास्यं तिवृतं पिवेदा ॥ स्वेदोपनाः हा सदवस्तु पथाः पिताव्दे कायविरेचनञ्च। विष्य चोड्स्बर माकगोजीपत्रैर्भः-चौंद्रयुतैः प्रलिम्पेत् ॥ श्लक्षीक्षतैः सर्जरसिषयङ्गुपत्तङ्गरोध्राञ्चनयष्टिकाह्नैः । विस्राव्य चारग्वधगोजिसोसाः ग्यामा च योज्याकु शलेन लीपे। ग्यामागिरिष्ठाञ्चनकीरसेषुद्रा-चारसे तप्तलिकारसे च। घृतं प्रिवेत्क्कोतकसंप्रसिद्धं पित्ताव्दी तज्जठरी च जन्तः॥ गुडस्य जन्तीः सभनेऽवृदे तु रक्ते ऽविसक्ते तुततोऽवृदं तत्। द्रव्याणि यान्युईमधस दोषान्हवन्ति तैनव्मक्षतै:प्रदिच्चात्कपोतपोरावतविड्विमित्रै: स्कांस्यनोतै इनलाः क्रलाख्यै : स्त्रतेस्त काकादिनसूलिमया : चारप्रदिरधैरय वा प्रदिश्वात्॥निष्पाविष्याक-कु बत्यक न कै भीं सप्रगाढ दे धिमस्तु युक्तैः । लेपं विदध्यात् क्रमयो यथाच मूर्च्छ नित मू च्छे नत्यय मचिकाञ्च ॥ त्ररपाविष्य क्रिमिभः क्रते च लिखेनतोऽग्निं विदधीत पद्यात् । यदल्पभू लं त्रपुतास्त्रभीसप्रहैः समावेष्ट्र यदायसैवर्वा ॥ चाराग्रिशस्त्राखसकाद्विदध्या त् प्राणानि सन्भिष्गप्रमत्तः । बास्फीतजातीकरवीरपनैःकषायमिष्टं व्रणशोधनार्थं ॥ ग्रह च तैलं विद्धीत भागी विडङ्गपाट। त्रिफलाविपकां। यहच्छ्या चोपगतानिपाकां पा-क्षक्रमेगीपचरेहिधिजः॥ मेदोऽव्दं खिन्नमदो विदार्थ विशोध्य सीव्यं दुगतरक्षमाश्र । तती हरिद्राग्टहधूमरोध्रपतङ्गचूर्णैः समनः शिलालैः ॥ त्रणं प्रतिग्राह्य मधुप्रगादैः कर खतैलं विद्धीत ग्रहे। संग्रेषदीषाणि हियोवु दानि करोति तान्याग्र पुनर्भवन्ति ॥ त-सादशेषाणि समुद्वरेत्, इत्युः स्रीयाणि तथाहिवहिः । संखेदा गण्डं पवनोत्यमादो-नाडाानिलम्भीषधपत्रभङ्गः ॥ श्रक्नै.समूत्रै विविधेः पयोभिक्षणैःसतैलैः पिश्रितैयचि द्वान । विस्नावयेत् स्वित्रसतिन्द्रतश्च गुद्धं व्रणं नाष्युपनाद्वयेतु॥ श्रणातसीमूलकशियुकि-युविप्रयालमञ्जानुयुतैस्तिलैस्त॥कालास्ताशियुपुनर्नवार्कगजादिनामाकरहाटकुष्ठै:॥ ए-क्षेषिकात्चकति वक्षेत्र सुराम्बपिष्ट रसक्ष दिद्यात् ॥ तैलं पिवेचा स्तवि विविच्या स्तान्य देशाः हुवयाद्वचकिपपालीभिः । सिखं वलाभ्याच सदेवदार हिताय नित्यं गलगण्डरोगे ॥ स्व दोपना है: कफसमावन्तु संखेदाविस्नावणमेव कुर्यात् । ततोऽजगन्धातिविषाविशस्यावि-

षाणिकाकुष्ठग्रजाह्वयाभिः ॥ पलाग्रमसोदकपेषिताभिदि ह्यास्मगुक्ताभिरगीतलाभिः । दग्राई सङ्ग्रेलवणैश्चयुक्तं तैलंपिवेन्मागिधकादिसिहं ॥ प्रच्छदेवं मूर्डविरेचनन्न धू- सथवैरेचिनका हितस्तु । पाकक्रमोव।पि सदाविधेयो वैद्येन पाकं गत्योः कथित् ॥ कट्रिकिकची द्रयुताः समूत्राभक्ता यवान्नानि रसाध्व मौद्गाः । सप्रटङ्गवेराः सपटोल- निस्वा हिताय देया गतगण्डरोगे ॥ मेदः समुत्ये तु यथोपदिष्टं विध्यत्सरां स्निश्चतः नोनं रस्य । खामासुधालोहपुरीषदन्तोरसाष्ट्रनैप्रचापि हितः प्रदेष्टः ॥ सूत्रेण वालोडग्र हिताय सारं प्रातः पिवेच्छालमहीक्हाणां । यस्त्रेण वापाद्य विदार्य चैनंमेदः समुद्धृ त्यः हिताय सीत्रेत् ॥ मज्जाज्यमेदोमधुभिदंहेडा दग्धे च सर्पिमधु चावचार्यः । कासोसन्तर्ये च ततोऽत्र देये चूर्णी कते रोचनया समेते । तैलेन चाभ्यज्यहिताय द्यात्सारो इसव गोमयज्ञ भस्म ॥ हितस्यनित्यं विफ्लाकषायो गाढप्रच बन्धोयवभोजनन्न ॥

#### एकोनविंशोऽध्यातः॥

श्रवाती वृद्यपदंग मनीपदानां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः। श्रन्तवद्या विना ष-द्याद्वद्यस्तासु वर्ज्जयेत्। प्रम्वादियानं व्यायामं मैयुनं वेगनियहम्॥प्रत्यासनं चंक्रमणः स्पवासं गुरूणि च। तत्रादिती वातहदी ते हतिस्रिष्यमातुरं ॥ स्विनं चैनं यथान्यायं पाययेत विरेचणं। कोशाम्बतिलवकैरण्डफलतैलानि वा नरं॥ सन्नोरं वा पिवेन्मासं तै-लमेरग्डसमावं। ततःकालेऽनिल्ञानां कायैः करकेष वृद्धिमान् ॥ निरूहयेनिक्टच भुः क्तवन्तं रसीदनं। यष्टीमधुकि सहेन ततस्तै लेन योजयेत ॥ स्ने होपनाही क्रियाच परे-हां यानिलापहान् । विदग्धां पाचियत्वा वा सेवनीं परिवर्ज्यत् ॥ भिन्द्रात्ततः प्रभि-द्वायां यथोत्तं क्रममाचरेत्। पित्तजायामपकायां पित्तग्रस्थिकमो हितः॥ पक्षां वा भे-दयेद्भितां ग्रोधयेत्चौंद्रमर्पिषा। ग्रहायाञ्च भिषग्दयात्तीलं कलकञ्च रोपणं ॥ रक्तजायां जलौकोभि:शोणितं निर्दरिष्मपक्। पिवेद्विरेचणं वापि शर्कराचौद्रसंयुतं ॥ पित्तग्रस्थिकः मं कुर्यादामे पके च सर्वदा। वृद्धिं कफालिमकामुश्यम् व्रिविष्टै प्रलेपयेत् ॥ पीतदांक कवायच्च पिवेन्म्त्रेण संय्तं। विन्तापनाहते वापि प्रलेखग्रस्थिकमोहितः॥ पक्षायाच्च विभिन्नायां तैलं शोधनमिष्यते । सुममारुष्कराङ्गोठसप्तपर्णेषु साधितं ॥ मेदःससुत्यां सं-स्वेद्य लेपयेत्मुरसादिना। शिरोविरेकद्रव्योवी सुखीरणीर्मू त्रसंयुतै: ॥ स्तिनं। चावेष्टा पट्टेन समाखास्य तु मानवं। रचेत्फले सेवनीच वृद्धिपत्रेण दारयेत् ॥ सेदस्ततः समु-द्वत्य ददात्कासीससैन्धवे। वध्नीयाच यथोहिष्टं ग्रहे तेंलच्च दापयेत्॥ मनःशिलाललव-चै: मिडमार्क्तरेषु च। मूलजां खेदियत्वा तु वस्त्रपहोन वेष्टयेत्। सेवन्याः पार्खतोऽ धसाहिध्येद्त्रीहिमुखेन तु । त्रयात्र हिमुखां नाडीं दला विस्नावयेद्विषक् ॥ सूत्रं ना-डीमयोद्य स्थिगकावस्थमाचरेत्। गुडायां रोपणं दयादक्यं येदन्यहेतुकीं ॥ भ्रपाप्तफ-

लकोशायां वातविद्यक्रमी हितः। तत्र या वङ्गणस्था ता दहेदर्षेन्द्वक्रयासच्चरमार्गावः रोधार्यं को यप्राप्तां तु वर्ज्ययेत्। लचं भित्ताङ्ग ष्टमध्ये दहेचाङ्ग विपर्थयात् ॥ अनेनैव विधानेन हडी वालकफात्मिकी। प्रदहेत्प्रयतः किन्तु सायुच्छेदोऽधिकस्तयोः ॥ प्रञ्जोप रिच कर्णान्ते त्यक्का यह्नेन सेवनीं । व्यत्यासाद्दा सिराविध्येदन्त्रवृत्तिन्त्रत्तये॥ उ-पदंशेषु साध्येषु स्निग्धस्वितस्य देहिनः । सिरा विध्येन्मेद्रमध्ये पातयेदा जलीकसः ॥ हरेदुभयतस्पि दोषानत्यर्थसुच्छितान्। सद्योऽपहतदोषस्य कक्षोफावुपशाम्पतः॥ यदि वा दुर्बलो जन्तुन वा प्राप्त विरेचणम्। निक्केण हरेतस्य दोषमत्यधमुच्छितान् ॥ प्रपौग्डरीकयष्टा। हृद्धार्म् भुकुष्ठदाक् भि:। सरलागुरुरास्त्राभिवीतजं सम्प्रलेपयेत्॥भिचलैर-ण्डवीजानि यवगोधूमसत्तवः । एतैय वोतजं स्निग्धैः सुखीण्यैः सम्प्रलेपयेत् ॥ प्रदीण्ड-रीकपूर्वीय दृःयै: सेकः प्रयस्यते। गैरिकाञ्चनयष्ट्याञ्चसारिवीशीरपद्मकै: ॥ सचन्दनो-त्पनै: सिम्धै: पैतिनं सम्प्रनापयेत् । पद्मीत्पन्तस्यानिय समर्जार्जुनवेतसै: ॥ सिर्धः स्मि धैः समध्कैः पैत्तिकं सम्प्रलेपयेत्। सेचयेच प्रतचीरमर्करेचुमधूदकैः॥ भ्रय वापि सुशीतेन कषायेण वटादिना । शालाखकणीजकणेधवत्वरिम:कफोस्यतं ॥ सुरापिष्टा-भिक्षाभिः सतैलाभिः प्रलेपयेत् । रजन्यतिविषासुस्तासरलामुरदाक्भिः ॥ सपत्रपाठा-पत्तरैरथ वा संप्रलेपयेत्। सुरसारग्वधाद्यास काथाभ्या परिषेचयेत्॥ एवं संशोधनालेपः सेक्योणितसोचणैः। प्रतिक्यीत्क्रियायोगैः प्राक्षानोक्तौ हिं तैरिप ॥ नायाति च य-थापाकं प्रयतेत तथा भिषक्। विदग्धेसुसिरास्त्रायु त्वङ्मासैः चीयते ध्वजः॥ शस्त्रेणो-पचरेचापि पाकमागतमाग्रवै। तदापोद्य तिलैः सिपः चौंद्रयुक्तैः प्रलेपयेत्॥ करवीरस्थपः वाणि जात्यारम्बधयोस्त्या। प्रचालने प्रयोज्यानि वैजयन्यर्कयोर्षि॥ सीरष्ट्रोङ्गीरकं त्रयं पुष्पकासीससैन्धवं। रोघ्रं रसाञ्चनं जावीं हरितालं मनः शिलां ॥ हरेण्कैले च तथा स्ट्याचूर्णीन कारयेत्। तचूर्णं चौद्रसंयुक्तसुपदं शेषुपूजितं॥जम्बासस्मनानिम्बस्बे-तक। खो जिपस्वाः । मसकीवदरोविल्वपलामितिनमत्वचः ॥ चीरिणाच त्वचो योज्याः काथि त्रिफलया सह। तेन काथिन नियतं व्रणंप्रचालये द्विषक्॥ श्रसिवेव कषाये त तैलं धोरी विपाचयेत्। गोजिबिडक्षयष्टीभिः सर्व्यगन्धै स संयुतः ॥ एतत्सर्वोपदंशेषु ये-ष्टं रोपणमिष्यते । सर्जिकातुत्यकासीसं ग्रैलेयच रसाञ्जनं ॥ मनःशिरासमैसूर्णं व्रणवीसः पेनामनं । गुन्द्रान्दम्ध्वा क्षतं भस्म इरितालं मनः मिला ॥ उपदंशविसपीणामेतच्छान्ति-करं परं। मार्कवस्त्रिफलादन्ती तास्त्रचूर्णमयोरजः ॥ उपदंशं निष्टन्त्येष वृत्तमिन्द्राश्रनि-र्यथा। उपदंशदयेऽप्येतां प्रत्याख्यायाचरे त्रित्रयाम्॥तयोरेव च या योग्या वीच्य दोषवलावः लम्। उपदंशि विशिषेण शृणु भूयस्तिदीषजे ॥ दुष्टत्रणविधि कुर्य्यात्कुथितं मैइनं त्यजेत्। जास्वीष्ठे नाग्निवर्णेन पशाच्छे पं दहे द्विषक ॥ सम्यग्दग्धच विज्ञाय मधुसर्पिः प्रयोजये-

त। ग्रहे च रोपणं ददा। कारकां तैलं हितचा यत्॥ स्रोह स्वीवपनी तुप्रलीपदेऽनिलजे भि-षक । कला गुल्फोपरि सिरां विध्येत चतुरङ्गले ॥ समाप्याधितदेइश्व वस्तिभः ससु-पाचरेत । मासमेरण्डजं तैलं पिवेन्म् वेण संयतं ॥ पयसीदनमश्रीयान्नागरक्षितेन च । व वतंचीपयण्डोत मस्तो दोइस्तयाग्निना ॥ गुल्पस्याधः सिरां विध्येत् प्रलीपदे पित्तस-भावे। पित्तन्नीञ्च क्रियां क्यात् पित्तार्बदिवसर्पवत्॥ सिरां सुविदितां विध्येदङ्गुष्ठो श्रतीषाते भिषक । सध्यक्तानि वाभी च्यां कषाया यि पिवेत्ररः ॥ पिवेदाप्यभयाक एकं सू-वेणान्यतमेन च । कटुकामस्तां ग्रण्ठीं विडङ्गं दाक्चिवकां । हितं वा लेपने नित्यं भद्रः दात सचित्रकम्।विडङ्गमरिचार्कोषु नागरेचित्रकेऽयवा।भद्रदार्व्वो लुकाख्ये चसर्व्वो पुलवणेषु चातिलं पक्षं पिवेदापि यवात्रं च हितं सदा। पिवेतम् ष्पतेलं वा बलीपदानां निवृत्तये॥प्र-तीकरञ्जपत्राणां रसं वापि यथावलं ॥ दग्ध्वा मृत्रेण तद्भस्स सावयेतचारकलपवित । तत-दयात्प्रततीवापं काको इस्विरिकारसम्॥ अनेनैव विधानेन पुत्रज्ञीवकजं रसं। प्रयुज्जीत भिषक्पाज्ञः कालसात्स्यविभागवित् ॥ केच्काकन्दनिर्यासं लवणं त्वय पाकिसं। रसं दलाय पूर्वीतां पेयमेतद्भिषिजतं ॥ काकादनीं काकजङ्घां हहतीं कर्ष्टकारिकां। कः दम्बपुषीं मन्दारीलम्बां ग्रुकनगां तथा॥मदनाच फलाक्वांथं ग्रुकाख्यास्वरसंतथा।एष चार-स्त पानोय: ीपदं हन्ति सेवितं ॥ अपचीं गलगण्डञ्च ग्रहणीदीषमेव च । भक्तस्यान-श्रनं चैव इन्यात्सर्व्वविषाणि च॥एवव व तेलं संसिद्धं नस्याभ्यक्षेषु प्रजितम् । एतानिद् । न यानहन्ति ये च दुष्टवणा नृणाम्॥ द्रवन्तीं विव्वता दन्तीं नीलीं प्यामां तथैव च । सप्तला मिक्किनीं चैव दग्ध्वा मूर्वेण गालयेत् ॥ दयाच विफलाकायमेष चारस्तु साधितः। अधी गच्छति पीनस्तुपूर्वी साप्याशिषः समाः॥

#### त्रिंशतितमो उध्यायः॥

ष्रयातः चुद्ररोग चिकित्सितं व्याख्यास्यामः।

श्रवाजगित्तकामामां जलीकोभिक्षाचरेत्। श्रित्तश्रश्नीयवचारकरकेशालेपयेदिषक्॥ श्रयामालाङ्गलकोपाठाकरकेर्याप विचचणः। पक्षां व्रणविधानेन यथोक्तेन प्रमाधयेत्॥ श्रम्थालजीं यवपख्यां पनिमीं कच्छपी तथा। पाषाणगर्धभं चैव पूर्वे खेदेन योजयेत्॥ मनः श्रिलातालकुष्ठदाक्करकेः प्रलेपयेत्। परिपाकगतान् भिच्वा व्रणवत्ममुपाचरेत्॥ विद्वतामिन्द्रवृद्धाच्च गर्द्वभीं जालगर्द्धभम्। इरिविज्ञां गन्धनान्तीं कचां विस्फोटकांस्तथा॥ पित्तजस्य विसर्पस्य क्रियया साधयेदिषक्। रोपयेक्सपिषा पक्षान् सिद्धेन मध्ररोषधेः॥ चिष्यमुष्णास्त्रना सिक्तमुरक्षत स्रावयेदिषक्। चक्रतेलेन चाभ्यज्य सर्क्ष चूर्णेन चूर्णयेत्॥ वन्धेनोपचरेखेनसगक्यं चास्त्रिना दहेत्। सध्रीषधिमद्दीन ततस्तैलेन रोपयेत्॥ कुन-

खे विधिरप्येष कार्योडि भिषजा भवेत्। विदारिकां सवभ्यज्य खिन्नां विस्नाप्य लेपयेत॥ नगवृत्तिकवर्षाभूवि त्वमूलै: सुपाषितै: । अणभागवतायां वा कत्वा संशोधनिक्रयां॥ रोपणार्थं हितं तैलं कषायमधुरै: शतं। प्रच्छानैवीजलीकोभि: स्नाव्याऽपका विदारिका॥ अजकर्णै: सपालाग्रैर्मूलकल्कै: । प्रलेप्येत्। पक्षां विदार्थ्य गस्त्रेण पटीलपित्तमन्द-योः ॥ अल्कोन तिलयुक्तोन सिर्पिभियोग लेपयेत्। वड्डाच चीरहचस्य कषायैः खदिरस्य च ॥ व्रणं प्रचालयेक्ष्रदास्ततस्ता रापयेत्पुनः । मेदोऽर्व्यदविधानेन साधयेक्क्रकराव्य-दं ॥ कच्छू विचर्चिकां पामां कुष्ठ बस्ससुपाचरेत्। लेपय ग्रस्थते सिक्यशाता ह्वगीरसर्थ-पैः ॥ वचादार्व्यासर्षपैर्वा तेलं वा नक्तमालजं। सारतेलमध्याभ्यक्ने कुर्वीत कट्कैः स्रतं॥ पाददार्थां सिरां विद्वा खेदाभ्यद्गी प्रयोजयेत्।मधूच्छिष्टवसामज्ञसर्ज्ञचूर्णेष्टतैः क्षतः॥य-वाह्यगौरिकोन्मियः पादलेपः प्रयस्यते । पादी सिक्तारनालेन लेपनं ह्यलमे हितम्॥ कल्कीक्षतिनिम्बतिलकासीसालैः ससैन्धवैः। लाचारसीऽभया वापि कार्ये स्यादक्षमोच-गं ॥ सिदं रसे काएकार्थास्त लंवा सार्षपं हितं। काशीसरीचनाशिलाचूणे व्या प्रति-सारणम् ॥ उड्रत्य दग्धा स्ने हेन जयेत्वदरमंत्रकं । इन्द्रनुप्ते सिरां सूर्भि स्निष्धस्त्रस्य मोचयेत्॥ कल्जै: समिरिचैर्दिद्याच्छिलाकासीसतृत्यकै:। कुटबटादाक्कल्कै ले पनं वा प्रयस्ति ॥ प्रच्छियत्वावगाढं वा गुञ्जाकल्कौ मुँ इर्मु इः । लिपनेदुपशान्तार्थं कुथादापि रसायनं ॥ मालतीकरवीराग्निनतामालविपाचितं। तैलमभ्यञ्जने शस्तमिन्द्रनुप्तापद्यं प-रम्॥ यतं विकां ऋते रत्ते सेचये त्रिस्व शारिणा। दिल्लात्से न्धवयुत्ते न वाजिविष्ठारसेन ता। इरितालनियानिब्बक्कोर्वा सपटोलजैः। यष्ठीनोलोत्पलैरण्डमार्कवैर्वा प्रलेपयेत्॥ सि-रां दारुणके विद्वा सिम्धिस्वत्रस्य सृष्ट्वीन । अवपीडं शिरोवस्तिमभ्यकृञ्च प्रयोजयेत्॥ चालने कोद्रवहणचारतीयं प्रमस्यते ॥ उपरिष्टात्प्रवच्यामि विधि पलित नामनं। म-स्रिकायां कुष्ठन्न लेपनादिकिया हिता ॥ पित्तक्षे सविसपीका किया वा सम्प्रस्थते। जतूमणिं समुत्कत्य मगकं तिलकालकं ॥ चारेण प्रदहेदात्त्या विद्वाना वा ग्रनैः ग्रनैः। न्यच्छे व्यङ्गे सिरामीची नीलिकायाच गस्यते ॥ यथान्यायं यथाभ्यासं लालाव्यदिसि-राव्यधः । पृष्टा दिह्यात्वचं पिष्टा चीरिणां चीरसंयुतां ॥ बलातिवलयष्ट्याह्वरजनीवी प्रलेपनं । पयस्यागुक्कालोयलेपनं वा सगैक्किं॥ चौद्राज्ययुक्तया लिम्पे दुदंष्ट्रया शूकरस्य च । कपित्यराजादनयोः कस्कं वा हितमुच्यते ॥ यौवने डिडकास्त्रेष विश्रेषाच्छर्दनं हितं। लेपनञ्च वचारोभ्रसैस्ववैः सर्षपान्वितैः ॥ कुस्तुम्बु रवचालोभ्रकुष्ठै वी लेपनं हितं। पद्मिनीक गढके रोगे च्छ ईये कि स्ववारिणा ॥ तेनैव सिखं सचौद्रं सिपः पानं प्रदापयेत्। निम्बारग्वधयोः कायो हित उजादने भवेत्॥ परिष्ठत्तिं घृताभ्यक्तां सुखिन्नासुपनाहरे-त। विरावं पश्चरावं वा वातपुः श्रव्यणादिभिः॥ ततोवभ्यज्य शनैश्वर्मा चानयेत्पोड-

येग्मणिं। प्रविष्टे च मणी चर्चा स्वेदयेद्रपनाइनै ॥ ददादातहरान्वस्तीन् सिन्धाः न्यदानिभोजयेत्। वपाटिकां जयेदेवं यथादोषं, चिकित्सकं ॥ निरुद्धप्रक्रि नाडीं ली-होमुभयतोमुखीं। दार्थीं वा जतुक्ततां घृताभ्यक्षां प्रवेशयेत ॥ परिषेके वसामज्ज शिश-सारवराह्योः। चक्रतेलं यथा योज्यं वातघुद्रव्यसंयुतं ॥ चाहात् चाहात् स्यूलतरांस-स्यम्बाडीं प्रवेशयेत्। स्रोतो विवर्ष येदेवं स्निष्धममञ्ज भोजयेत् ॥ भिच्वा वा सेवनीं गुजा सदाः चतवदाचरेत्।सनिक्दसुदं रीगं वल्मोकंविइरोहिणीं॥पत्याख्याय ययायोगं चिकि-त्सितमयाचरेत्।विसर्पाता न विधिना साधयेदिग्निरोहिणीं॥ सिन्तिर्वगुदे योज्या निरुष्ठ-प्रकाशिक्याश्रास्त्रे णोत्क्षतवल्यीकं चाराग्निभ्यां प्रसाधयेत्। विधानेनार्वदोक्तेन शोधिय त्वाच रोपयेत्।वत्योकन्तु भवेद्यस्य नातिवद्यममर्भजं॥तत संशोधनं कत्वा शोणितं सोचः येद्भिषक्। कुलिखकाया मूलैयगुरुच। लवणेनचा त्रारिवतस्यम् लैय दन्त्रीसृलैस्त्यव च। प्यामामूलै:सपललै: यक्तुमियौ:प्रलेपयेत्॥मुस्तिग्धैय सुखोणीय भिषक्तमुपनाइयेत्।पक्षं वा तिहजानीयाद्वती: सर्वी यथाक्रमम्॥ श्रभिज्ञाय तति श्वा प्रदहेन्मितिमानिभषक् संशोध्य दृष्टमांसानि चारेण प्रतिसारयेत् ॥ वर्णं विशुदं विज्ञायः रोपेयेन्मतिमान्भिष-क्। सुमना प्रत्ययसैव भन्नातकमनः शिले ॥ कालानुसारी सुन्धेला चन्दनागुरुणो त-था। एतैः सिदं निस्वतेलं वल्मोके रोपणं हितं ॥ पाणिपादोपरिष्टात् छिद्रै वेहिभराह-तं । वरमीकं यत्मशोफं स्थादच्यें तत्तु विजानता ॥ धात्राः स्तन्यं शोधयिता वाली साध्याहिपूतना। पटोलपत्रतिफलारसाञ्चनविपाचितं ॥ पीतं वृतं नाग्रयति कच्छाम-घ्यक्ति पूतनां। त्रिफलाकोलखदिरकखायं व्रणरोपणं ॥ कासीसरोचनातुत्यहरिताल-रसाञ्जनै: । लेपोऽस्लिपष्टी वदरीलग्वा सैन्धवसंयुता ॥ कपालतुत्थनं चूर्णं चूर्णकाले प्रयोजयेत्। चिकित्सन्मुष्ककच्छू च । स्यहिपूतनपानवत्॥ गुदभं मे गुदं स्तिनं स्ने-हाभ्यतां प्रवेशयेत्। कारयेद्गोफणाबन्धं सध्यक्तिद्रेण चर्माणा ॥ विनिर्गमार्थं वायोय स्ते-दयेश मुहुर्म्हुः । चीरं महापज्यमूलं भूषिकां चान्त्रवर्ज्ञितां ॥ ततस्तिमान् पचेत्तेलं वातचीषधसंयुतं। गुद्धं श्रमिदं क्वच्ह् पानाभग्रङ्गात्प्रसाधयेत्॥

### एकविंशतितमोऽध्यायः ॥

चयातः गूकरोगचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।

सं लिख्य सर्षपीं सम्यक् कषायैरवचूर्णयेत्। कषाये खेव तैलच्च कुर्व्वीत वणरोपणम्॥ श्र-ष्ठी लिकांच्च लीकोभिग्रा इयेल्कु ग्रलीभिषक् । तथाचानुपणाम्पन्तीं कफग्यिवदु इरित्॥ स्वेदये द्धियतं ग्रव्वनाडीस्वेदेन बुडिमान् । मुखोण्यौ क्पना है स सम्भिक्पना हयेत्॥ कुश्मीकां पाकमापन्नां भिन्द्याच्छु इत्रोपयेत्। तैलेन व्रिफलालोधितन्दु काम्बातकेन तु ॥ याद्यात्वा अलीको भिरलजी सेचरेत्ततः। कषायेखे षु सिबच्च तेलं रोपणि मिष्यते ॥
वलातेलेन कोष्णेन मृदितं परिषे चयेत् मधुरैः सर्पिषा स्विग्धेः सुखोण्णे रुपना ह्येत् ॥
संमूठिपडकां चिप्तं जली को भिष्ठा परिष्ठा भित्त्वा पर्थागतां चापि लेपयेत् चौद्रसिपषा॥ श्रवमत्ये गते पाकं भिन्ने तेलं विधोयते। धवास्त्रवर्ण पराङ्गसद्धकोतिन्द की क्षतं ॥
क्रियां पुष्किरिकायान्तु शीतां सर्व्यां प्रयोजयेत्। अलीको भिद्येच सर्पिषा चावसेचयेत् ॥ स्पर्शहान्यां हरेद्रतां परिहाग्मधुरैरिप । खोरेचूरसप्पि भिः सेचयेच स्पीतकः ॥
पिष्ठका सुत्तमाख्याच्च विषयिनो ब रिष्ठवक् उद्वत्य मधुस्यकः क्षाये स्वपूर्णयेत् ॥ रसः
क्रिया विधातव्या लिखिते गत्रपोनके । स्थक्पप्यादिसिकच्च देयं तेलमनक्तरं ॥ क्रियां
क्रियान्भिष्यक्षा चस्त्यक् पाक्षस्यविसर्पवत् । स्वविद्रधिवचापि क्रिया भोष्यतजेऽर्वु दे ॥
क्षष्ठायक्त्वस पींष्ठि तेलं चूणं स्मक्रिया। ग्रोधनं रोपणच्चैव वोच्या वीच्यावचारयेत् ॥
यथास्तं सर्पियः पानं पथ्यच्चापि विरेचनं । हितः ग्रोणितमोच्च यचापि सञ्च भोजनं ॥
पर्वु दं सांसपाकच्च विद्रधिं तिलकालकाप्रयाख्याय प्रक्षवी त भिष्ठक् सम्यक् प्रतिक्रियां॥

# द्वाविशतिमोऽध्यायः ॥

चयातो मधुमे इचिकित्सतं व्याख्यास्यामः।

चतुर्वियेन सेहेन मधृष्क्ष्ष्टयुतेन च । वातजेऽभ्यञ्जनं कुर्यामाड़ोलं दञ्च बुहिमान् ॥
सित्मानीष्ठकोपे तु यारवणं चीपंनाहने । सिस्त्रप्ति चैव नस्ये च तैलं वातहरं हितं ज्योवष्टकं सर्ज्यरसं सुरदाक सगुग्गुलुः । यष्टीमधुक्तवूर्णन्तु विद्ध्यात्प्रतिसारणं ॥ पित्तरक्ताः भिवातोत्यं जलीको भिक्पाचरेत । पित्तविद्रधिवचापि क्रियां कुर्यादयेपतः ॥ यिरोविरेचनं धूमः खेदः कवल पव च । हते रक्ते प्रयोक्तव्यसीष्ठ कोपे कफात्मके ॥ चपूषणं खर्जिकाचारो यवचारो विडंतया । चौद्रयुक्तं विधातव्यमितच्च प्रतिसारणम् ॥ एतदोष्ठ प्रक्षीपानां सध्यानां कमं कोर्त्तितं । दक्तमूलगतानान्त् रोगानां कमं वच्यते ॥ योतादे हत्तरक्ते तु तोये नागर सर्वपान् । निः क्षाय्य विफलासिद्धं मधुकोत्पलपद्मकः॥ दक्तपुष्पुटः के कार्यः तक्षे रक्तमोचणं । सपञ्चववणः चारः सचौद्धः प्रतिसारणं ॥ हितः विरोध विदेवय नस्यं स्वयच्च भोजनं । विस्ताविते दक्तवेष्टे व्रणांस्तु प्रतिसारयेत् ॥ रोधपत्तक्ष-यष्टाः द्वलाचाच् णे मधूत्तरेः । गण्डू वे चीरिणो योज्याः सचौद्रप्टत्यकराः॥ कार्याचाः विद्यचीरसिद्धं सिष्ट्रवे नस्यतः । योषिरे हतरके तु रोधमुस्तरसाञ्चनेः ॥ सचौद्रे प्रस्ताचित्रः । सचौद्रे प्रस्ताच्यतः ॥ सचौद्रे प्रस्ताचनः ॥ सचौद्रे प्रस्ताचां विद्यचीरसिद्धं सर्वियं नस्यतः । योषिरे हतरके तु रोधमुस्तरसाञ्चनेः ॥ सचौद्रे प्रस्तते लेपो गण्डूपेचीरिणो हिताः । सारिवोत्यलयष्ट्याह्नसावार गुक्चन्दनैः ॥ चौर् द्रयगु-

णे सिद्धं सर्पिनंस्ये च पूजितं। क्रियां परिदरे कुर्व्याच्छीतादीक्ताम् विचचणः॥ संशोध्यो-भयतः कार्यः शिरसोएकुंगे तथा। काकोडुस्वरिकागोजीपत्रैर्विस् वयेदस्क् ॥ चींद्र-युत्तीं य लवणैः सव्योषैःप्रतिसारयेत्। पिप्पलीसर्घपाश्चैव नागरं नैचुलं फलं॥ सुखोदके-न संस्टष्टं कवलं चापि धारयेत्। छतं मधुरकैः सिखं हितं कवलनस्ययोः॥ प्रस्नेण द न्तवदर्भे दन्तमूलानि शोधयेत्। ततः चारं प्रयुद्धीत क्रियाः सर्वास श्रीतलाः॥ उडुः त्याधिकदन्तन्तु ततोऽग्निमवचारयेत्। क्रिमदन्तकवचापि विधिः कार्य्यो विजानता॥ किलाधिमां सचौद्रैरेभिशवू गैंक्पाचरेत्। वचातेजीवतीपाठासर्ज्जि कायावश्वकर्जैः ॥ चौद्रदितीयाः पिप्पत्यः कवलयात्र कौत्तितः । पटोलतिप्रकानिस्वकषायः चावने॥ हित: शिरोविरेकश्च धमो चैरेचनश्चयः। सामान्यं कर्म नाडीणां विशेषं चात्र मे शृ-णु ॥ यन्दन्तमधिजायेत नाडी तं दन्तमुद्धरंत्। क्विता मासानि प्रस्तंण यदि नोपरिजो भवेत्॥ ग्रोधियत्वा दहेदापि चारेण ज्वलनेन वा। मिनत्तुरपेचिते दन्ते चनुकास्थिग-तिर्भु वं ॥ समूलं दगनं तसादुद्वरेद्भग्नमस्य च । उद्धतेतूत्तरे दन्ते समूले स्थिरवन्ध-ने ॥ रतातियोगात्पूर्वीता रोगा घोरा भवन्ति हि । काणः सञ्जायते जन्तुरर्दितं चास्य जायते ॥ चलमप्युत्तरं दन्तमतो नापहरेद्भिषक् । धावने जातिमदनस्वादुकार्टकस्वादिः रं ॥ कषायं जातिमदनकटुकखादुकग्टकैः । यष्ट्राह्वरोध्रमिञ्जिष्ठाखदिरैश्चापि यत्क्षतं ॥ तैलं संगोधनं ति इन्याद्दन्तगता गति । कीत्ति ता दन्तमूले तु क्रिया दन्तेषु वच्यते॥ स्रो हाना का वाः को प्णाः सर्पिषस्ते हतस्य वा । नियु या श्वानिल भाना दन्त हर्षप्रसर्दनाः॥ से हिनय हिती धूमी नस्यं सिग्धच भोजनं। रसो रसयवाग् यस चीरं सन्तानिका पृतं ॥ शिरीवस्ति हि तथापि क्रमी यथानिलाप हः। यहिं सन्द न्तमूलानि यर्करामुदरे द्भिषक् ॥ लाचाचूर्णे मेंधुयुतैस्ततस्ताःप्रतिसारयेत्। दन्तइपेक्रिया वापि कुर्यात्रिरवर्य-षतः॥ कपालिका कच्छ्रतमा तथाप्येषा क्रिया हिता॥जयेदिस्रावणैः स्वित्र सचलं कृ-मिदन्तकं । तथावपीडिवातघै: स्नेहगण्डूषधारणै: ॥ भद्रदार्व्वादिवर्षाभूलेपै: स्निग्धै-थच भोजनै: । चलमुदृत्य च स्थानं पिदहेच्छ पिरस्य च ॥ ततोविदारी यष्ठााहुशरङ्गार-क्र करे करें। तेलं दगगुणे चीरे सिद्धं नस्ये हितं भवेत्॥ हनुसीचे समुद्दिष्टां कुर्याचा-दिं तत्रत् क्रियां। फलान्यम्बानि ग्रीतास्तु रूपात्रं दन्तभावं नं॥तथातिकटिनान् भच्या न्दन्तीरोगी विवर्क्क येत्। साध्यानां दन्तरोगाणां चिकित्सितमुदीरितं जिल्लागतानां सा-ध्यानां कम्भवच्यामिसिद्धये । श्रीष्ठप्रकीपेऽनिलंजे यदुत्तं प्राक् चिकित्सितं ॥ कग्टके व्यनिमीत्थेषु तत्कार्थे भिषजा भवेत्। पित्तजेषु विघृष्टेषु निः सृते दुष्टमीणिते ॥ प्रति-सारणगण्डुवं नस्यश्च मधुरं हितं। कण्टकेषु कफीस्येषु लिखितेषवस्जः चये॥ पिप्पल्या हिम ध्रयतः कार्यस्तु प्रतिसार्णे । रहिंगात्कवलाखापि गौरसर्पपसैन्धवै: ॥ पटीलिन्. खातात्ती क्रवारयूषे गव भोजयेत्। उपजिहान्तु सं लिख्य चारेण प्रतिसारयेत् ॥ गि-रोविरेकगगड्र वधूमैये नमुपावरेत्। जिन्हागतानां कमो तां तालव्यानां प्रवच्यते॥ अङ्गष्टाङ्ग लिसन्दर्भनाक्य गलगुविडकां। छेदये नमण्ड लाग्रेण जिच्चोपरि तु संस्थितां ॥ भीत्क ष्ट्यीव चीनच विभागं छेदयेदिभष्म । अत्यादानान् स्वीद्रतां तिविमितं स्त्रि येत च ॥ हीनच्छे दाद्भवेच्छोफो लालानि द्राभ्यमस्ततः। तस्राहै यः प्रयत्नेन हष्टकर्मा विशारदः । गलग्रण्डीन्त संच्छिय कुर्यात्पाप्तमिमं क्रमं। मरिचातिविषापाठावचाकुष्ठ कुठनटैः ॥ चौद्रयुत्तौः सलवणैस्ततस्तां प्रतिसारयेत् । वचामतिविषां पाठां रास्नां कट्क रोहिणीं ॥ नि:काथ्य पिच् मन्दच कवलं तत्र वोजयेत् ॥ इङ्ग् दीकिणि होदन्तीमरला सुरदारुभिः ॥ पञ्चाङ्गीङ्गारयेत्पष्टैर्वर्त्तिं गन्धोत्तरां गुभां । ततो धूमं पिवेज्जन्तुर्द्धि रहुः कफनायनं ॥ चारसिं षु मुत्ते षु यूष यायगने हितः। तुग्छि केथ्ये घुषे कूर्मे सङ्घाते तालु-पुप्टे ॥ एष एव विधि: कार्यो विशेष: शस्त्रकम्म णि । तालुपाके तु कर्त्तं व्यं विधानं-पित्तनाग्रनं ॥ स्नेहस्बेदौ तालुग्रोफे विधियानिलनाग्रन:। कीर्त्तिं तालुजानान्त् कः ग्ठानां कर्म वच्यते ॥ साध्यानां रोहिणीनान्तु हितं गोणितमोचणं । क्टर्नं धूमपानञ्च गण्डू षो नस्य कमा च ॥ वातिकीन्तु हते रक्ते लवणैः प्रतिसारयेत् ॥ मुखोष्णांन्स्रोहः गण्डू षान्धार येचपभीच्णमः पत्तङ्गकराचौद्रैः पैत्तिकींप्रतिमारयेत् ॥द्राचाप रूषक-काथो हितौ च कवलग्रहे ॥ आगारधूमकटुकै: श्रनी व्मिकीं प्रतिसारयेत् ॥ खेताविडङ्ग-दन्तीषु तैलं सिद्धं ससैन्धवं ॥ नस्थकमा णि योक्तव्यं तथा कवलधारणे । पित्तवलाधये-दैयो रोहिणीरतासमावां विसाव्य कर्ण प्रालुकं साध्ये त्रिष्ड केरिवत्। एककालं यवा नचुभुज्जीतिसम्धमल्पमः॥उपजिह्विकवचापिसाधयेद्धिजिह्विकां।एकहन्दन्तुविस्राव्यवि-धिं गोधनमाचरेत् ॥ गिलायशापि यो व्याधिस्तञ्च गस्त्रेण साधयेत्। श्रम मेस्यं सुप-क्षञ्च भेदयेत्र लविद्रिधं ॥ वातात्सर्वे सरं चूर्णैर्लवणै' प्रतिसारयेत् । तैलं वातहरैः सिष्ठं हितं कवलनस्ययोः ॥ ततोऽस्मै सहिकं धूममिमं दयादिचचणः। शालराजादनैरण्ड-सार्द्रह्मध्वजाः ॥ मज्जानी गुग्गुलुध्याममांसीकालानुसारिवाः । श्रोसर्जरसग्रैलेय-मध् च्छिष्टानि व। हरेत् ॥ तत्सर्वे सुकतं चूणें स्नेहेनालोडा युक्तितः । टुग्टु कहन्तं स-चोद्रं मितमां स्तेन लेपयेत् ॥ एष सर्व्यसरे धूमः प्रयस्तः से हिको मतः । कपाची मार क्तन्नय सुखरोगविनायन:॥ पितात्मके सर्वे सरे ग्रुडकायस्य देहिन:। सर्वे: पित्तइ र कार्यो विधिमधुरशीतलः ॥ प्रतिसार णगण्डू षधूमसं शोधनानि च । कापातमने स-व्यं सरे विधिं कथारक फाप हं ॥ पिवेदितिविषां पाठां सुस्त्रच सुरदात च ॥ रीहिणीं कट्काख्याच कुटजस्य फलानि च ॥ गवां मूत्रेण मनुजो भागेर्धरणसिमातैः । एव सः र्वान्सफकतान्रीगान्योगेऽपकर्षति ॥ चीरेच्चरसगोसूत्रदिधमस्त्वस्त्रकाश्चिकैः । विद- ध्यात्मवसान्वोच्य दोषं तैस इतैरिष॥रोगामां मुखआतानां साध्यामां वार्माकोर्त्तितं। असा-ध्यात्रिष वच्चन्ते रोगा ये यत्रकोर्त्तिताः॥श्रीष्ठप्रकोषा वर्ज्याः स्युमांसस्त्रतिदोषजाः। द-न्त्रम सेषु वज्यो तु त्रिलिङ्गातिश्रीषिरी ॥ दन्तेषु च नसिध्यन्ति घ्यावदासनभक्तः नाः । जिल्लागतेष्वसासस्तु तास्त्रयो ध्ववुँदं तद्या ॥ इरघो वस्त्रयो हन्दो बसास्य वि-दारिकाः गसौधो मांसतानय गतव्नी रोष्टिणी गसी॥ श्रसाध्याः कीर्त्तिता छोतेरी-गे यन दग्रैव च । तेषा चाणि क्रियां वैद्यः प्रत्याख्यायसमाचरेत् ॥

#### स्रयोविंशतितमी ऽध्यायः ॥

ध्यात: ग्रोपानां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।

षडविधीऽवयवसस्यः शोफोऽभिडितोलचणतः । प्रतीकार्य सर्वं सरस्त पञ्चविधः ॥ तद्यथा। वातपित्तस्री समिवातविष निमित्तः ॥ तत्रापि तर्पितस्याध्वगमनाद्रतिमात्र-सभ्यवहरतो वा पिष्टावहरितक्याक्लवणानि चीरस्य वातिसात्रस्कास्परीवसानस्य स्त्यक्षलोष्टकट्यर्करान्पौदकमांससेवनादजीर्णिनो वा ग्रास्यधर्मासेवनाद्विज्वाहारसेव-नाडत्ख्यकोद्भरयपदातिसङ्घोभणाद्दीवा धातृन् प्रदूष्यखयद्भापादयन्यखिले गरीरे॥ तत्र वातव्यययुरक्णः क्षणो वा सदुरनवस्थित स्तोदादयसात्र वेदनाविश्रेषाः ॥ पित्तः श्वययः पीतो रत्ती वा शीघानुसार्यो षचीषादयसात वेदनाविशेषाः ॥ स्रीमाष्वययः पाण्ड ग्रुक्तो वा सिग्धाः कटिनः गोतो सन्दानुसारां कण्डादशसाववेंदना विशेषाः ॥ सनिपातम्बययुः सर्व्यं वर्णवेदनः ॥ विषनिमित्तस्तु गरोपयोगाद्दुष्टतोयसेवनात्प्रकोथी-दकावगाइनासविषमत्वदिग्धचूर्णे नावचूर्णनाहा सविषमूत्रपुरीष गुक्रस्यष्टानां त्याका ष्ठादीनां संस्पर्यनात् स तु सदुः चिप्रीत्यानीऽवलस्वी चली वा दाइपाकप्रायसभवति ॥ भवन्ति चात्र ॥ दोषाः खययुमुर्धिं हि कुर्वन्त्यामाग्रयस्थिताः । पकाग्रयस्था मध्ये च वर्चः स्थानगतास्त्वधः कत्सं देहमनुपाप्ताः कुर्यः सर्वसरं तथा। खयथ्रमध्यदेशे यः स कष्टः सर्वगय यः ॥ अर्डाङ्गे ऽरिष्टभूतय ययोर्ड्डं परिसर्पति । प्लासः पिपासा दौर्व्व खं ज्यरम्बदिररोचकः ॥ हिकातीसारकासस शूनं सङ्घेपयम्तिहि । सामान्यती विशेषाच तेषां वच्चामि भेषजं ॥ गोफिनः सर्वे एव परिहरियुरम्बलवणद्धिगुडवसापयस्त लप्टत-पिष्टमयगुरूणि ॥ तत्र वातम्बयथौ नैष्टतमेरण्डतैलं वा मास मर्ड मासं वा पाययेत्। न्यग्रीधादिककषायसिं सर्पिः वित्तम्बययौ आरग्वधादि सिंडं प्रलेखम्बययौ।सन्निपात-खयथी सू हो चीरपात दादश्रीभरम्लपात । प्रतिसंस्ट दन्तीप्रतिवापं सर्पः पाच-यिला पायरीत्। विवनिमित्ते कल्पेषु प्रतिकारः ॥ त्रयातः सामान्यचिकित्सितं व्या-ख्यास्थामः ॥ तिस्वकष्टतचतुर्थानि यान्युक्तान्युदरेषु तु ततोऽन्यतममुपयुज्यमानं म्बयय-

मपहिला। सृतविर्तिक्रियां वा सेवयेत्। नवायसं वाहरहर्म धुना । विडङ्गातिविषाकुः लजफलभद्रश्वनागरमिरचपूणं वा धरणमुणाध्युना। तिकटुचाराययू णिन वा ति-फलाक्षपायेण सृतं वा तुल्यचीरंहरितकीं वा तुल्यगुड़ामुपयुन्तीतादेवदार ग्रुग्छीं वा गुन्गणुं वा सृत्वेण वर्षाभूकषायानुपानं वा तुल्यगुड़ं युङ्गवेरं वा वर्षाभूकषायंमूलकल्कं वासयुङ्गवेरं पयोऽनुपानमहरहर्मासं। व्योषवर्षाभूकषायसिहं न वा सिर्पषा मुदुगोलुक्वान् भच्येत्॥पिप्पलीपिप्पलीमुलं चव्यचित्रक्तमयूरवर्षाभूसिहं वा चीरंपिवेत्। महीषघमुरङ्गीमूलसिहं वाश्विकटूकेरण्डमूल्य्यामामलसिहं वा।वर्षाभूयुङ्गवेरसहादेवदारुसिहं वा। तयालावृविभीतकपलक्कं वा तण्डुलाख्व ना ॥ चारपिप्पलीमरिचयुङ्गवेरानुसिहं न च सुद्गयूषेणनाल्पस्ने हन भोजयेद्यवात्रं गोधूमामः वा । वच्चकार्कनक्तमालनिस्व वर्षाभूकायेद्य परिषेकः सप्पेपसैवर्च लसेस्वयाङ्ग द्यामामः वा । वच्चकार्कनक्तमालनिस्व वर्षाभूकायेद्य परिषेकः सप्पेपसैवर्च लसेस्वयाङ्ग द्यामामः वा । वच्चकार्कनक्तमालनिस्व वर्षाभ्यायान्। तीन्तान्यजसमुपसेवत् स्नेहस्त दोपनाहां व्याप्तिस्याभीन्तः योणित-ध्वसेचयेदन्यत्रोपद्वयोफादिति॥ सवित चात्र॥ पिष्टान्नमम्लं लवणानि मद्यं स्वदं दिवास्त्रप्रमजाङ्गल्च । स्त्रियो प्रतं तैलपयोगुक्षण योणं जिघांसु परिवर्ज्यतेत्॥

# चतुर्विशतितमो ऽध्यायः॥

ष्यातीऽनागतावाधप्रतिषिधनीयं चिकित्सितं व्याख्याखामः । उत्यायोत्याय सततं ख्रां खोनारोग्यमिच्छता।धीमता यदनुष्ठयं तत्सर्व्य संग्रव च्यते॥तत्रादी दन्तपवनं द्वाद्या- ङ्गुलमायतं । किनिष्ठकापरणाष्ठसञ्ज्वप्रधितमत्रणं ॥ त्रयुग्मयिय यचापि प्रत्ययं गर्स्तभूमिजम्। यवेच्यत् च दोषच्यसं वीर्य्यच्योजयेत्॥कषायं मधुरं तिक्तं कटकं प्रात्तित्य तः । निम्बय तिक्तके येष्टः कषायेखदिरस्त्या ॥मधूको मधुरे येष्ठः करचः कटुके तथा। चौद्रव्योषतिवर्गोक्तं सचतेलं सैन्धवेन च ॥चूर्णनं तेजोवत्याय दन्तान्तित्यं विग्रीधयेत् । एकेकं घषयेद् दन्तं सदुना कूर्चकेन च ॥ दन्तगोधनचूर्णनं दन्तमां सान्यवाधयन् । त- दृदीर्गन्थ्योपदेषीतु श्लेषाणं चापकर्षात् ॥ वैग्रयमन्नामिक् चं सोमनस्यं करोति च । न खादेदुगलताव्योष्ठजिद्धारोगससुद्देभवे ॥ श्रयाख्यपाके श्वासे च कासिद्धावसीषु च दुवं लो जीर्षभक्तय भूच्छीत्तौं मदपीडितः ॥ गिरो क्याक्तं स्वतिः श्वान्तः पानक्तमा- व्यत्ते च ॥ तन्मूलापहरं ग्रस्तं सदु ग्रल च्यां दगाङ्गुलं । सुखवैरस्वदीर्गन्ध्यगोफजाच्याहरं सुखं ॥ दन्तदार्व्याकरं क्यां स्वद्याक्त्रक्षायेणं । चोरवचकषायेवि चीरेण च विमित्यतैः ॥ मिलोदककषायेण तयेवामलकस्य वा। प्रचालयेन्सुलं नेत्रे स्वस्य गी- तोदकेन वा॥ नि लीकां सुखग्रोषच्च पिडकां व्यङ्गमेव च। रक्तपित्तकतान् रोगान्स-

द्य एव विनामयेत् ॥ मुखं लघू निरीचेत इढं पश्यति चच्छा । मतं श्रोतोऽच्चनं श्रेष्ठं-विश्वष्टं सिन्धु सन्भवं। दाइकण्डू भलमञ्च दृष्टिल दक्जापहम्। अस्णोक्ष्पावस्त्रीव स-इते मारतातपी ॥ न नेवरीगा जायन्ते तस्मादञ्जनमाचरेत् । भुज्ञवान् शिरसा स्नातः श्रान्त ऋदेनवाहनैः ॥ रात्री जागरितसापि नाष्ट्रााञ्चरित एव च । कप्रजातिकक्षी-ललवङ्गकटुकाह्नयै: ॥ सचूर्णपूगै: सहितं पत्रं तास्त्र् लजं ग्रभं । सुखैवगदासीगनध्यका-न्तिसीष्वकारकं॥हनुदन्तस्वरमलजिह्नेन्द्रियविशोधनं।प्रसेक्तसमनं हृद्यं गलामयविनाशनं पथ्यं सुप्तोखित भुक्तो स्नाते वान्तो च मानवे॥ रक्तपीत्तिचतचीणत्यणामूच्छीपरीतिनां। रचदुर्वलयात्यीनां न हितं चास्यशोषिणां ॥ शिरोगतांस्तया रोगान् शिरोभ्यङ्गीऽपक-र्षति ॥ केगानां माद्वंदैव्यंवहुलं स्निग्धकणातां । करोति । शिरएस्त् प्तिं सुलकमपि चालनं ॥ सन्तर्पणं चेन्द्रियाणां शिरमः प्रतिपूरणं । मधुकं चीरग्रुक्ता च सरलं देवदाक् च ॥ चुट्रकं पञ्चनामानं समभागानि संहरेत् । तेषां करककषायाभ्यां चक्रतेलं विपाच-रीत् ॥ सदैव शीतलं जन्तोर्मू भिं तेलं प्रदापयेत् । केशप्रसाधनीं केश्या रजीजन्तुमलाप-हा ॥ हनुमन्याधिर:कर्णभूलम्नं कर्णपूरणं । अभ्यङ्गो मार्दवकरः कफवातनिरोधनः ॥ धात्नां पुष्टिजननो स्जावर्णबलपदः । सेकः यमन्नोऽनिलहृद्भग्नसन्धिप्रसाधकः॥ च-ताग्निदग्धाभिहितविष्ट्रष्टानां क्जापहः । जलसिक्तस्य वर्षेन्ते यथा सूलीऽङ्करास्तरोः॥ तथा धातुविव्हि हिस्ते हिस स्य जायते। शिरामुखैरोम कूपैर्धमनी भिष्यं तर्पयन्॥ श्ररीर वलयाधत्ते युक्तस्रोही ऽवगाइने । तत्र प्रक्तिसात्स्यत्तुंदेशदोषविकारवित् । तैल पृतं वा मतिमान्युद्धाादभ्यङ्गसेकयोः। केवलं सामदोषेषु न कथंचन योजयेत्॥ तक्ण ज्वर्यजीर्णि च नाभ्यक्तव्यी कथंचन। तथाविरक्ती वान्तस निरूढी यस मानवः॥ पूर्वयोः कच्छता व्याधेरसाध्यत्मधापिवा। शेषाणां तदहः प्रोक्तां श्रामिभान्यादयो गदाः ॥ सन्तर्पणसमुत्थानां रोगाणां नैवकारयेत् । यरीरायासुजननं कमी व्यायामसंज्ञि-तं ॥ तत्क त्वा तु सुखं देहं विसद्रोयात्समन्ततः । ग्रीरोपचयः कान्तिर्गावाणां सुवि-भक्तता ॥ दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाधवं सृजा । अमलमिपिसासी णाशीतादानां स-हिशाता ॥ शारोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते । न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित्-स्थील्यापकर्षणं ॥ नच व्यायामिनं मत्यं मद्यन्खर्यो भयात् । नचैनं सहसाक्रम्य जरा समिधरोद्रिति ॥ स्थिरीभवति मासञ्च व्यायामाभितरस्य च । व्यायामनुगगातस्य प-द्वादिति तस्य च ॥ व्याधयो नोपसपेन्ति सिंहं चुद्रस्मा इव । वयोरूपगुणैर्ही नमपि कुर्थात्सुदर्शनं व्यायामं कुर्व्वतो नित्यं विरुष्डमपि भोजनं। विद्राधमबिद्राधं वा नि-दीयं परिपचते ॥ व्यायामो हि सदा पव्योवलिनां सिग्धभोजिनां। स च शीते वशन्ते चि तेषां पथ्यतमः स्मृतः ॥ सर्वेष्वृतुष्वहरहः पुन्धिरात्माहितेषिभः । बनस्याद्वेन क-

त्तं व्यो व्यायामी इन्त्यतो उन्यया ॥ इदि स्थानस्थितो वायुर्यंदा वर्क्का प्रपद्यते । व्या-यामं अर्वतो जन्तोस्तद्वलाईस्य लचणं ॥ वयोवलगरोराणि देशकालाशनानि च । स-मोच्य कुर्याद्यायाममन्यया रोगमाप्त्यात् ॥ चयस्त्रणात्विच्छदिरक्तपित्तभ्तमक्तमाः । कासगोषज्वरम्बासा अतिव्यायामसभावाः॥रक्तपित्ती क्षयः गोषी म्बासकासचतातुरः॥ भुतामान् स्त्रीषु च चीणो भ्रमार्त्तं य विवर्ज्ञ येत् ॥ उदत्तं नं वातहरं कफमेदोबिल।पनं ॥ स्थिरोकरणमङ्गानां त्वक्पमादकरं परं ॥ सिरामुखविविक्तत्वं त्वक् स्थस्याग्नेस तेजनं। उद्दर्भणोत्सादनाभ्यं जाययातामसंगयं उत्सादनाद्भवेत् स्त्रीणां विश्रेषात्कान्तिमद्युः। प्रहर्षसीभाग्यस्जालाधवादि गुणान्वतं ॥ उद्वर्षणन्तु विज्ञेयं कण्डू कोठानिलापहं । ज-व्याः सञ्जनयत्याग्रफीनकः स्थैथेलाघवे ॥ कण्डूकोठानिलस्तश्वमलरोगापच्यच सः।तेज-नं लगतस्यानः सिरामुखिविरेचनं ॥ उद्दर्णित्विष्टिकया कगडू कोठिवनायनं। निद्रा-दाइयमहरं खेदकगडू द्वषापहं ॥ हृद्यं मलहरं येष्ठं सर्वेन्द्रियवियोधनं । तन्द्रापापी पगमनं तुष्टिदं पुं स्त्ववर्षनं ॥ रक्त प्रसादनं चापि स्नानमग्नेशच दीपनं । उष्णेन शिरसः स्नानमहितच्च चुषः सदा ॥ शीतेन शिर्मः स्नानं चच् त्यमिति निर्दिशेत् । श्लेषमाकत-कोपितु ज्ञाला व्याधिवलावलं ॥ काममुणां शिरःस्नानं भैषज्यार्थं समाचरेत्। अतिशी ताम्ब् गीते च प्रलेषामाक्तकोपनम् ॥ श्रत्युश्णमुश्णकाले च पित्तगोणितवर्द्धनं । तचाति सारज्वरितकर्णशूलानिलार्निषु ॥ श्राधानारोचकाजीर्णभुक्तवतसु च गर्हितं । सीभाग्य-दं वर्णकरं प्रोत्योजोबलवर्षनं ॥ स्वेददीर्गन्ध्यवैवर्ण्यसम्बसनुलेपनं ॥ स्नानंरीषांनिषिषन्तु तेषामप्यनुलेपनंरचोघुम्य चौजस्य सीभाग्यकरम्त्तमं।सुमनोऽस्वररताना धारणं प्रीति-वह नम्॥म्खालेशाद्दढं चचुःपोनगण्डं तथाननं॥श्रव्यद्गपिड्वं कान्तं भवत्यम्ब जसिन-भं॥ पदतलं विग्रदं कान्तममलोज्ज्वलमण्डलं।नेत्रमञ्जनसंयोगाज्ञवेचामलतारकं॥धश-स्य स्वर्यमायुष्यं धनधान्यविवर्षनं । देवतातिथिविप्राणां पूजनं गोत्ववर्षनम्॥श्राहारः प्री-ण्नः सद्योबलक्षदेहधारकः। श्रायुस्ते जः समुत्साहस्रात्योजोऽग्निविवर्षनं ॥ पादपः चालनं पादमलरोगत्रमाप हं। च चु:प्रसादनं हथं रचो घ्नं प्रीतिवर्षनं ॥ निद्राकरो दं -हसुख्यन थः अमस्तिन्त्। पादलङ्गदुकारी च पादाभ्यकः सदाहितः ॥ पादरीग इरं हुण्यं रजीव्नं प्रीतिवर्षं नं । सुखपचारमीजस्यं सदापादत्रधारणं ॥ अनारीग्यम-नायुर्थं चत्तुषोक्पघातऋत् । पादाभ्यामनुपानद्भग्रां सदा चंक्रमणं नृणाः ॥ पापीशम-नं केमनखरीमापमार्ज्जनं। हर्षलायवसीभाग्यकरमुत्साहवर्षनं ॥ वाणवारं सृजावर्णः तेजीवलविवर्षं नं। पविवं केण्यम्णीषं वातातपरजोऽपद्यं॥ वर्षानिलरजोधर्माहमा-दीनां निवारणं। वर्षां चन्नु ष्यमीजस्यं शङ्करं क्रत्रधारणं॥ श्रुनः सरीस्टपव्यासविषा-णिभ्यो भयाप हं। अमस्खलनदोष इनं स्थितिरे चप्रशस्ति ॥ सत्वौत्सा इवलस्थै श्री क्या

वीर्धिविवर्द्धनम्। अवष्टभाकरशापि भयघ्नं दग्डधारणं ॥ श्रास्या वर्णकपस्थीत्यसीक्ष-मार्थ्यकरी सुखा ॥ श्रध्वा वर्णकपस्थीत्यसीकुमार्थ्यविनाशन' ॥ श्रत्यध्वा विपरीतोऽ-साजारादीर्व त्यक सः। यत् चं क्रमणं नातिदे हपी डाकरं भवेत् ॥ यदायुर्व लमे-धाग्निपदिमिन्दियवोधनं । अमानिलहरं वृषंत्र पुष्टनिद्राष्ट्रतिपदं ॥ सुखं शय्यासनं दु खं विपरीतगुणं मतं । व्यालव्यजनमीजस्यं मित्तकादीनपोइति । गोषदाइयमस्बेदम्-च्छांन्नो व्यजनानितः॥ प्रीतिनिद्राकारं वृष्यं कापवातत्र्यमाप इं॥ संवाहन मांसरक्तत्व-क्प्रसादकरं सुखं। प्रवातं रौच्यवैवर्ष्यं स्तभः कद्दाइपितानुत् ॥ स्व दमूच्छीपिपासाम-ध्नप्रवातमतोऽन्यथा । सुखं वातं प्रसेवेते ग्रीषा गरिंद मानवः॥ निवातं द्वायुषे सेव्य-सारोग्याय च सर्वदा । आतपः पित्तत्वणाग्नि छो दमूकी स्त्रमास्रकत् ॥ दाइवै व-र्णं कारी च छाया चैतानपोइति । श्राम्नर्वातकप्रस्तन्भशीतविपय्नाशनः ॥ धामाभिष्यन्दजरणो रक्तपित्तप्रद्रषणः ॥ पुष्टिवर्णवलोत्साहमग्निदीतिमतन्दितां । करो-ति साधुसाम्यञ्च निद्रा काले निषेविता ॥ तत्रादित एव नीचनखरीम्णा ग्राचिनाग्रक्ष-वाससा लघुणीय च्छ्वोपानत्कोन दण्डपाणिना काले हितसितसधुरपूर्वाभिभाषिणा बन्ध्भूतेन भूतानान्त् गुरुवृहानुमतेन सुसद्दायेनानन्यमनसा खलूपचित्रित्यं तदपि न रात्री न के गास्थिक गटकाश्मतुषभस्रीत्कर कपालाङ्गारामिध्यस्थानव लिभूमिषु न विष-मेन्द्रकील चतुष्पयम्बभाणामुपरिष्टात्॥न राजिद्दण्यक्षपेश्रन्यानृतानिवेदत् ! नदेवन्ना-स्मणितृपरिवारां स न नरेद्रिष्टिशेन्मत्तपतित सुद्रनी चाचारानुपासीत ॥ वृच्चपव्यत प्र-पातविषमवल्मीकदृष्टवाजिकुञ्जराद्यधिरोहणानि परिहरेत् पूर्णनदीसमुद्रा विदितल्वल खश्चकू पावनरणानि ॥ भिन्नशून्यागारश्मशानविजनारण्यासाग्निसंश्वमव्यानभुजङ्गकी-ट सेवायामाघातकलहगस्तमिवाताब्निसंध्वमव्यालसरीसृपगृङ्गिसिक्कषेश्व ॥ ना-विनगोगुरुवाद्मणप्रे द्वादम्पत्यन्तरेणाभियायात्। न शवसनुयायात् । देवगोवाद्मणचै त्यध्वजरोगिपतितपापकारिणाच क्रायां नाक्रमेत । नास्तं गच्छ न्तमु यन्तं वादित्यं वी-चतागास्यक्तीं परमस्यं वा चरन्तीं परस्मे न कसा चिदाचचीतनची लकापातेन्द्रधनंषि। नानिं सुखेनोपधमेत्। नापो भूसिं वा पाणिपादेनाभिचन्यात् ॥ न वेगान्धारयेत् । न विचित्रान् यामनगरदेवतायतनश्मशान चतुष्ययसिललाशयपियसिनकष्टानुत्मृजन प्रकाशं न वायु ग्निसलिलसीयार्कं गोगुर प्रतिसुखम् ॥ न भूमिं विलिखेत् । नासम्बृत सुखः सदिस जृ स्रोद्गार खासचवयृनुत् छजेत्। न पर्या स्तिकावष्टश्यपादप्रसारणानिगुः व्यक्तिधीक्षयोत्॥नवालकर्णनासात्रोतोदशनविवरण्याभिकुण्णीयात्।नवीजयेत्वेशमुख-नखरवस्त्रगात्राणि । न गात्रनखवन्नवादितं कुर्यात् ॥ न काष्ठलोष्टतृणादीन भिष्ठन्याद्भिन्द्याद्वा ॥ न प्रतिवातातपं सेवेस न अत्तमात्नोऽग्निमुपासीत नोत्क दुक

स्तिष्ठत् । नावपकाष्ठासन मध्यासीत । न ग्रीवां विषसं धारयेत्। नविषमकायः क्रियां भजेद्भुज्ञीत वा । न प्रततमीचेत विशेषाच्योतिभास्करसूचमचलस्त्राना । न भारं गिरसा वहेत्। न खप्नजागरणययनासनचंक्रमणयानवाइनप्रधावनवन-लङ्गनप्लवनप्रतरणहास्यभाषात्रवायव्ययामादीनुचितानप्यतिसेवेत ॥ उचितादप्यः हितात्क्रमगोविरमेत् हितमनुचितमप्यासेवेत क्रमगो न चैकान्ततः पादचीनाः त् ॥ नावाक्षिराः प्रयोत न भिन्नपात्रे नाञ्चलिपुटे नापः पिवेत् । काले हितसिति सिम्धमधुरपायमा हारं वैद्यप्रत्यवे चितसशीयात्। यासगणगणि कापणिकायत-श्रुवित्रभोजनानि परिहरेत्। श्रेषाख्यपि चानिष्टक्षपरसग स्वस्पर्भशब्दमानसान्धान्ये-वङ्गान्यपि वासभ्ययदत्तानि तान्यपि सचिकाबालोपहतानि । नाप्रचालित पाणि-पादी भुज्जीत सूत्रीचारपीडिती न सन्ध्ययोर्नापात्रिती नातीतकालं चीनसतिसात्र-श्चीत न भु ज्वतीद्धृतस्त हैं ॥ नीद्के पश्ची दात्मानं न नग्नः प्रविश्वी ज्वानं न नर्ता दिध भुष्तित न वाष्यप्टतमर्कारं॥ नामुह्मयूषं नाचीद्रं नो पा नीमलकैर्व्चिना। मन्यया कुछवी-सर्पादिं जनयेत् । चूतम चातिसेवापतिभूमाचित्वसमाञ्चानगोष्ठीवादि वाणि न सेवे-त। स्रजङ्ख्रतोपानही कनकमतीतवासांसि न चान्यैष्ट्रीतानि धारयेत्। ब्राह्मणमिनिं-गाञ्च नोच्छिष्टः स्पृयेत्॥ भवन्ति चात्र॥ मुखसात्रं समाप्तेन सद्वत्तस्ये तदीरितं। धा-रोग्य सायुरयों वा नासिक्क; प्राप्यते नृक्षि; ॥ यिसन्यिसिनृतीये ये दोषा' कुप्यन्ति दे-हिनां। तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते विजानता ॥ वर्षासुन पिवेत्तीयं पिवेच्छरि मात्रया। वर्षासु चतुरो मासान्मात्रावदुदकं पिवेत्॥ उणो हैमे वसन्ते च कामं ग्री-षा तु शीतलं ॥ हिमन्ते च वसन्ते चमीध्वरिष्टी पिवेत्वरः ॥ शृतशीतं पिवेत् शीषा पा-बटकाले रसं पिवेत । युषं वर्षति नस्यान्ते प्रधिबेच्छीतलं जलंखस्य एवमती ऽन्यस्तु दोषा हरमतानुगः । स्ने हं सैस्वच पूर्णेन पिप्प ली भिय संयुतं ॥ पि-वेदिग्निविवृद्धार्थं न च वेगान्विधारयेत्। चिग्निदीप्तिकरं नृणां रोगाणां श्रमनं प्रति॥ प्रावृट्गरहसन्तेषु सम्यक् स्ने हादिमाचरेत्। कफे पच्छदेनं पित्ते विरेको वस्तिरीरणे गस्यते तिषविष सदा व्यायामी दोषनागना भुता विश्वमप्यसं व्यायामास प्रकृष्यति॥ उत्सर्भसेयुनाहारमोधने स्यात् तन्मनाः । नेच्छे द्रोगभयात्प्राचः पीडां वा कायमान-सीं ॥ श्रतिस्त्रीसम्प्रयोगाच रचेदात्मानमात्मवान् । श्रूलकासज्वरश्रवासकार्यं पाण्डा-मय। चयाः॥ त्रतित्र्यवायाच्यायन्ते रोग् याचेपकादयः । त्रायुष्मन्तो सन्द जरा वपूर्वर्णेय-लान्विता। खिरोपचितमांसास भवन्ति स्त्रीषु संयुताः। त्रिभिस्त्रिभिरहोभिहि समीयात्प मदां नरः॥सर्वोषवृतुषु घरमेषुपचात्पचात्यजेत् वुषः।रजखलामकामांच मिलनासियं तया॥वर्णमुद्धा वयोमुद्धां तथा व्याधिपपोडितां। हीनाङ्गी गर्भिणी हेवां योनि हावस्त

न्विता ॥ सगोत्रांगुरुपत्नोञ्चतथो प्रव्रजितामपि । सन्ध्यापर्व खगम्यांचनोपयात्प्र-सदां नर: ॥ गो सर्गं चार्च रात्रे च तथामध्यन्दिनेषु च । लज्जासमावहे देशे विवृतिऽग्रुष एव च ॥ चिथितोव्याधितः येवच व्यपित्तय मानवः । वातः विण्मूतवे गीच पिपासुरतिदर्द्धलः ॥ तिथ्येग्योनावयोनी च प्रारतश्चनविधारणं । दृष्टयोनी वितेगेन्तु वस्तवानिपवर्जयेत् ॥ रतस्यातिमात्रन्त् मृद्वावरणयेव च । स्थितावृत्तानग-यने विश्वषेगैव गर्हितं। क्रीडायामपि मेधावी हिताथी परिवर्जयेत। रजखल पारतवती नरस्यानियतात्सनः ॥ दृष्टाायुस्ते जसो हानिरधमीश्च ततो भवेत्। लिङ्गिनींगुकपतीच सु गोत्रामय पर्वस्वाहदांच सन्ध्ययोद्यापि गच्छतो जीवितच्यः।गर्भि खींगर्भिपीडा स्याद्याधितायां वलचयः॥हीनां ही मिलनां देवाां कामवन्ध्यमसं हते। देशेऽशुहे च शुः क्रस्य मनसम्बर् चयो भवत्। च्धितः च्यचित्तम्य मध्याच्चे तृषितोऽबलः । स्थि-तस्य इानि युक्रस्य वायोः कोपभविन्द्नि॥ त्रित प्रसङ्गाद्भवति योषः सुक्रचयावरः । व्याधितस्य इजा प्लीहा सृत्युर्मुच्छी च नायते॥ प्रत्यूषस्य देशते च पातिपत्ते प्रक्षप्य-तः। तिर्धाग्योनावयोनी च दुष्टयोनी तथैव च ॥ उपदं शस्त्रथा वायोः कोपः शक्रस्य च चयः। उचारिते मूलिते च रेतसक्च विधारणे॥ उत्ताने च भवेच्छीघूं श्रकाश्मर्थाः ख् समावः। मर्वः परिहरेत्तसादेतल्लोकदये हितं॥ ग्रुकं चीपस्थितं मोहान सन्धार्थः -कथञ्चन । वयोक्षपगुणोपेतां तुल्यशीलां गुणान्वता ॥ अभिकासोऽभिकासान्तु हृष्टी-ष्ट्रष्टामलंक्षतांसेवे तप्रमदा युक्ता वाजीकरणव हितः॥भच्याः सप्रकराः चीरं ससितं र-स एव च । सानं खव्यजनं स्वानी व्यवायान्ते हितानि तु ॥

# पञ्जविंशतितमोऽध्यायः॥

श्रयातो मित्रकचिकित्सतं व्याख्यास्यामः॥

पाल्यामयास्तु विद्धाव्या इत्युक्तं प्राग्निबीधतान्।परिपोटस्त्व धीत्पात उन्मन्योदुःखवर्षे नः पचमः परिलेही च कर्णपाल्या गदाः स्मृताः। सीकुमार्थ्याचिगेत्सृष्ट सहसाशिप्रवः द्वित ॥ कर्णयोप्तो भवेत्पाल्यां सक्जः परिपोटवान्। कर्णाक्णिनभः स्तव्धः स वातात्परिपोटकः ॥ गुर्वाभरणसंयोगात्ताडेनोद्वषणादिष । योषः पाल्यां भवेच्छ्यावी दाह्याक्क्ष्मित्वतः ॥ रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यासुत्पातः सगदो मतः । वलादर्षयतः कर्णं पाल्यां वायुः प्रकुष्यति ॥ ग्रहीत्वा सक्षमं कुर्याच्छीपं तद्वर्णवेदनं । उन्मन्यकः सक्गण्डुको विकारः कप्तवातजः ॥ वर्षभाने यदा कर्णं कण्डुदाहक्गित्वतः । शोषो भवति पाक्यत्वक्ष्मिरमौ दुःखवर्षे नः ॥ कपासृक्षमयः कुर्यः सर्वपाभा विकारिणीः। स्नाविणीः पिड्नकाः पाल्यां कण्डुदाह्मगन्तितः । क्षाविणीः पिड्नकाः पाल्यां कण्डुदाह्मगन्तितः ॥ कपासृक्षमयः कुर्यः सर्वपाभा विकारिणीः । स्नाविणीः पिड्नकाः पाल्यां कण्डुदाह्मगन्तितः ॥ कपासृक्षमयः कुर्यः सर्वपाभा विकारिणीः । स्नाविणीः पिड्न

याष्ट्र ली पालीं परिलेहीति स स्मतः ॥ पाल्यामया द्वामी घोरा नरस्याप्रतिकारियाः। मिथ्याहारविहारस्य पालिं हिंस्युर्गिचिताः॥ तसादाख भिषित्तोषु स्रोहादिक्रमसाचरित त्याभ्यक्षप रीषेकप्रदेशासृग्विमीचणं ॥ सामान्यतो विशेषाच वच्चाम्यभ्यञ्चनं प्रति खरमञ्जरियष्ट्राह्वर्मेन्धवामरदारुभि: ॥ सुपिष्टै: साखगन्धैय मूल्कावलगुजै: फलै: सर्पिस्तै लवसामज्ञसधू व्हिष्टानि पाचयैत् ॥ सचोराखय तैः पालिं प्र दिच्चात्परिपोट-के। मिञ्जिष्ठ। तिलयष्ट्राह्मसारिवोत्पलपद्मकैः॥ सरोष्ट्रेः समदस्बे स वलाजरब्बास्त्रपन्न-वै: ॥ सिंख धोन्यास्त्रसंयुक्तं तैलमुत्पातनामनम्॥तालपत्र्यस्यन्यार्कवाक्चीफलसैन्धवैः । तैलं कुलीरगाधाभ्यां वसया सह पाचितं ॥ सरलालाङ्गलीभ्याञ्च हितसुनमन्यनामनं तयाप्रम न्तवज्ञास्त्रपत्रकायेन सेचनं॥प्रपौग्डरीकमधुकमा किष्टारजनीहयै:। चूर्णे कह-र्त्तनैः पालीं तैलाज्ञामवचूर्णयेत् ॥ लाचाविडङ्गकल्केन तैलं पञ्चावचारयेत् । खित्रो गोमयपिण्डे न प्रदिद्यात्परलेहिके ॥ पिष्टै विंडक्षेरय वा त्रिष्टच्छामार्कसंयुतैः । कर-क्ल द्विवीजेवी कुटजारण्वधायुतै: ॥ सर्विवी सार्षपं तैलं सिद्धं मरिचसंयुतं । सनिस्वपत्ने रभ्यक्ष मधूच्छिष्टान्वितं हितं ॥ पालीषु व्याधियुक्तासु तन्वीषु कठिनासु च । पुष्टार्थं मा-र्दवार्थेच कुर्यादभ्यञ्चनं हितं। लोपाकानूपमञ्जानं वर्षां तैलं नवं घृतं। पचेद्रमगुणंची-रामावाप्य मधुरं गणम्॥ अपामार्गाश्वगन्धे चतथा लाचारसं ग्रभं। तिसादं परिपृतश्च ख नुगुतं निधापयेत् ॥ तेनाध्यञ्जातसदापालिं सुखिनामतिमदिता । एतेन पाल्यो वर्द्धन्ती निक्जो निक्पद्रवाः ॥ सद्यः पुष्टाःसमाः स्मिग्धा जायन्ते सूषणचमाः । नीलीदलं सङ्ग-रजोर्जनत्वक्षिण्डीतकं क्षण्यसयोरज्य । वोजोङ्गवं साहचरच पुष्पं पथ्याचधात्रीसहितं विच् एवं ॥ एकी क्षतं सर्वि मिदं प्रमाय पक्षं न तुल्यं निलनी भवेन । संयो ज्य पचं कलग्रे निधाय जी हे घटे सद्भनि सापिधाने ॥ अनेन तैलं विपचे हिमियं रसेन सङ्गितपासाभ-वेन। श्रासन्नपाने परिरचणार्थं पत्नं बलाकाभवमाचिपेच ॥ भवेद्यदा तद्भ्यमराङ्गनी लं तदा विपक्षं विनिधाय पातं। क्षणायसे मासमवस्थितंतदभ्यक्षयोगात्पलितानि इ-न्यात् ॥ सैरोयज्ञस्बुर्ज्जनकाश्मरीजं पुष्पं तिलान्मार्कवचूतवीजे । पुनर्नवाकर्यमकारका य्यों कासीसिपण्डीतकवीजसारं॥ फलवयं लोहरजोऽम्बनच यष्ट्राह्मयं नोरजसारिवे च पिष्टाय सर्वे सहमोदयन्या साराभसा वीजकसभवेन ॥ साराभसः सप्तिसरेव प्रयात्प्र स्यैः समाजीडा दशाहगुप्तं । लोहे सुपाले विनिधाय तैलं मचोद्भवं तच पचेतप्रयक्षात् ॥ पक्ष च लोहेऽभिनवे निधाय नस्य विदध्यात्परिशहकाय:। श्रभ्यक्षयोगेसनियुच्यमानं भ्-स्त्रीत सापान् क्षणरासधी वा॥ सासीपरिष्टाद्घनकुश्चितायाः केणा भवन्ति समरास्त्र नाभाः । केशास्त्यान्ये खिलतौ भवेयुर्जरा न चैनं सहसाभ्युपैति॥ बलं परं सन्भवतीन्द्रि याणा भवेच वक्तां विलिभिविंसुक्तां। नाकामिनेऽनिर्धिन नाकताय नैवारये तैलिमिटं प्रदेशं॥ लाचारोधं हे हरिद्रे शिलाले कुष्ठं नागं गै रिकावणिकाश्व॥ सिक्किष्ठोग्र स्थात्युः वाच पत्तक्षो वैरोचनं चोक्चनञ्च ॥ हेमाङ्गलक्पाण्डु पत्रं वटस्य कालोयं स्थात् पद्ममं पद्ममध्यं। रक्तं खे तंचन्दनं पारदञ्च काकोल्यादिः चीरिपष्टश्च वर्गः॥ मेदोम-क्वाधिक्यकङ्गोष्टतञ्चदुग्धं काथः चीरिणाञ्च दुमाणां। एतत्सव्वंपक्षमेकध्यतस्तु वज्ञाः स्थादं मिर्पक्तं प्रधानं॥ हन्यादाङ्गं नीलिकाञ्चातिहदां वक्केजाताः स्पोटिकाश्वापिका-स्थित्। पद्माकारं निर्धालीकञ्च वक्तं कुर्यादेतत्पीनगण्डं मनोज्ञं॥ राज्ञामितयो-पितां चापि नित्यं कुर्याहै यस्तवममानां न्टणांच। कुष्ठञ्चं वै सिपि रेतत् प्रधानं येषां पादे सन्ति वैपादिकाश्च॥ हरी तकोचूर्णमरिष्ठपत्नं चूत्वचं दाडिमपुष्पद्दन्तं पच्चच-द्यान्मदयन्तिकाय। लेपाङ्गरागो नरदेवयोग्यः॥

### षड्विंशतितमी ऽध्यायः॥

त्रयातः चीणबलीयं वाजोकरणिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।

काच्यस्योदयवयसो वाजीकरणसेविनः सर्वेष्वतुष्वहरहर्व्यवायो । न निावारितः स्यविराणां रिरंसूना स्त्रोणां वास्थ्यमिच्छतां । योषित्रसङ्गतचीणानां क्लीवानमल्य-रेतसाम् । विलासिनः मर्यवतां रूपयीवनशालिनाम्। नृणाच बहुभार्थाणां योगावाजीकरा हिता:॥ सेवसानी यदौचित्यादाजीवात्यर्थवेगवान् । नारीस्तर्पयते तेन वाजीकरणसच्य-ते॥भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि ।च वाच: स्रोत्रानुगासिन्यस्त्वच: स्पर्धंसु-खास्तया॥ यामिनी सेन्द्रतिलका कामिनी नवयौवना। गीतं श्रोतमनी हारि तास्वुलं सदिराः स्नजः॥मनस्याप्रतिघातीवाजीकुव्व न्ति मानवं । तैस्तौभविरहृदौस्त रिरंसीर्मः निस चते ॥ देथस्त्री मस्प्रयोगाच क्षेत्रं तन्मानसं रस्तं । कट्काम्बोप्णलवणैरितमात्रो-पसेवितै:॥सीम्यधातुचयो दृष्टः क्ले व्यंतद्परं रमृतम् । अतिव्यवायशीलो यी नच वाजीः क्रियारतः ॥ ध्वजभङ्गमवाप्रोति स ग्रुकचयहितुकं। सहता सेट्ररोगेण समीच्छे देन वा पुनः ॥ क्षेव्यमेतचतुर्धं स्थान्त्रणां पुंस्वोपघातजं। जन्मप्रस्ति यः क्रीवः क्रैव्यं तत्सहः जंस्मृतं॥बिलनः चुख्यमनसी विरोधात् ब्रह्मचय्यतः। षष्ठं कु व्यंमतं तत्तु स्थिरग्रक्रनिसित्त जम् ॥ असाध्यं सइजं कुँव्यं मर्भच्छे दाच यद्भवेत्। साध्यानामितरेषान्तु कार्यो हेत्विप-र्थ्ययः ॥ विधिवीजिकरी यस्त् तं प्रवच्चास्यतः परं। तिलमापविदारोणां प्रालीना चूर्ण-मेव वा ॥ पौराडु केच्रसेनाई मर्दितं सैन्धवान्वितम् ।वराइमेदसा युक्तां छतेनोत्कारिका पचेत्॥ तां भचयित्वा पुरुषो गच्छे नुप्रमदाश्रतं । वस्ताग्डसिद्वे पयसि भावितानश-क्वत्तिलान् ॥ शिश्रमारवसापकाः शब्कुल्यस्तै स्तिलैः क्वताः ॥यः खादेत्स पुमान् गच्छे -त् स्त्रीणां यतमपूर्वे वत्। विष्यलीलवणोपेतं वस्ताग्डंचीरसपिषा।साधितं भचयेचस्तु

स गच्छे ग्रमदायतं ॥ पिप्पलीमाषयालीनां यवगोधूमयीस्तया । चूर्णभागैस्ममैस्तैस्त् एत पूपालिकां पचेत्॥ तां भच्चियता पीतातु प्रकरामध्रं पयः। नरसटकवद्गच्छे इप्र-वारा विरम्तरं ॥ चूर्णे विदार्थ्याः सुक्ततं स्त्रसे नैव भावितं । सर्पि भेधुयुतं लीद्वादश स्ती-रिधगच्छिति॥ एवमामलकं चूर्णं स्वरसेनैव भावितं। प्रकरामधुसिपिर्भिर्युक्तं लीद्वा प-यः पिवेत् ॥ एतेनाशीतिवषी ऽपि युवेव परिष्ट्रधाति ॥ पिप्पलीलवणोपेते वस्ताग्छे छ-तमाधिते ॥ शिग्रमारस्य वा खादेत्ते तुवाजीकरे भृगं। कुलीरकूर्मानक्राणामग्डान्ये वंतु भचयेत्॥ सन्दिषष्रभवस्तानां पिवेच्छुक्राणि वा नरः । अखत्यफलसूलत्वक् कुङ्गासिद्धं पयो नरः ॥ पीत्वा समर्कराचौद्रं कुलिङ्ग इव हृष्यति । विदारिमूलकलकन्तु घृतेन पयसा नरः ॥ उडुस्बरमसं पोत्वा ब्रह्मीऽपि तक्षायते । साघाणां पलमेकन्तु संयुक्तं ची-द्रसपिषा ॥ अवलिद्य पयः पोला तेन वाजीभवेत्ररः । चीरपकांस्तु गोधूमानात्मगुप्ता-फलै: सह ॥ श्रीतान् छत्युतान् खादेत्ततः पश्चात्पयः पिवेत्। नक्रम् विकसण्डू कचटका-ण्ड अतं घतं ॥ पादाभ्यक्नेन कुक्ते बलं भूमिन्तु न स्प्रधित्। यावत् स्प्रपति नो भूमिं तावद्गच्छे निरन्तरं ॥ खयं गुप्ते चुरकयोः फलचूणं समर्करं । धारीणां न नरः पीत्वाः पयसा न चयं व्रजीत्॥ उच्चटाचूर्णमध्येवं चीरेणीत्तममिष्यते । भतावर्य्य्चटासूलं पेयः मेवं बलार्थिना ॥ स्वयं गुप्ताफलेर्युक्तं साषसूपं पिवेन्नरः ॥ गुप्ताफलं गीच्रकाच वीजं तयोचटां गोपयसा विपाच्याखजाहतं गर्करया च युक्तं पीत्वा नरो हृत्यति सर्व्वरा वं॥ माषान् षिदारीसपि सोचटाच चीरे गवां चौद्रष्टतीपपनां। पीत्वा नरः शर्करया सु-युक्तां कुलिङ्गवड्रष्यति सर्वे रात्रम् ॥ ग्रष्टोनां वडवत्सानां माषपणे स्तां गवां । यत्चीरं तत्प्रगंसन्ति बलकामेषु जन्तुषु ॥ चीरमांसगणः सर्वः काकोल्यादिश्च पूजितः । वाजी-करणहेतोर्हि तस्मात्तत्त् प्रयोजयेत् ॥ एते वाजीकरा योगाः प्रीत्यपत्यवसपदाः । से-व्या विश्व डोपचित देहै: काला खंदेचया ॥

### सप्तविंशोऽध्यायः ॥

श्रयातः सर्वोपवातशमनीयं रसायनं व्याख्यास्यामः।

पूर्वे वयिस सध्ये वा सनुष्यस्य रसायनं । प्रयुष्त्रीतः भिषक्पात्तः स्निष्यग्रहतनीः सदा ॥ नाविग्रहयरीरस्य युक्तो रासायनी विधिः । नभाति वासिस क्तिष्टे रङ्गयोग इवाहितः ॥ गरोरस्योपवाता ये दोषजा मानसास्त्रथा । उपिदष्टाः प्रदेशेषु तेषां वच्चामिवारणं ॥ गीतोदकं पयः चौद्रं सिर्पिरित्ये कशो हिशः विश्वः समस्त्रमय वा प्राक् पोतं स्थापयेह-यः ॥ तत्र विडङ्गतण्डु जचूर्णमाष्ट्रत्य यष्टीमध्युक्तं यथावलं भीततोयेनोपयुज्जीत भीत-तीयंचानुपिवेदेवमहरहर्मासं तदेवं मध्युक्तं भक्षातकक्काथेन वा मधुद्राचाकाथ्युक्तं वा

D

मध्वामलकरसाभ्यां वा गुडूचीकाथेन वा। एवसते पञ्च प्रयोगा भवन्ति जीणें सुद्गा-सलक्यवेणालवणेनारपस्रे हेन प्रतवन्तमोदनमश्रीयात्। एते खरवर्शांसि चपयन्ति क्ष-मीनुपर्मान्त ग्रहणधारणगितां जनयन्ति मासे मासेप्रयोगे वर्षमतमायुषीऽभिवृद्धिभविति म विडङ्गतग्छ्नानां द्रोगं पिष्टवचने पिष्टवदुत्खेद्य विगतनवायं खिनमवतार्थे ह-षदिपिष्टमायसे दृढे कुमा मधूदकोत्तरं प्रावृषि भसारायावन्तर्ग्य हे चतुरी मासानिदः ध्यात्वषीभिगमे चो इत्योर मंस्कत ग्रीरः सहस्र सम्पाताभि इतं काला प्रातः प्रातर्यथा षत्मुपय्चीत । जीर्णे मुद्गामलकयूषेणालवणेनालपस्ने हेन धृतवन्तमोदनमश्रोयात्पां-श्वयवायां शयीत तस्य मासादूईं सर्वोङ्किभ्यः क्रमयोनिः क्रामन्तितानगुतैलीन। भ्यक्तस्य वं-श्विद्लेनापहरेत्। दितीये पिपोलिकास्तृतीयेयुकास्तरेवापहरेत् चतुर्थे दन्तनखरो-माख्यवशीर्थन्ते पञ्चमे प्रयस्तगुणलचणानि जायन्ते । श्रमानुषं चादित्यप्रकाशं वपुरिधः गच्छित दूराच्छवणानि दर्भनानि चास्य भववन्तिरजस्तमसी चापोद्य सलमधितिष्ठति य तिनिगाद्यपूर्वीत्पादीं गजबंलीऽखयवः पुनर्यु वाष्टी वर्षशतान्यायुरवाण्नोति।तस्यग्तै-लमभ्यङ्गार्थ। अजनार्णकषायम् त्सादनार्थे सोभीरं कूपोदनं स्नानार्थे चन्दनमुपलेपनार्थभन्ना तकविधानवदाहार:परिहारश्वाकाश्मधाणांनिधकु बीकतानामेषएवक हपः पांग्रुणयाभीज-जनवर्जा । अविहि पयसी ऋतेन भोत्तव्य । आशिषय पूर्वेण समाना: गोणितिपत्तिन-मित्तेषु विकारेष्वेतेषासुपयोगः॥ थयोत्तमागारं प्रविष्य वलामूलाई पलं पलंवा पय-सालीडा पिवेत्। जीर्णे पयः सिर्पे रोदन इत्याहारः। एवं दादशरात्र सुपयुज्यदादश वः र्षाणि वयस्तिष्ठति । एवं दिवसमत सुपयुज्य वर्षमतं वयस्तिष्ठति ॥ एवेमेवातिबलाना-गवलाविदारोगतावरीणामुपयोगः।विशेषतस्वतिवलामुदकेन नागवलाचूर्णं मधुना वि-दारीचूर्णं वा चीरेण शतावरीमध्ये वंपूर्वेणान्यत्वमानमाशिषञ्च समा: ॥ एतास्त्वीष-धयो बलकामानां गोगित च्छर्दयतांविरिच्यमानानां चोपदिश्यन्ते ॥ वाराहोमूलतु लाचूणें काला तती मात्रांमधुयुक्तां पयमालोडा पिवत् जीर्णे पयसपिरोदन इत्याहार: । प्रतिषेधो ऽत्र पूर्व्ववत् क्रियाप्रयोगसुपसेवमानी वर्षभतमायुरवासीति स्त्रीषुचाचयतां॥ एतेनैव चूर्णेन पयीऽवचूर्ण शतशीतमभिमयाज्यमुत्पाद्यमधुयुतमुपयुञ्जीत सायमातरे-ककालं वा जी गाँ पय: सिषरोट्न इत्याहार:। एवं माससुपयुज्य वर्षगतमायुर्भवति। जीर्णे पयः सर्पिरोदन इत्याहारः ॥ चचुःकामः प्राणकामो वा वीजकसाराज्यिसत्यसूलं नि:काष्य मासप्रस्थं साधयेत् तिस्मन् सिध्यति चित्रकमूलानामच्चसात्रं करकं दयादा-मलकरसचतुर्धभागं ततः खिन्नमवताय्य सहस्रसम्पाताभि इतं कला भीतीभृतं सधुस-पिंभ्यां संस्टन्योपयुक्तीत यथावलं लवणं परिहरेद्भचयेत्जीणे सुद्गामलकयूषेणालव-चिन प्रतवन्त मोदनमश्रीयात् पयसा वा मास्त्रयमेवमाभ्यां प्रयोग्याभ्यां चचुः सीव-

र्ण्यवद्भवत्यनत्यवलोबलवांस्त्रीषु चाचयोवष्यतायुर्भवतीति ॥ भवति चात्र ॥ पयसा सह सिद्धानि नरः सनफलानि यः । भच्चयेत्पयसा सार्द्धं वयस्तस्य न श्रीर्थ्यते ॥

#### अष्टात्रिंशतितमी ऽध्यायः॥

अयाती मेधायुष्कामीयं रसायनं चिकित्सितं व्याख्यास्यामः।

मेधायु:काम: खेतवल्गुजफलान्यातपपरिशुष्क। खादाय स्चमचूर्णीन कला गुडेन सह समालोडा स्रोहकुमी सप्तराव धान्यरागी निद्ध्यात् सप्तरावादूद्धत्य हतदोषस्य य-या बलं पिग्डं प्रयच्छे दनुदिते सूर्ये उण्णोदकं चानुपिवेत्॥ भन्नातकविधानवचागार-प्रवेशो जीर्णाषधञ्चापराङ्के हिमाभिरद्भिः परिषित्तगातः शालीनां षष्टिकानां च पयसा शर्करामधरेणीदनमश्रीयादेवं परमामानुषयुच्य विगतपारमा बलवर्णीपेतः श्रुतिनिगादी स्टितिमानरोगी वर्षभतायुर्भवति॥ क्षष्ठिनं पाण्ड् रोगिणसुदरिणं वा क्षणाया गोसूत्रेणा लोडा। र्वपलिकं पिग्डं विगतली हित्ये सवितरि पाययेत् पराक्के चालवणेनामलकयूषेण सर्पियन्तमोदनमश्रीयात्। एवं मासमुपयुज्य स्मृतिमानरोगी वर्षशतायुर्भवति॥ एष एवीपयोगि सत्रमूलानां रजन्यासित्रकमूले विशेषो हिपलिकं पिण्डं परं प्रमाणं शेषं पूर्ववत् ॥ द्वतदोष एव प्रतिसंस्टिभक्तो यथाक्रममागारं प्रविश्य मण्डूक पर्णीखर-समादायसहस्त्रसम्पाताभि हुतं काला यथावलं पयसालोडा पिवेत्पयोऽनुपानं वा तस्यां जोणीयां यवात्रं पयसीपयुञ्जोत तिलेवी सह भचियि वा त्रीन्मासान् पयोऽनुपानं जीणी पय:सर्पिरोदन इत्याहार:। एवसुपयुक्तानो ब्रह्मवर्चेसी खुतनिगादी भवति वर्षशतमा-युरवाम्रोति विरावोपोषितस विरावमेनां भचयेत् । विरावादूईं पय:सर्पिरिति चोप-युज्जीत ॥ विल्वमात्रं पिग्डं वा पयसासीडापिवेदेवं दगरावमुपयुज्य मेधावी वर्षमता-युर्भवति ॥ हृतदीष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंख्ष्टभत्तीत्र। ह्यीख्रसम। दाय सहस्रसम्पाता-भिद्वतं कत्वा ययावलमुपयुद्धीत जीणीवधयापराद्धे यवागूमलक्णां पिवेत् चीरसा-रम्यो वा पयसा भुद्धीत। एवं सप्तरात्रमुपयुज्यब्रह्मवर्चे मी मधावी भवति। द्वितीयं सः प्तरातम्पयुज्य ग्रन्थमी सितमुत्पादयति । नष्टञ्चास्य प्रादुर्भवति । त्वतोयं सप्तरातमुपयु-ज्य दिक्चारितं शतमप्यवधारयति । एव मेकविंशतिरात्रमुपयुज्यालच्मोरपक्रामति सू क्तिमती चैनं वाग्देव्यनुप्रविश्वति सर्वीस नं शुत्रयः उपतिष्ठन्ति । शुत्रधरः पञ्चवर्षश्रता-युभेवति ॥ वास्नोस्वरसमस्यदये घतप्रस्यं विडङ्गतण्डु लानां कुडवं दे दे पले वचातिष्ट-तयोद्दीदग्रहरीतकाम सकविभीतकानि सच्णपिष्टान्यावाप्यैकध्यं साधियला खनुगृप्तं निदध्यात्। ततः पूर्वविधानेन मात्रां यथावलमुपयुर्ज्ञीत जीणें पयः सिंपरोदन इत्याद्धाः रः ॥ एतेनोध्वं मधस्तिर्थ्यक् क्रमयो निः क्रामन्ति । अनुद्मीरपक्रामित ॥ पुष्करकर्षः स्थि-

रवयाः श्वतनिगादी त्रिवर्षेमतायु भवत्येतदेव कुष्ठविषमञ्चरापसारीनादिविषभूतग्रहे-ष्वन्येषु च महाव्याधिषु च संशोधनमादिशन्ति ॥ हृतदोष एवागारं प्रविश्य हैमवत्या वचायाः पिण्डमामलकमात्रमभिद्वतं पयसालोडा पिवेत जीणें पयः सर्पिरीदन इत्याहार एवच दादशरात्रमुपयुच्चीत ततोऽस्य योतं वित्रियते दिरभ्यासात्स्चितिमान् भवति ति-रभ्यासाच्छतमादत्ते चतुई।दशरात्रस्पयुज्य सर्वेतरित किरिवर्ष म्त्यदाते भतायुष भवति । हे हे पले इतरस्या वचाया नि:काष्य पिवेत् पयसा समानं भोजनं समाः पूर्वेणाशिषश्च ॥ वचाश्रतपाकत्रां सर्पिद्रीणस्पयुज्य पचनर्षमतायुभनति गलगण्डापचीस्त्रीपदस्त्रभदांसापहन्तीति ॥ श्र- घायानासीयं वच्यामः ॥ मन्त्रीषधसमायुक्तं संवत्सरफलप्रदं । विल्वस्य चूणं पुष्पे तु इतं वारान् सइस्राः ॥ श्रीस्तान नरः काल्ये ससुवर्णं दिने दिने । सर्पिर्भध्यतं लिह्यादल-च्यीनायनं परं॥ त्वचं विल्वस्य स्नूलस्यसूलकाः यं दिनेदिने। प्राय्त्रीयात्ययसा सार्वे सात्वा-हुलासमाहितः ॥ दग्रसाहस्रमाय्षं स्सतं युक्तरयं भवेत् । हुला विगानां कायन्तु मधु लाजैस संयुतं ॥ श्रमीघं श्रतसाइसं युक्तं युक्तरथं स्मृतं । सुवणपद्मवीजीनि मधुलाजाः प्रियङ्गवः ॥ गव्ये न पयसा पीतमलद्मीं प्रतिषेधयेत् । नीलोत्पलदलकायो गव्ये न पय-सा ऋतः ॥ सुवर्णतिनैः सार्धमन्द्रमीनाशनः स्मृतः । गव्यंपयः सुवर्णेच मधू-च्छिष्टञ्च माचिकां ॥ पीतं यतसहस्राभिद्वतं युक्तरयं स्मृतं । बचाप्टतस्वर्णञ्च विल्वचुर्णिमिति त्रयं ॥ मेध्यमाय्यमारोग्यपुष्टिसीभाग्यपुष्टिसीभाग्यवर्डनं वासास्त्रलतुः लाकाये तैलमावाप्य साधितं ॥ इला सहस्रमश्रीयान्सेध्यमायणमञ्चते । यावकां स्तावकानभचेदभिभूययवांस्तथा॥ पिप्पलीमधुसंयुक्तान् शिचाचरणवद्भवेत् । सध्वा-सनकच्णीन सुवणेमिति च तयं ॥ प्राध्यारिष्टग्टहोतोपि सुचते प्राणसंग्रधात्। श-तावरीष्टतं सम्यगुपय्कां दिने दिने ॥ सचौद्रं ससुवर्णेच नरेन्द्रं खापयेदये । गोचन्दना-को हिनकासधुकं साचिकं सधु ॥ सुवर्णसिति संयोगः पेयः सीभाग्यसिच्छता । पद्मनी-लोत्पलकाये यष्टी मधुकसंय्ते॥ सांपरासादितं गव्यं सुसुवर्णं सदा पिवेत्। पयसानुपिवे-लिए तेषामेव तमुद्भवे॥ अलच्छीघं सदायुष्यं राज्याय सुभगाय च। यत्र नोदीरितो मन्त्रीयोगिष्वे तेषु साधने ॥ शब्दिता तत्रं सर्व्यत गायत्री तिपदी भवेत्। पापानं नाश-यन्त्येता दखु श्रीषधयः श्रियं ॥ कुर्य्य नीगबलं चापि मनुष्यममरीपमं । सतताध्ययनं वादः परतन्त्रावलोकनं ॥ तिहद्याचार्य्यसेवा च वृह्विमेवाकरी गणः ॥ भायुष्यं भोजनं जीर्णे वेगानाचाविधारणं । ब्रह्मचर्थ्यमहिंसा च साहसानाच वर्जनं ॥

---\*\*\*

### ॥ एकोनिविंशत्तमोऽध्यायः॥

श्रयातः स्त्रभावविप्रतिषेधनीयं रसायनं व्यख्यास्यामः।

ब्रह्मादयोऽस्जन् पूर्वमस्तं सोमसंचितं । जराद्यत्युविनात्राय विधानं तस्य वस्यते॥ एक एव खलु भगवान सोमः स्थाननामाक्तिवीर्थ्यविश्वषेश्वतुर्विशतिधा भिद्यते ॥ त-द्यथा। यं ग्रमान्भ् खवां येव चन्द्रमा रजतप्रभः। दृव्यी सीमः कनीयां य खेता च- कन-कायभः ॥ प्रतानवांस्तालहन्तः करवीरांऽगवानिष । स्वयम्प्रभी महासीमी यशापि गक-डाहतः ॥ गायन्य स्तैष्टभः पाङ्को जागतः गाङ्गरस्तया । श्रानिष्टोमो रैवतस यथो-क्षा इति संज्ञितः ॥ गायच्या विपदा युक्तो यसोड्पतिष्चते । एते सोसाः समाख्याता वैदोत्ती नीसि ग्रभै:॥ सर्वे षामेव चैतेषामेकी विधिक्पासने । सर्वे तुल्यगुणासैव विधानं तेषु वच्यते ॥ त्रतोऽन्यतमं सोमसुपयुयुद्धः सर्वीपकरणपविचारकोपेतः प्रशस्तदेशे त्रि-वृतमागारंकारियत्वा हृतदीषः प्रतिसंख्ष्टभन्नः प्रशस्ते षु तिथिकरणमृहत्ते नचतेषु श्रं-ग्रमन्तमादायाध्वरकत्ये नाहृतमभियुतमभिद्वतं चान्तरागारे क्षतमङ्गलः सोमकन्दं सुव-र्णसूचाविदार्थ पयोग्टह्नीयात्सीवर्णे पातेऽज्ञलिमातंततः सक्तदेवोपयुज्जीत नाखा-**व्यास्ति अपस्पृथ्य भीषमप् ख्वसाद्य यमनियमाभ्यामात्मानंसंयोज्य वाग्यतीऽभ्यन्तर-**तःसुद्धद्भिष्यास्त्रमानोविद्दरेत्॥ रसायनं पीतवांस्तु निवाते तन्मनाः ग्रचिः । श्रासीत तिष्ठे तुकामेच न कथचन संविधित् ॥ सायं वा भूतवान खत्रान्तिः कुग्राग्यायां क-णाजिनीत्तरायां सुद्धविष्यमानः भयोत द्वितीवा भीतोदकमातां पिवेत ततःप्रा-तकत्थायोपस तमान्तिः कत भङ्गलो गां स्प्रष्टा सथैवासीत् । तस्य जीर्णे सोमे कदिंक-पपद्मते ततः शीणितात्रं क्रियामियं क्रिंतवतः सायं शतशीतं चौरंवितरेत् । तत-स्ततीयेऽइनिक्रमिव्यामित्रमतिसार्थिते स तेनानिष्टप्रतिग्रहसूत्र प्रस्तिभिविभेषेम्तः शु-द्यतनुर्भवित ततः सायं स्नातस्य पूर्ववदेव चीरं वितरेत्। चौमवस्नास्टतायां चैनं प्रया-यां शाययेत ततसतुर्ये उहनि तस्य खयय्कत्पद्यते । ततः सर्वाङ्गेभ्यः क्रमयो निक्राम-न्ति तदह्य गयायां पांगुभिरवकीर्यमाणः गयीत । ततः सायं पूर्वे वदेव चीरं वितरेत । एवं पञ्चमपष्ठयोदिवसयोर्वन्ते त केवलसु भयकालमस्मै चीरं वितरेत्ततः सप्तमेऽइनिनिभासद्वगस्थिभृतः कैवलं सोमपरिग्रहा देवीच्छ सिति । तटहप्रच ची-रेण सखोष्णेन परिविच तिलमधुकचन्दनानुलिप्तदेहं पयःपाययेत। ततीऽष्टमेऽह-नि प्रातरेव चीरपरिषितां चन्दनपदिग्धगातं पयः पायित्वा पांग्रगयां सस्तस्त्रच चौमारहतायां शायवेत्ततो मासं माप्यायते लक्चावदलति । दन्तनखरीमाणि चोस्य पतन्ति । तस्य नवमदिवसात्प्रश्रत्यणु तैलाभ्याषुः सोमवस्ककाषायपरिषे-

कः । ततो दगमेऽइन्येतदेव वितरेत् ततोऽस्य त्वक्स्थिरताम्पैति । एवमेकादभदाद-श्रयोवैत्तीत । तत्र त्रयोदशात प्रभृति सोमवरककाषायपरिषेकः । एवमाषोडशाहन्तीत ततः सप्तदशाष्ट्रवाद्योदिवसयोदेशना जायन्ते शिखरिणः स्निग्धव चवैदृश्यस्मिटिकनिः काशाः समाः स्थिराः सहिषावः । तदा प्रस्ति चानवैः शालितग्डुलैः चीरयवाग्र-मपसेवेत यावत् पञ्चविंगतिरिति। ततोऽस्मे दद्याच्छा ल्योदनं सदूभयका लं पयसा त-तोऽस्य नखा जायन्ते विदुमेन्द्रगोपकतक्णादित्यप्रकाशाः स्थिराः स्निग्धा लच्चणसम्प-वाः केयात्रच जायन्ते त्वक्च नीलोत्पलातसीपुष्पवैदूर्यप्रकाशा । ऊर्दु च सामात्केशाः न्वापयेदापयित्वा चोशोरचन्दनक्षणातिलकककैः शिरः प्रदिद्यात् पयसा वा सापयेत्॥ ततोऽस्यानन्तरं सप्तरात्वात्वीया जायन्ते भ्रमराञ्चननिभाः कुञ्चिताः स्निग्धास्ततस्त्रिरा-वात्पयमपरिसरानिः क्रम्य म् इतिं स्थित्वानरेवान्तः प्रविश्रेत्। ततोऽस्य बलातैलमभ्यद्गा-र्थेऽवचार्यः। यबिषष्टमुद्दर्भनार्थः। सुखोषाञ्च पयः परिषेकार्थे । अजकर्णकषायमुत्सा-दनार्थे । सोशीरंक्पोदकं स्नानार्थं चन्दनमनुलेपार्थः । श्रामलकरसविमित्राप्रचास्य यूषसूपविकल्पाः । चीरमधुकसिद्ध क्ष कणितलमवचारणार्थे । एवं दशरावं ततीऽन्यइ-गरातं दितीये परिसरेवत्तंत। ततस्वतीये परिसरे स्थिरी कुर्व्व द्वातमानसप्यदृगरात्रमा-सीत । किञ्चिदातपपवनान् वासेवेत पुनग्रचान्तः प्रविशेत् । नचात्मानमादशेषु वा नि-रीचेत रूपशालिलात् ततोऽन्यद्दशरात्रं क्रीधादीन् परिहरेदेवं सव्वेषाम्पयोगः। वि-शेषतस्तु वज्ञीप्रतानचुपादयः सोमा भच्चियतव्याः । तेषान्तु प्रमाणमर्डचतुर्थेमुष्टयः॥ श्रं-यवन्तं सीवणे पातेऽभिषुण्यात्। चन्द्रमसं राजते चोपयुच्याष्ट्रगुण्मैश्वर्थमवाप्येणान-न्दे वसनुपविधाति । श्रेषांस्तु तास्त्रसयेस्यसये वा रोचिते वा चर्माणि वितते भूदवर्जी ति-भिवं णैं: सोमा उपयोक्तव्याः। ततश्चतुर्धे मासे पौर्णमास्थां ग्रची देशे ब्राह्मणानर्चिय-त्वा क्षतमङ्गलो निः क्रम्य यथोक्तं वजेदिति॥ श्रीषधीनां पतिं सोममुपयुज्य विचचणः। दयवर्षसहस्राणि नवान्धारयते तनु ॥ नाम्निन तीयं न विषं न प्रस्तं नास्त्रभेव च। त-स्थालमायु:चपणे समर्थात्रच भवन्ति हि॥ भद्राणां षष्टिवर्षाणां प्रसुतानामनेकधा । कु-श्वराणां सहस्रस्य बलं समिधगच्छति ॥ चीरोदं ग्रक्रसदनमुत्तरांश्चकुरूनपि । यते च्छ-ति स गन्तुं वा तत्रापितहतागितः ॥ कन्दर्पे इव रूपेण कान्त्या चन्द्र इवापरः । प्रह्ला-दयति भूताना मनापि स महाद्यति:॥ साङ्गीपाङ्गाप्रच निखिलान्वे दीन्विन्दति तत्त्वतः। चरत्यमोघमङ्कल्पो देववचाखिलं जगत्॥ सर्व्वेषामेव सोमानां पत्राणि दशपञ्चच। तानि ग्रुक् च कार्या च जायन्ते निपतन्ति च ॥ एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा । ग्रु-क्षस्य पौर्णमास्यानु भवेत्पञ्चदगच्छदः। ग्रोर्थ्यते पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः। क्षण्यप-चचये चापि लता भवति केवला ॥ घं ग्रमानाच्यगन्यस्तु कन्दवानजतप्रभः । कदल्याः

कारकन्दस्तुसुञ्जवास्त्रानच्छदः ॥ चन्द्रमाः कनकाभासो जले चरति सर्व्यदः । गक्डाहः तनामा च खेताच्यापि पाण्ड्रो ॥ सर्पनिमोक्तिसहशोती हच्चगवलस्विनी । तथान्यै-भण्डलैयिनैयितिता इव भान्ति ते ॥ सर्व एव तु विज्ञेयाः सोमाः पञ्चदशच्छदा । चोर किन्दस्तावन्तं पत्नैनीनाविधे स्सताः ॥ हिमवत्यवुदे सन्त्रो महेन्द्रमलये तथा । श्रीपर्वते देवागरी गिरी देवसहे तथा ॥ पारिपात्रे च विन्ध्ये च देवसन्दे इत्रदे तथा । उत्तरेण विन्तस्तायाः प्रवृद्धा ये महीधराः ॥ पञ्च तृषामधो मध्येसिन्धुनामा महानदः । इठवः प्रवते तत्र चन्द्रमाः सोमसत्तमः ॥ तस्योद्देशेषु वाष्यस्ति सुञ्जवानंग्रमानिष । काम्मीरेषु सरीद्ध्यंनामा चुद्रकमानसं ॥ गायत्रास्त्र ष्टुभः पात्रो जागतः शाङ्करस्तथा । त्रत्र सन्त्यपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः ॥ न तान्पश्यग्त्यधिमीष्ठाः क्षतवृत्यापि मानवाः । भेषजहेष्णिश्वापि वाह्मणदेषिणस्तथा ॥

#### विंशतमोऽध्यायः॥

अयाती निवृत्तसन्तापीयं रसायनं व्याख्यास्यामः।

यथा निष्ठत्तसन्तापा सीदन्ते दिवि देवता'। तथीषधीरिमाः प्राप्य मोदन्ते भृवि मानवाः ॥ अथ सप्त पुरुषा रसायनं नोपयुद्धोरन् । तदाया । अनात्मवानलसी दरिद्रः प्रमादीव्यसनी पापकद्भेषजापमानी चेति । सप्तभिरेव कारगैर्न सम्पद्मते । अज्ञानाद-नारभादिखरिचत्तवाद्दारिद्राद्नायत्तवादधर्मादीषधलाभाचेति ॥ अशौषधीव्या-ख्यास्यामः। खेतकापीती कृष्णकापीती गीनसी वाराही कन्य। छत्रातिच्छता करेणुर-जा चक्रका आदित्यपर्णिनी ब्रह्मसुवर्च ला आवणी महाआवणी गोलोमोचानलोमी म-हावेगवती चेत्यष्टादम सीमसमवीर्या महीषधयी व्याख्याता: ॥ तासां सोमविज्ञयामी: स्तृतयः योस्त्रे श्रीहितास्तासामागारे श्रीमहतानां याः चोरवत्यस्तासां चीरकुडवं सक्तरे-वीपयुद्धीत ॥ यास्वचीरा मूलवत्यस्तासां प्रदेशिनीप्रमाणानि त्रीणि काण्डानि प्रमाण-मुपयोगे। खेतकापीती समूलपता भच्चितव्या गीनस्यजगरीक णाकापीतीनां सनखमु-ष्टिं खग्ड्यः कल्पयित्वा चीरेण विपाच्य परिस्नावितमभिद्धतश्च सक्तदेवीपभुद्धोत । चक्र-कायाः पयः सक्तदेव । ब्रह्मसुवर्चेला सप्तराव्रम्पयीक्तव्या ॥ भच्यकत्ये न श्रेषाणां पञ्चपला-नि चीराढककथितानि प्रस्थे ऽविश्वष्टे ऽवतार्थे परिस्नाव्य सक्तदेवीपयुष्त्रीत । सोमवदाष्टा-रविचारी व्याख्याती केवलन्तु नवनीतमभ्यङ्गार्थे ग्रेषं सीमवदानिगैमादिति ॥ भवन्ति चात्र ॥ युवानं सिंहविक्रान्तं कान्तं युतिनगादिनं । कुर्य्युरेताः क्रमेणैव दिसाइस्रायुषं नरं ॥ अङ्गदी कुगडलो मौली दिव्यस्वक्चनस्नास्वरः । चरत्यमोघसङ्कत्यो नभस्यस्वुददुर्ग-मे ॥ व्रजन्ति पचिणो येन जललम्बाय तोयदाः । गतिः सौषधिसिषस्य सोमसिषगितः

परा ॥ अय वच्यामि विज्ञानमौषधीनां पृथक् पृथक् । मण्डलैः कपिलै विवतेः सर्पाभा पञ्चपिनो ॥ पञ्चारित प्रमाणा वा विज्ञेयाजगरी ब्धैः। निष्यता कनकाभासा स्रेलेड्रा-क्रुलसिमता ॥ सर्पाकारा लोहितान्ता खेतकापोतिक्चते । दिप्णिनीं स्रलभवासक्यां क्षण्यमण्डलां ॥ दारितमात्रां जानीयात् गीनसीं गीनसाक्षतिं । सचीरां रीमशां सहीं रसेनाच्रसीपमा ॥ एवं रूपरसाञ्चापि क्षण्यकापीतिमादिशत् । कष्णसपैखरूपेण वा-राही कन्दसभावा ॥ एकपता महावीर्या भिन्नाञ्चनसमप्रभा । छतातिच्छतके विद्याद्र-चोन्ने कन्दमभवे ॥ जरामृत्यनिवारिण्यो खेतकापोतिसंस्थिते । कान्तर्दादयभिः पत्रैर्भ-यूराङ्ग इहोपमः ॥ कन्दजा काञ्चनचीरी कन्या नाम महीषधी। करेणः सुबहुचीरा कन्दे-न गजरुपियो ॥ इस्तिकर्णपलायस्य तुल्यपर्णा दिपर्णिनी । अजास्तनाभकन्दातु सचीरा चुपरूपिणी ॥ त्रजा महीषधी चेया गङ्खकुन्देग्द्रपाख्रा। खेतां विचित्रकुसुमां काका-दन्या समां चुवां । चक्रकामाषधीं विद्याज्जरासृत्य्निवारिणीं । सूलिनी पञ्चभिः पत्नैः सुरतां ग्रुकोमलै: ॥ त्रादित्यपर्णिनी च्रेया सदादित्यानुवर्त्तिनी । कनकाभा जलान्तेषु स-र्व्वतः परिमर्पति ॥ सचीरा पद्मिनीप्रस्था देवी ब्रह्मसुवर्चेना । अरितमात्रचुपका पत्नै-र्देग्रङ्ग्लमस्मितैः ॥ पुष्पै नीलीत्पलाकारैः फलैयाष्ट्रनमन्निभैः । श्रावणी महती ज्ञेया कन-काभा पयस्त्रिनो ॥ त्रावणी पाण्ड्राभासा महात्रावणिवचणा। गोलोमी चाजलोमी च रोमग्रे कन्दसक्षवे ॥ इंसपादीव विच्छिनैः पत्रैमृलसमृद्भवैः । श्रयवा ग्रह्मपूष्पो च समानाः सर्वे रूपतः ॥ वेगेन महताविष्टा सर्पनिर्माक्षसिमा। एषा वेगवती नाम जायते ह्यास्व-दचये ॥ सप्तादी सव्व किणिखो याद्यीषध्यः प्रकीति ताः । तासामुद्दरणं कार्यः मन्त्रेणा-नेन सर्वदा॥ सहेन्द्ररामकणानां ब्राह्मणानां गवासपि। तपसा तेजसा वापि प्रशास्य ध्वं शिबाय वै ॥ मन्त्रे गानेन मितमान् इर्व्वानप्यभिमन्त्रयेत् । अश्रद्दधानैरलसैः कत-न्नी: पापकर्मभि: ॥ नैवासादयित्ं शकाः सीमाः सीमसमास्तथा । पीतावशेषमसृतं देवै विद्यापरीगमैं ॥ निहितं सीमवीर्यासु सीमे चाप्यीषधीपती । देवसुन्दे च्रदवरे तथा सिन्धी महानदे ॥ दृश्यते च जलान्ते षु मध्ये ब्रह्मसुवर्चला । श्रादित्यपर्णिनी ज्ञेया तथैवहि हि-मचये।। दृष्यते जगरी नित्यं गोनसी चांवदागमे। काश्मीरेषु सरी दिव्यं नामा चुद्र-कमानसं॥ करेणुस्तव कन्या च क्रवातिच्छवके तथा। गोलोमी चाजलोमी च भइती त्रावणी तथा । वसन्ते क्षणामर्पाख्या गोनसी च प्रदृष्यते । की प्रिकीं सरितं ती हर्वा स-ख्य न्यास्तु पूर्वतः ।। चितिपदंगी वल्मीकैराचिती योजनवयं । विज्ञेया तत्र कापोती म्बेता वल्मीकमूर्डस् ॥ मलये नलसेती च वेगवत्यीषधी भ्रुवा । कर्त्तिक्यां पीर्णमास्याञ्च भचयेत्तामुपीषितः ॥ सोमवचात्र वर्त्तात फलं तावच कीर्त्ति । सर्वा विज्ञेयास्वीषध्यः सीमेचाप्यर्वुदे गिरी।। सण्डक्षेदिवचरितरम्बदानीकभेदिभिः। व्याप्तस्तीं वे स विख्यातैः सि- षिस्सिवितैः । गुहाभिभीमक्ष्पाभिः सिहोबादितकुचिभिः । गजालोडिततोयाभिरा-यगाभिः समन्ततः । विविधेषीतुभिष्यत्रैः सर्व्वत्रै वीपगोभितः ।। नदीषु ग्रैलेषु सरस्सु चाषि पुण्ये व्यरण्ये षु तथात्रमेषु । सर्वत्र सर्वाः परिमार्गितव्याः सर्वत्र भूभिर्ह्व वस्ति धत्ते॥

### एकविंशत्तमीऽध्यायः ॥

अयातः स्रे हीपयौगिकं चिकित्सितं व्याख्यासामः।

स्त्रे इसारीयं पुरुषः प्राणास स्त्रे इभूयिष्ठाः स्त्रे इसाध्यास भवन्ति । स्त्रे हो हि पानानुवास-नमस्तिष्कि शिरोवस्त्युत्तरवस्तिनस्यक र्णेपूरणगात्राभ्यङ्गभो जनेषूपयो ज्यः ॥ तत्र दियो नि-यतुर्वि करपीऽ भिह्तिः स्नेहः गुणाय ॥ तत जङ्गमेभ्यो गव्यं घृतं प्रधानम् । स्थावरेभ्य-स्तिलतैलं प्रधानमिति ॥ अत. जहं यथाप्रयोजनं यथाविधानं च स्थावरस्नि हानुप-देच्यामः॥ तत्र तिस्वकैरण्डकोशास्त्रदन्तीद्रवन्तीसप्तसाङ्घिनीपलाग्रविषाणिकागवाची कम्पिसक्यम्पाकनी लिनोस्रेष्ठा विरेचयन्ति ॥ जीमृतककुटजकतवेधने चाकुधामार्गव-सदनसे हा वसयन्ति ॥ विडङ्गखरमद्भरीमध्रियुम्य्यवसीपील्सिडार्थकच्योतीस्रतिस्रे-श्वाः शिरो विरेचयन्ति ॥ करच्चपृतिककतमालमातुलुङ्गे ङ्दीकिरातिककस्रो हा दृष्टव णेष्पयुज्यन्ते । तुवरककपित्यकस्पिल्लकभन्नातकपटोलस्रे हा सहाव्याधिषु । चपुसैर्वाक्-का का कि कतु ब्वी कुषा गड़ स्र हा स्रवसङ्गेषु। कपोतवङ्गाव लगुजहरीतकी स्रे हाः शर्कराश्म-बीषु । कुसुन्धसर्पं पातसी पिचुमदीतिमुत्तकभाग्डोकटुतुब्बीकटभोस्नेहाः प्रदेहेषु । ताल-नारिकेलपगसमोचिपयालविखनमधूकप्रलेषमातकास्त्रातकफलस्रे हा। पित्तसंसृष्टे वायौ। विभोतकभक्षातकपिण्डितकस्रोद्याः क्षणीकरणे अवणकङ्गुकटुण्टुकस्रोद्याः पाण्डुकरणे । शिंगपागुरुसारस्रे हाः दद्कुष्टविटिमेषु ॥ सर्व एव स्ने हा वातसुपन्न न्ति । तेलगुण। ससमा-सेन व्याख्याताः ॥ त्रत ऊर्द्वे कषायस्रे हपाकक्रममुपदेच्यामः ॥ तत्र केचिदाहुस्त्वक्प-त्रसूत्रादोनां भाग स्तचतुर्ग्णजनमावाप्य चतुर्भागावग्रेषं निःकाष्यापहरेदित्येष कवा-यपाक्तकरपः ॥ स्त्रे हपस्तषु षट्सुचतुर्गुणं द्रवमावाष्य चतुरश्चाचसमान् भेषजिपण्डाः नित्येष खेइपाककल्पः॥ एतत् न सम्यक्षस्मादागमासिद्वत्वात् ॥ पलकुडवादीनाम-तो मानन्तु वाख्यास्यामः ॥ तत्र दादग धान्यमाषा मध्यमाः सुवर्षमाषकः । ते षोष्ड-श सुवर्षे। श्रय सध्यमनिष्पावा वा एकोनविंग्रतिर्द्वरणं। तान्यर्दे हतीयानि कर्षः। तत-खोईं चतुर्गु पेमिभवईयन्तः पलकुडवप्रसादकद्रीणा इत्यविनिष्यदान्ते तुला पलगतं ता नि विंगतिभारः ग्रव्काणामिदं माणमाद्रे द्रवाणाच दिगुणमिति ॥ तत्रान्यतमपरिमाः गर्संमितानां यथायोगं त्वक्पत्रमूलादीनामातपपरिशोषितानां केद्यानि खण्डश्र छे-द्यिता भेदान्यभोभेद्यितावक्षाष्ट्रगुणेन षोड्यगुणेन वास्मसाभिष्टि सात्यां चतु-

0

## ॥ द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥

चयातो खेदावचारणीयं चिकित्सतं व्याख्यासामः।

चतुर्बिधः स्वेदस्तद्यया। तापस्वेद उषस्वेद तपनाइस्वेदो द्रवस्वेद इति । अक्ष सर्वस्र दिवकल्पावरोधः॥ तत्र तापस्तेदः । पाणिकांस्यकन्दकपासवालुकावस्त्रैः प्रयु-ज्यते गयानस्यचाङ्गतापो बहुगः खादिराङ्गारैरिति ॥ उषाखेदस्त कपालपावाखेष्टका-लोचिपाणानिकवणीनिद्धरा सिच्च देश्वद्रव्य वातेरार्द्र लक्षकपरिवेष्टितमङ्गप्रदेशं खेदरी-त् ॥ मांसरसपयोद्धिधान्याम्बवातच्रपत्रभङ्गकायपूर्णां वा कुम्बीमनुतप्तां प्रावत्योषाणं ग्रह्मीयात्॥ पार्श्व च्छिद्रेण वा कुम्भेनाधोस्खेन तस्य स्ख्मिसस्याय तस्मिन्छिद्रे इस्तिश्रण्डाकारां नाडीं प्रणिधाय तं स्वेदयेत्॥ सुखोपविष्टं स्वथ्यक्तं गुक्पावरणाष्ट्रतं। इस्तिग्रिण्डिकया नाड्या स्वेदयेदातरोगिणं। सुखा सर्वोङ्गरा होवा नच क्रिमाति मा-नवं । व्यामार्डे भातातिवंका इस्ति इस्तसमाक्तिः ॥ खेदनार्थे हिता नाड़ी कैलिष्ट्री इन स्तिश्र गिडका । पुरुषायास्माताञ्च भूसिसुत्वीर्थ खादिरैः ॥ काष्ठे देग्वा तथाभ्युच्य ची-रधान्यास्तवारिभि:। पत्रभक्षेरवच्छादाः भयानं स्वेदयेत्ततः॥ पूर्ववतस्वेदयेद्दम्बा भ स्मापोच्चापि वा शिलां ॥ पृव्दं वत् कुटीं वा चतुर्दारां कत्वा तस्यासुपविष्टस्यान्तस्तुर्दाः रेऽङ्गारानुपसन्धाय तं खेदयेत् ॥ धान्धानि वा सभ्यगुपस्त्रे द्यास्तीर्थः किलिस्त्रे उन्यस्तिः न्वा तत्प्रतिक्रपके गयानं प्राष्ट्रत्य खेदयेदेवं पांगुगोगकत् पवसपलालोषाभः खेदये-त्।। उपनाइखं दस्त वातहरमूलकरकौरक्षपिष्टै र्लवणप्रगादै: सुद्धार्थः सुद्धोष्णैः प्रदिः श्चर्स दयेत । एवं काको ल्यादिभिः सरसादिभिस्तिलातसी सर्पपकलकैः क्रयरापायसी-कारिकाभिवें शवारै: शाल्व णैवी तनुवस्तावनहै: स्वेदयेत् ॥ द्रवस्ते दस्तु वातहरद्रव्य-कायपूर्णे की शाकटा हे द्रोखां वा विगा ह्य खेद येत्। एवं पयो सांसरस्यूषतेलधां न्या स्त-ष्ट्रतवसामृते व्यवगाहेत सुखोषा: कषायै: परिविचेदित ॥ तत तापीषाखेदीविशेषतः शनेयन्नी। उपनाइस्ते दो वातन्नः ॥ अन्यतरिसान् पित्तसंसृष्टे द्वस्तेद इति ॥ कफमेदोः ऽन्विते वायौ निवातातपगुरुपावरणनियुदाध्वव्यायामभारहरणामर्षे: स्वेदमुत्पादयेदि-ति ॥ भवन्ति चात्र ॥ चतुर्विधो योऽभिद्यितो दिधा स्वेदः प्रयुच्यते । सर्व्व समन्नेव देहे तु देइस्यावयवे तथा ॥ येषां नस्यं विधातव्यं वस्तियविहि देहिनां। श्रोधनीयास ये के चित्पूर्वे खेदास्तु ते मता! ॥ पश्चात् खेदा हते प्रत्ये मूटगर्भानुपद्रवा: । सम्यक्पजाः ता काली या पंचात्स्वेद्या विजानता॥ स्वेद्यं पूर्वं च पद्याच भगन्दर्थेर्भसस्तथा। ग्रह्म-थ्याचातुरी लन्तुः ग्रीषान् गास्त्रे प्रचन्त्रमहे ॥ नानभ्यत्ते नापि चास्त्रिश्वदेहे स्वेदो यो-ज्यः स्वेदविक्षः कथित्। दृष्टं लोके काष्ठमिस्त्राधमाश्च गच्छे द्वर्षः स्वेदयोगैगर होतम्॥

ष्यन्देंशिं मादेवं तक्ष्मादं भक्तयक्षां योतसां निर्मालतं । कुर्यात् खेदी इन्ति निद्धां सत्तर्तां सन्धींस्तथां ये प्रयेदाश युक्तः ॥ स्रो हिक्क्रवा धातुसंख्या दोषाः खर्खानख्या ये च मागेषु लीनाः । सम्यक् खेदेर्योजितेस्ते द्वत्वं प्रोप्ताः कोष्ठं यान्ति देशद्येषान्त् ॥ स्रो दायायो व्याधिहानिर्लेष्ठतं गीतायितं मादेवं चातुरस्य । सम्यक् स्विश्वे लच्चां पाइरेतिनस्या स्वित्वे व्यत्ययेनैतदेव ॥ स्वित्वे उत्यर्धं सन्धिपोडा विदाहः स्फोटोत्पितः पित्तरक्तप्रकोपः । मूर्च्छाभ्वान्तिर्देव ॥ स्वित्वे उत्यर्धं सन्धिपोडा विदाहः स्फोटोत्पितः पित्तरक्तप्रकोपः । मूर्च्छाभ्वान्तिर्दाहरूषों क्षमय कुर्य्यान्तू भें तत्र गीतं विधानं ॥ पाण्ड, में होपित्तरक्ती चयार्तः चामीऽजीर्णी चीदरान्तीं विषान्तः । र स्कृत्स्वेदान् पान्ति चेवां विकाराः ॥ एतेषां स्वेदसाध्या ये व्याधयस्त्रेषु बुिक्तमान् । स्दून्स्वेदान् प्रयुक्तित तथा हन्सुष्यदृष्टिषु ॥ सर्वान् स्वेदानिवाते च जीर्णात्रस्यावचारयेत् । स्तेदाः भ्यक्तपरीरस्य गीतेराच्छाय चत्तुषो । स्विद्यमानस्य च सुहर्ष्टदयं गीतलैः स्पृगेत् । सन्यक् स्वत्नं विस्वदितं स्वानसृष्णास्त्रु भिःग्यनेः ॥ स्वभ्यक्तं गाहताङ्गस्त्र निवातग्ररणस्थितन् म्। भोजयेदनभिष्यन्दिसवें वोचारसादिगेत् ॥

#### त्रयस्त्रं शत्तमोऽध्यायः॥

श्रयाती वमनविरेचनसाध्योपद्रव चिकित्सितंत्र्याख्यास्यामः ।

दोषाः चीणा बं इयितच्याः कुपिता प्रथमियतच्या व्वता निई तं च्याः समाः परिपाच्या इति सिद्धान्तः । प्राधान्येन वमनिवरेचने वर्तते निई एणे दोषाणां । तसात् तयो विधानमुच्यमानमुपधारय ॥ तयातुरं सिन्धं स्विन्नमिध्यन्दिभिराइ।रैरनवरद्वदोषमव ने लोक्य खोवमनं पायियतास्मोति सन्भोजयेत् तीच्यागिनं वलवन्तं बहुदोषं महाव्याधि विपरितं वमनसात्म्यच्य ॥ भवति चात्र ॥ पेथलैर्विविधेरत्वे देषानुक्के व्य देहिनः । स्निन्धं स्वत्याय वमनं दत्तं सम्यक् पवर्त्तते ॥ प्रथादेरद्यः पूर्व्वाङ्के साधारणे काले वमनद्रव्य-क्षायक्कच्यांभे हानामन्यतमस्य मात्रां पायित्वा वामयेत् । यशायोगं कोष्ठविशेष-मवेच्यात्मयवीभत्मदुर्गन्यदुर्दर्शनानि च वमनानि विद्धात् । प्रतो विपरीतानि विरेष्यनानि ॥ तत्र सक्तमारं क्षयं वालं वृद्धं भोगं वावमनसाध्येषु विकारेषु चीरदधितक्रयः वागूनामन्यतममाकग्रुं पाययेत् । पीतीषधच्च पाणिभिरग्नितर्भः प्रत्यमानं सृह तं - सृपेचेत ॥ तस्य च स्वेदपादुर्भवेन शिष्यिलतामापन्नं स्वेभ्यः स्थानेभ्यः प्रचिततं कुचि-मनुस्तंनानीयोत्ततः प्रवृत्तद्वस्यां चात्वा जानुमात्माम्नोपविष्टमाप्ते केलाटे पृष्ठे पार्थे योः काण्डेच पाणिभिः सुपरिग्रहोतमङ्गुकीगन्धव्यह्यस्वोत्पक्तमानामन्यतसेन कण्डम-भिस्यम्तः वा मयेतावद्यावत्सम्यग्वान्तिक्षः निति ॥ भिवतद्यात्र ॥ कप्परेकं द्वद्याः भिस्यमन्तं वा मयेतावद्यावत्सम्यग्वान्तिक्षः निति ॥ भिवतद्यात्र ॥ कप्परेकं द्वद्याः

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

विग्रह कण्डू च दुम्कदितिलङ्गमाचुः। पित्तातियोगच विमंत्रताच इत्कण्डपीडामपि चातिवान्ते ॥ पित्ते कपस्यानुसुखं प्रवृत्ते गुइ षु हृत्कग्ठिशिर: सुचापि । लबी च दे हे कफसंस्रवे च स्थिते सुवान्तं पुरुषं व्यवस्येत्॥ सस्यग्वान्तं चैनमिसमीच्य स्त्रे इनिव-रेचनगमनानां घूमानामन्यतमं सामर्थातः पाययित्वाचारिकमादिशेत्॥ भवन्ति चात्र॥ ततोऽपराक्ते ग्रुचिग्रददेहसुणाभिरद्भः परिषिक्तगातं। कुलत्यमुद्गाढिकिजाङ्गलानां यू-षैरसैर्चाप्युपभोजयेत् ॥ कासोपलेपखरभेदनिद्रातन्द्रास्यदीर्गनध्यविषोपसर्गाः। कपप्र-सेकग्रहणोप्रदोषा न सन्ति जन्तोर्वमतः कदाचित्। किने तरी पुष्पमलप्ररोहा यथा विन। यं सहसा ब्रजन्ति । तथा हते प्रलेखाणि शोधनेन तज्जा विकाराः प्रश्रमं प्रयान्ति नवामरीतौ मिरिको द्वीवातगुरमीदरम्। इक्तमिश्रमार्तान् ॥ स्यूलचतचीणक्तशातिवहमूत्रा तुरान् नेवनवातरोगान् । स्ररोपघाताध्ययनप्रमत्तदुरकदिंदुःकोष्ठ द्वां बानान्। ज द्वीसिपित्तिनुधितातिरू चगिभेष्युदावित्ति निरूहितां व ॥ अवस्यवसनाद्रोगाः छच्छतां यान्ति देहिनां। श्रमाध्यतां वा गच्छन्ति नैते वास्यास्ततः स्मृताः ॥ एतेऽप्यजीर्णव्यथिता वास्या ये च विषातुराः । अतीव चोल्वणकपास्ते च स्युर्भधुकास्व्ना॥ वास्यास्तु विषशो षस्त चदोषविषममन्दाग्नादापस्मारप्रलीपदाव दविदारिकामेदोमेहगरज्वराक्चपचा मातोमारहृद्रोगचित्तविश्वमविस्पैविद्रध्यजीर्णसंख्यसेकहृत्तास्वासकासपीनसपूतीनास कारठोष्ठवत्तापाककर्णयावाधिजिह्वोपजिह्वकागलग्राण्डिकाधः शोणितपित्तिनः कपस्थान जेषु विकारिष्वचेषु कफव्याधिपरीतेष्विति॥विरेचनमपि सिग्धस्विद्राय वान्ताय च देयं॥ श्रयातुरं खोविरेचनं पाययितास्मोतिलद् भोजयेत् फलास्त्रमुश्णोदकं चैन मनुपाययेत्॥ भवापरेऽहिन विगतव्लेषाणमातुरीपक्रमणीयादवेच्यातुरमथास्मै श्रीषधमाताम्यातं प्रय-च्छेत ॥ तत्र सदुः क्रूरो मध्य इति त्रिविधः कोष्ठो भवति ॥ तत्र बहुपित्ती सदुः सदु-ग्धेनापि विरिच्यते। बहुवातस्त्रीमा क्रूरः स दुविरेच्यः। समदीषी मध्यमः स साधारण इति। तत्र सदी माता सदीती च्या कर्रे मध्ये मध्या कर्त्र व्यति। पोतीषधय तन्मनाः गर्याभ्यासे विरिचते ॥ विरेचनं पीतवांस्तु न वेगान्धारयेद्व्धः । निवातशायी शीता-म्ब न स्प्रीत प्रवाहयेत्॥ यथा च वमने प्रसेकीषधकफिपत्तानिलाः क्रमेण गच्छन्ति। एवं विरेचने मूत्रपुरीषिपत्तीषधकापा इति ॥ भवन्ति चात्र ॥ स्यादुर्द् विरेक्ते कपाप-त्तप्रकोपो दाहोऽक्चिगो रवमिक्साद:। इत्क च्यगुडिः परिदाहकण्ड विण्स्त्रसङ्गाय न सिंदिता ॥ सूच्छी गुदभा गवफातियोगाः शूलोहसञ्चातिविरिक्तलिङ्गं । गतेषु दीषेषु कफान्वितेषु नाभ्या लघुले मनसञ्च तृष्टी ॥ गतेऽनिले चाप्यनुलीमभावं सम्यग्विरित्तं मनुजं व्यवस्य त् ॥ मन्दाग्निमचोणमसदिवित्तं न पाययेताहिन तत्र पेयां। चीणं त्रडा-तं सुविरेचितच तन्वोमगोतां लघु पायवेत ॥ ब्देः प्रसादं बल्सिन्द्रियाणां धातु स्थिर-

त्वं वलमग्निदीप्तिं। चिराचं पाकं वयसः करोति विरेचनं सम्यगुपास्यमानं॥ यथौदः कानासुदक्षेऽपनीतं चरस्थिराणां भवति प्रणायः। पित्ते इते त्वेवसुपद्रवाणां पित्तात्स-कानां भवति प्रणाण्:। मन्दाग्न्यतिस्ति हितवाल वृष्ट्यूलाः चतचोणभयोपतमाः । सा-न्तसृडात्तींऽपरिजीर्णभक्तो गर्भिख्यधोगच्छिति यस्य चास्व । नवप्रतिस्थायस्दात्ययी च नवज्वरो या च नवपस्ता । प्रत्यादितासाम्यविरेचनीयाः सेहादिभिर्येलनुपस्कतास ॥ श्रत्यर्थिताभिपरीतदेशान्विरेचयेतानिष मन्दवीयाँ:। विरेचनैर्यान्ति नराविनाशमञ्ज-प्रयुतौरविरेचनीयाः ॥ विरेचास्तु ज्वरगराक्चभीऽवुदीदरम्बिवद्धिपाण्ड्रोगापसा-रहृद्रोगवातरत्भगन्दरच्छदियोनिरोगविसपेगुल्यपकाशयवग्विबन्धविस्चिकालसक्स्-ताघातकुष्ठविस्फोटकप्रमेद्दानाइ भ्लीदभोफहिदिगस्तचतचाराग्नि दग्धदुष्टवणाचिपाक-काचितिमिराभिष्यन्दिश्रिः कर्णोचिनासास्यगुदमेदृदाहोड्वरत्तापत्तकमिकोष्ठिनः स्थानजेषु विकारिष्वन्धेषु चपैत्तिकव्याधिपरीता इति ॥ सरत्वसीस्मातैन्छो प्याविकासि-त्वै विरेचनं। वमनन्तु हरेहोषं प्रक्तत्यागतमन्यया ॥ यात्यधोदोषमादाय एच्यमानं विरे-चनं । गुणोत्कर्षादुव्रजित्युई सपक्षं वसनं पुनः ॥ सदुकोष्ठस्य दीप्ताग्ने रिततीच्णं विरेच-नं। न सस्यग्निहीदोषानतिवेगप्रधावितान् ॥ पोतं यदौषधं प्रातर्भ्तापाकसमे चणे। पितां गच्छिति दोषां व निर्हरेत्ततप्रयस्यते ॥ दुर्वस्य चलान्दोषानस्यानस्यान् पुनः पुनः । हरेत्प्रभूतानल्यांस्तु शमयेत्प्रचुतानिष ॥ हरेद्दोषां यलान् पक्षान् बलिनो दुर्बलस्य च। चलाह्यपेचिता दोषाः क्षेत्रयेयु सिरं नरं ॥ सन्दाग्निं क्रूरकी छच्च साचार खवणे है तै:। सन्ध चितामि सिम्ध व स्विनचे व विरेचयेत् ॥ सिम्धस्विनस्य भेषज्ये दीषस्तू त्क्रोगि-तीवलात्। विलीयते न मार्गेषु सिन्धे भाग्ड इवीदकं ॥ नचातिस्नेहपीतस्त, पिवेत् स्रो इविरेचनं। दोषाः प्रचलिताः स्थानाइ यः शिलष्यन्तिवर्त्तम् ॥ विषाभिघातिपडकाशो-फागाण्ड विसर्पिणः । नाति हिनम्धा विशोध्याः स्युस्तया कुष्ठप्रमेहिणः ॥ विरूच्य स्रोह-सालान्तु भूयः संस्ने ह्य गोधयेत्। तेन दोषा हृतास्तस्य भवन्ति वलवर्डनाः ॥ प्रागपीतं नरं श्रीध्यं पाययेतीषधं सदु । ततो विज्ञातकोष्ठस्य कार्यं संशोधनं पुन' ॥ सुखं दृष्टफ-लं हृदामत्पमातं महागुणम्। व्यापत्स्वत्पात्ययं चापि पिवेन पतिरौषधं ॥ स्नेहस्वेदा-वनभ्यस्य यस्तु संशोधनं पिवेत्। दाक्शुष्कभिवानामे देहस्तस्य विशीर्थ्यते ॥ स्नेहस्वेद-प्रचलिता रसै: सिन्धे हदीरिता. । दोषा: कोष्ठगता जन्तोः सुखा इत्ं विश्रोधनै:॥

# चतुस्तिंशत्तमोऽध्यायः॥

श्रयातो वसनविरेचनव्यापचिकित्सितं व्याख्यासाः। वैद्यातुरनिमित्तं वसनं विरेचनं च पञ्चदश्रधा व्यापद्यते तत्र वसनस्याधीगतिकः-

र्ड विरेचनस्य ति पृथक्। सामान्यसुभयोः सावशेषीषधत्व जीणी पधत्व हीनाधिकदो-पापहृतलं वातश्लमधोगातियोगी जीवादानमाधानं परिकृत्तिका परिस्रावः प्रवा-हिना हृदयोपसरणं विबन्ध इति ॥ तत वुभ्चापीडितस्यातिती च्णाग्ने सृदुकोष्ठस्यचा-वतिष्ठमानं दुर्वेलस्य वा गुणसामान्यभावादमनमधीगच्छति। तत्रे प्सितानवाप्तिदीषी-क्षप्रय तमाग्र सहियता भूयस्तीच्यतरैर्वामयेत्॥ अपरिग्रहामाग्रयस्थीत्वष्टम्लेषाणः सग्र-ष.त्रस्य वा द्वयमितप्रभूत विरेचनं पीतमूड्वं गच्छति तत्रागुडामाग्रयसुल्वण प्रलेषाण-माग्र वामयिला भूयस्ती च्णतरैर्व्चि र चयेत्। श्रामान्वये त्वामवत् संविधानं । श्रष्ट्ये ऽ-भिप्रभूते च हृद्यं प्रमाणं युक्तञ्च। अतऊद्ध्वं मुत्तिष्ठत्यीषधे न हतीयं पाययेत्। ततस्वे-नं मध्वतफाणिकयुक्तैलें है विरेचयेत्॥ दोषविषयितसरपमीषधमवस्थितसृद्ध्व भागिकस-धीभागिकं वा न संसयित दीषान्। तत्र तृष्णापाप्रवेशूनं हर्दिर्भूच्छापविभेदी हलासार-त्युद्वाराविशु बिस भवति । तम् शाभिरद्विराशु वामयेत् । सावशेषीषधमितप्रधावितदोष-मतिबलमसम्यग्विरिक्तमप्येवं वामयेत । क्रूरकोष्ठस्यातितीच्याक्ने रूप्सीवधमल्पगुणं वा भन्नवत्पाकस्पैति तत्र समुदीणी दीषा यथा कालमनि क्रियमाणा व्याधि बलविभ्य सञ्चापादयन्ति । वमनमन्पमन्दमीषधञ्च पाययेत् ॥ अस्तिम्धस्वित्री नालपगुणं वा भेषज-स्पयक्तसल्पान्दोषान् इन्ति ॥ तत्र वसने दोषशेप: गौरवसुत्क्षेशं हृदयाविशु हिं व्याधि-द्वि करोति तत्र यथायोगं पायित्वा वामयेद्दद्तरं । विरेचने गुद्परिकर्त्तनमाधानं श्चिरोगीरवमनिस्सरणं वा वायोव्योधिवृद्धं करोति । तसुपपाद्यभूयःस्रेहस्वेदाभ्यां विशे-चयदहृदतरं। दृढं बहुपचिलतदोषं वा त्यतीये दिवसे उल्पगुणं चेति॥ श्रक्षिण्वस्तिने रूचमीषधमुपयुक्तमत्रह्मच। ग्णा वा वायुं कोपयति । तत्र वायुः प्रकुपितः पार्श्वप्रश्रो-णिसन्याममेशूलं मुच्छें। भ्रमं संज्ञानाशञ्च करोति। तमभ्यज्य धान्यखंदेन खंदियत्वा यष्टीमधुकविपक्षेन तैलेनानुवासयेत्। स्नेहस्बे दाभ्यामधिभावितशरीरेणालपमीषधमलप-गुणं वा पीतमृद्धं मधी वा नाभ्ये ति दोषांश्वीतिकाश्य तैः सह बलचयमापादयति । त-वाधानं दृदयग्रहस्तृणाम् च्हा दाइय भवति तमयोगिमत्याचचते तमाग्र वामयेन्यदनः फललवणाम्ब्सिव्विरेचयत्तो च्णतरेः कषायैय । दुर्वान्तस्य तु समुत्किष्टा दोषा व्याप्य शरीरं कण्डू खययुक्तष्ठिषडकाञ्चराङ्गमर्दनिस्तोदनानि कुर्व्चानि ततस्तानवशिषानम-ष्टीषधेनापहरेत्। यस्मिधस्तित्रस्य सटुविरित्तस्थाधोनाभे:स्तब्धपूर्णोदरता शूलं वातपु-रीषसङ्गः कण्डूमण्डलप्रादुर्भावो भवति तमास्याप्य पुनः संस्रोद्य विरेचयेत्तीच्योन। नाति प्रवर्त्तं भाने तिष्ठति वा दुष्टसंशोधने तत्सन्तेजनार्धमुणोदकं पाययेत पाणितापैस पार्खीदरमुपस्चेदयेत्। ततः प्रवर्त्तं दोषाः। श्रनुप्रवृत्ते चारपदीषे जीर्णीषधं बहुदीष-मन्दः गेषं वलचावेच्य भूयो मात्रां विद्ध्यात् । चप्रवत्तदोषं दगरात्रादृद्धं सुपसंस्क्षतदे इं

स्रे इस्र दाभ्या भूयः गोधयेत्। दुर्चि रेच्यमाखाय्य पुनः संस्रे द्यविरेचयेत्। इभियली-भैवेंगावातगीलाः प्रायमः स्त्रियो राजसमीपस्थावण्जः श्रोतियाग्रच भवन्ति। तस्माहे-ते दुर्व्वि रेच्या बहुवातत्वादत एव तानितिस्विग्धान् स्रो दोपपन्नान् गोधयेत्। सिग्धस्ति-मस्यातिमातमतिग्रदुकोष्ठस्य वा तीच्याधिकदत्तमीषधमतियोगं कुर्य्यात्। तस्र वमना-तियोगे पित्तातिप्रदृत्तिर्वविद्धं सो वातकोपश्च वलवान् भवति तं पृते नाभ्यच्यादगाद्य श्रोतास्वप् ग्रकरामधुमिश्चेर्लं है रूपचरेद्ययास्तं॥ विरेचनातियोगे कपस्यातिप्रदित्त्वत्त्त्त्त्त्राच्याख्यं ॥ विरेचनातियोगे कपस्यातिप्रदित्त्वत्त्त्त्त्त्त्राच्याख्यं सरक्तस्य तत्रापि बलविद्धंसो वातकोपश्च बलवान् भवति तमतिश्रोत्तास्व्यास्य परिषच्यावगाद्य वा ग्रोतेस्तग्र्डु लाख्यं भिर्मधुमिश्चेश्चर्दयेत्। पिच्छावस्ति चास्मै दद्यात् च्योरसपिषाचैनमनुवासयेत् प्रियङ्ग्वादि चास्मै तग्र्डु लाख्यं ना पातुं प्रयच्छेत्। चीररस-योशान्य तरेण भोजयेत्॥

त्तिसने व वमनातियोगे प्रवृद्धे शीणितं ष्ठीवति क्रईयति वा तत जिह्नानि:सरणमच् णोर्व्यावित्तिहेनुसंहननं त्या हिकाज्वरोवैसंज्ञावित्युपद्रवा भवन्ति तमजासृक्चन्दः नोगोरान्त्रनलाजचणैः समर्करोदकैमँन्यं पाययेत् ॥ फलरसैर्वा सप्टतचौद्रमर्करैः ग्रङ्गा-भिर्वा वटादीनां पेयांसिंखां सचीद्रां वर्चीग्राहिभिर्वा पयसा जाङ्गलरसेन वा भोजयेत्। श्रतिस्त्रतयोगितविधानेनोपचरेत् ॥ जिद्धामितसर्पिता न्त्रकट्कलवणचूर्णप्रष्टशं तिल-द्राचापिलमां वा पीडयेत् पविष्टायामन्त्रमन्ये तस्य पुरस्तात् सादयेयुः। व्यावृत्ते चा-चिणी प्रताभ्यको पीडयेत् हनुसंहनने वातश्लेषहरं नश्यं खेदां स विदध्यात्। त्रणा-दिषु च यथास्त्रं प्रतिकुर्वोत । विसेन्ने वेणुवीणागीतस्त्रनं यावयेत् ॥ विरेचनातियोगी च सचन्द्रकं सल्लिसधः सवति ततो मांसधावनप्रकाशमुत्तरकालंजीवशोणितच्च ततोगु-इनि:सरणं वेपयुर्वमनातियोगोपद्रवाश्वास्य भवन्ति तमिष विस्तृत शोणितविधानेनोप-चरेत्। नि:सपितगुदस्यगुदमभ्यच्य परिखेद्यान्तःपीडयंत् चुद्ररोगचिकित्सतं वा वी-चीत । वेपथी वातत्र्याधिविधानं कुर्वीत ॥ जिल्लानिस्सरणादिषुक्तः प्रतीकारः । प्रति-प्रवृत्ते वा जीवग्रीणिते काश्मरीफलवदरीटूर्व्वीशीरैः शृतेन प्रयसा धृतमण्डाजनयुत्ते न सुशीतेनास्थापयेत्। न्ययोधादिकषायचीरेच्रसप्टतशीणितसंस्ष्टे सेनं वस्तिभिष्पा-चरेत् ॥ शोणितष्ठीवने रक्तपित्तरक्तातीसारिक्रयाश्वास्य विदध्यात् । न्यग्रीधादिञ्चास्य वि-दध्यात्यानभोजनेषु ॥ जीवशीणितरक्तियसयोश्व जिज्ञासार्थे तिसान् पिच्य्रीतं वाचिषे-त्। यद्ये शोदकपचा लितमपि वस्तं रच्चयति तज्जोवशो शितमवगन्तव्यं सभक्त श्रु गै दयात् ग्रतुसंमियं वा सपयुपभुद्धीत तज्जीवशोणितमवगन्तव्यम् ॥ सशेषात्रेन बहुः दीषेण रूचे णानिलपायकोष्ठे नानुष्णमस्मिष्धं वापीतमीषधमाध्मापयति तलानिलम्-लपुरीषसङ्गः समुनदोद्रता पार्ष्वभङ्गो गुदवस्तिनिस्तोदनं भन्नारुचिस मवति तस्त्राध-

मानमित्वाचचते तम्पस्व याना इवत्ति दीपनवस्ति क्रियाभिकपचरेत् ॥ चामेणातिसः दुकोष्ठेन मन्दारिनना कृचे ण वातितीचणोष्णातिलवणमतिकृचं वा पीतसीपधं रिवा-निली पद्रथ परिकर्त्ति कामापादयति तत्र गुदनाभिमेद्रवस्ति शिरःस परिकर्त्त नस्निल सङ्गो वायुविष्टभो भन्नारुचिश्वभवति तत्र पिच्छावस्तिर्यष्टीसधुनकुण्तिलक्कसधुष्टः शीतास्व परिविक्तच नं पयसा भ्कावनां प्रतमण्डेन यष्टीमधुकसिंडेन तैलेन वानुवासयेत् ॥ क्रान्तोष्ठस्यातिप्रभूतदोषस्य सदीषधमवचरितं समृत्कि-श्य दोषान नि. शेषानपहरति ततस्ते दोषाः परिस्नावमापादयन्ति तत दौर्व्वत्योः दरविष्टमारुचिगात्रसदनानिभवन्ति सवेदनौ चास्य पित्त ेषाणौ परिस्नवतस्तं परि-साविभत्याचच्ते तमजकर्णधवति निश्चपलाशकषायैर्भधुसंयुक्तौरास्थापयेत्। उपशान्त-दोषं सिग्धच भूय संशोधयेत्। चतिरूचे ऽतिसिग्धेवा भेषजमवचारितमप्राप्तं वा वा-तवर्च उदीरयेत्। वेगाघातेन वा प्रवाहिका भवति तत सवातं सदाहं समूलं सम्बेतं सिप च्छिलं क्षण् रक्तं वा भृगं प्रवाहमाणः कफम्पविश्वति तं परिस्नावविधानेनोपच-रेत्॥ यस्तुषु मधोवा भैषजवेगं प्रवत्तमज्ञत्वादिनिहन्ति तस्योपसरणं हृदि कुर्ळन्ति दो-षाः । तत्र प्रधानमभीमन्तापाद्वेदनाभिरत्यर्थं पोद्यमानी दन्तान् किटिकिटायते उद्ग-ताचो जिह्वां खादित प्रतास्यत्यचेताश्च भवति तं परिवर्ज्ञयन्ति सूर्खाः। तसभ्यज्य धान्यखंदेन खंदयेद्यष्टिमधुकसिंदोन च तैलेनानुवासयेत्। ग्रिरोविरेचनं चासौतीच्णं विदध्यात्। ततो यष्टिमधुकमियेण तण्डुलास्व्ना कर्दयेदायादीषी च्छायेण चैनं वस्ति-भिरुपाचरेत्॥ यस्तू हु भधीवा प्रवत्तदोषः शीतागारमुदक्सनिलमन्यदा सेवेत। तस्य दोषाः स्रोतः खवलोयमानाः घनीभावसापना वातसूत्रशक्तद्ग्रहसापाद्य विबध्यन्ते त-स्याटीपो चाहो ज्वरो वेदनाशच तीत्रा भवन्ति तमाश वामियत्वा प्राप्तकालां क्रियां कु-र्व्वीत । अधीभागेलधीभागहरद्रव्यमन्धवाम्लसूत्रसंसृष्टं विरेचनं पाययेत् । आस्थापन-मनुवाहनञ्च यथादोषं विदध्यात्। यथादोषमाहारक्रमञ्चीभयतोभागितूपद्रविविशेषान्यथा खं प्रतिकुर्व्वीत ॥ यातुविरेचने गुदपरिकार्त्तिका तद्दमने कर्ण्डचणनं यदधः परिस्रवणं सऊर्द्व भागेप्रलेषमप्रसेको यात्वधःप्रवाहिका सातृर्द्वे ग्रुष्कोद्गारा इति ॥ भवति चात्र ॥ यास्त्वेता व्यापदः प्रोक्ता दथ पण्च च तत्त्वतः । एता विरेकातियोगदुर्थोगायोगजाः, स्मताः॥

# पञ्जविंशतिमोऽध्योयः ॥

श्रयातो नेव्रवस्तिप्रमाणप्रविभाग चिकित्सितं व्याख्यासः। तव ज्ञे हादीनां क्रम्प्रणां वस्तिकमी प्रधानतममाहुराचार्याः। कस्मादनेककर्मकरत्वा-

इस्तेरिह वस्तिनीनाविधद्रव्यसंयोगा होषाणां संशोधनसंग्रमनसं ग्रहणानि करोति। ची गश्रक्तं वाजी करोति क्षयां हं इयति स्थू लंक घेयति चचुः प्री गयति वलीप लित सुप-इन्तिवयः स्थापयति । भरीरोपचयं वर्णवलमारोग्यमायुषः परिवृद्धिच करोति वस्ति स-स्यगुपासितः ॥ तथा ज्वरातीसारतिसिरप्रतिष्यायिपरोगाधिसन्यार्दिताचेपकपचा-घातैकाङ्गरोगाध्मानोदरमकरामृलव्दुप्रपदं मानाइसृतकच्छ् गुरुमवातमोणितवा तस्त्रपुरीषौदावर्तः ग्रुक्तातेवस्तन्यनागृहत्वनुमन्याग्रहागा ऽ प्रमरीसूद्गर्भप्रभृतिषु चात्यर्थं मुपयुज्यते । भवति चात्र ॥ वस्तिर्वाते च पित्ते च कफो च रक्तो शस्यते। सं सर्गे सिन्याते च विस्तिरेव हितः सदा ॥ तत्र सांवत्सिरिकाष्टिहर प्रवर्षाणां षडष्ठदशाङ्ग् लपमाणानि कनिष्ठिकानासिकामध्यमाङ्ग्लिपरिणाचान्यग्रेऽध्यद्रीङ्गुल्डर ङ्गलार्डतृतीयः ङ्गलसनिविष्टकर्णिकानि कङ्क स्थेनवर्ष्टिपत्रनाडोतुल्यप्रवेशानिसुद्गमापक लायमात्रस्रोतांसि विदध्यात्रेत्राणि तेषु त्वास्यापनद्रव्यवमाणमातुरहस्तसस्मितेन प्रस्तेन सिमतौ प्रस्तौ दी चलारोऽशी विधेया: ॥ भवति चात्र ॥ वषो निर्देषु नेत्राणां वस्तिमानस्य चैव हि। वयो बलगरीराणि समीच्य वर्षे ये दिधिं ॥ पञ्चविं ग्रतेरू हैं दा-दगाङ्ग् सूलेऽङ्ग छोदरपरिणाइमग्रे नाङ्ग्लसिनिष्टकर्णिकं राध्रपत्र नाङ्गेतुल्य प्रवे-यं कोलास्थिमातं किंद्रं लिन्नकलायमातं किंद्रमित्ये की ॥ मर्वाणि मूले वस्तिनिवन्ध-नार्थं दिकर्णिकानि । श्रास्थापनद्रव्यप्रमाणंतु विह्निता द्वाद्यप्रस्ता ॥ सप्तते स्तूर्दं नेत प्रमाणमेतदेवद्रव्य प्रमाणन्त दिरष्टवर्षवत् ॥ तत्र नेत्राणिसवर्णरजततास्त्रायोरीतिदन्त-श्टङ्ग भणितक्सःरमयानि भूच्णानि हढानिगोपुच्छाक्ततोन्यृजूनिगुरिकामुखानि वस्त-यश्ववृद्धानां सदवो नाति वहला दृढ़ाःप्रमाणवन्ती गोमहिषवराहाजोरभाणां ॥ ते-बालाभे हितानडीनलवंशास्थिसस्भवा । वस्त्यलाभे हितंचकीं सूहमं वा तान्तवंघनम्॥ वस्तिं निक्पदिग्धन्तुग्रबं सुपरिमार्जितं । मृदनुदतही नञ्च मृहः स्ने हिवमर्दितं ने त्र मृतिपविष्टा प्यन्य अन्तुविताननम् ॥ बडालो हेन तप्ते न च मस्त्रोतिस निर्दहेत्। परिवर्त्य ततोवस्ति बहाग्सं निधापयेत्॥ श्रास्थापनञ्च तैलञ्चययावत्ते न दापयेत्। मृदुर्वस्तिः प्रयोक्तव्यो विश्रे-षादबाल वृद्धयोः ॥ तयो स्तोच्णः प्रयुक्तस्तु वस्ति हिं स्याद्बल। युषो ॥ तत्र दिविधो वस्तिः नै कृ हिनाः स्ने हिमस्। सास्थापनं निकृत इत्यन्यान्तरम्। तस्य विकल्पो माधुतैलिकः। तस्य पर्यायशब्दो यापनोयुक्तरयः सिद्धवस्तिरिति।सदोषानिर्दरणाच्छरीररोगहरणादानि क्इः वयः स्थापनादायुः स्थापानाद्यास्थापनम् माधुतै निकविधानञ्च निक्इक्रमचिकित्सि तेवच्यामः॥तत्र यथाप्रमाणगुणविहितः स्त्रे इवस्तिविवाल्पोऽनुवासनः पादावक्षष्टः। सनुव सन्निप न दुष्यत्यनुदिवसं वादीयत इत्यनुवासनः॥तस्थापि विवाल्पोऽवीविमात्रावक्षष्ठोऽप रि हार्यो मात्रावस्तिरित। विरूहः शोधनो लेखो सं हनो व हणो मतः विरूहशोध-तानमार्गानसम्यक्त्रे होऽनुगच्छति॥ अपेतसव्य दीषासुनाडी विव वहज्जलम्। सर्व्य दीषहर-

#### यतजड् व्यापदीवच्यामः ।

तत्र नेत्रं चित्रं विवर्ता तं प्रार्श्वपिडितमत्युत्चिप्तमवसनं तिर्ध्वक्चिप्तसिति

यट्पणिधानदोषाः ॥ श्रतिस्तृ नं क्ष्मियवनत्तमणु भिन्नं पित्रक्षष्टविप्रक्षप्टकणिकं स्

स्मातिच्छिद्रमितदोर्धिमिति इस्वमित्येकादय नेत्रदोषाः । बहुलतात्यतासिच्छिद्रता प्रस्तीर्णता दुर्वद्रतित पञ्च विस्त्रदोषाः ॥ श्रतिपोडितता श्रियलपोडितता भूयोभूयोवंपोष्टनं काला तिक्रम इति चत्वारं पोडनदोषाः ॥ श्रातपोडितता श्रियलपोडितता भूयोभूयोवं
या स्थाति तीन्त्यतातिस्रदुतातिस्रिग्धतातिरूचतातिमान्द्रतातिमात्रवर्तत्येकादय द्रव्यदोषाः श्रवाक्षीर्षोच्छीर्षन्यु कोत्तानसङ्कुचितदे इस्थितता दिच्यपार्ध्वगायिनः प्रदा
नमिति सप्त श्रय्या दोषाः ॥ एतमेतास्रतु सत्तादिश्चरापदो वैद्यनिमित्ताः । श्रातुरिन
मित्ताः पञ्चरम् श्रातुरोपद्रविकित्सिते वच्यन्ते ॥ स्रेष्टस्त्रष्टाप्रभावेः प्रतिहतो न

प्रत्यागच्छिति त्रिभिदेषिरमनाभिभूतो मलव्यामित्रो दूरान्प्रविष्टोऽस्त्रिनस्यानु स्थाऽत्योऽ

भृत्रवतऽत्यागनस्य चिति वैद्यातुर्रानिमित्ता भवन्ति ॥ श्रयोगस्त्रभयोराध्मानं परिकित्तिः

कापरिस्त्रावः प्रवाद्विका हृद्योपसरणमङ्गप्रग्रहोऽतियोगो जीवादानिमित्त नव स्थाप

दी वैद्यनिमित्ता भवन्ति ॥ भवति चात्र ॥ षट्मप्तिः समामेन व्याण्दः परिकीर्त्तिःताः।

तासां बच्चामि विज्ञानं सिहिष्ठतदनन्तरम् ॥

# षठ्त्रिंशत्तमोग्ध्यायः ॥

श्रयाती ने ववस्तियापचिकित्सितं व्याख्यासामः ।

श्रय नेते विचलिते तथा चैव विवत्तिते। गुदे चतं क्जा वा स्थासत सद्यः च तिक्रियाः ॥ श्रत्य तिच्रते ऽत्रसन्ने च नेत्रे पायौ भवेद्रुजा । विधिरतापि पित्तन्नः कार्यः क्ष चैस सेचनं ॥ तिथ्यकप्रणिहिते नेत्रे तथा पार्श्वावपीडिते । मुखस्यावरणाइस्तिनं सम्यक् प्रतिपद्यते ॥ ऋजु नेत्रं विधेयं स्थात्तत सम्यग्विजानता । श्रतिस्थू ले कर्के ये च ने त्रे चावनते तथा ॥ गुदे अवेतचतं क्व्च साधनं पूर्वबत् सातां। श्रासन्नकार्णिके नेत्रे भिन्ने ऽणी वाष्यपार्यकः ॥ अवसेको भवेदस्ते स्तस्मादीपान्विवर्जयेत्। प्रक्षष्टकणिके र क्षं गुदमम्प्रिपीडनात् ॥ च रत्यनोपिपित्तन्नो विधिवस्तिय पिच्छिलः। इस्वे लणुस्रोतिष च लोगो वस्ति च पूर्ववत् ॥ प्रत्यागच्छं स्ततः कुर्याद्रोगान्वस्तिविवातजान् । दीघे म-हास्तीतसि च ज्ञेयमत्यवपीडवत्॥ प्रस्तीणे बहले चापि वस्ती दुर्वहरोषवत् । वस्ता-वस्पे इत्यता वापि द्रव्यस्योल्पगुणा मताः ॥ दुर्वे ह्वे चाणुभिन्ने च विज्ञोयं भिन्नतेत्रवत्। अतिप्रपोडितो वस्तिः प्रयात्यामाग्रयं ततः॥ वातिरितो नासिकाभ्यां सुखतो वा प्रप द्यते। तत्र तूर्णं गलापोडं कुर्था चाप्यवधूननं ॥ शिरः कायि विरेकी च तीच्णी सेकां य-शीतलान्। भनैः प्रपीडिती वस्तिः पक्षाधानं न गच्छति ॥ न च सम्पादयत्यधांस्तस्मा-द्युतां प्रपीडयेत्। भूयोभ्योऽवपीडेन वायुरन्तः प्रपीद्यते ॥ तेनाप्मानं रुजयोगा यथा खं तत्रवस्तयः। कालातिक्रमणात्क्रो यो व्याधियाभिषवर्षते । तत्र व्याधिवलप्नन्तु भयो वस्ति निधापयेत्॥ गुदोपदेश्योफौ तु स्ते द्वोऽपकः करोति दि। तत्र संशोधनी व-स्ति हितं चापि विरेचनं ॥ होनमाताव्भी वस्तो नातिकाध्येकरी मतौ ॥ श्रतिमाची तथानाइलमातीसारकारको । मूर्च्छादाइमतीसारं पित्तं चात्युणातीच्यको ॥ मृद्गी तावुभौ वातविवन्धाध्मानकारको ॥ तत्र होनादिषु हितः प्रत्यनीकः क्रियाविधिः॥ तत्र सान्द्रे तनुं वस्तिं तनी सान्द्रय दापयेत्। सिग्धीऽतिजाद्यकद्त्रः स्तभाध्मान-क्षद्रचते ॥ वस्ति क्वमितिसिग्धे सिग्धं क्चे च दापयेत् । श्रतिपीडितहोषान्विधि च।प्यवग्रीर्षके ॥ उच्छीर्षके समुन्नाइं वस्तिः कुर्याच भेइनं । तत्रीत्तरी हितो वस्तिः सुखिन्नस्यमखावहः ॥ न्यञस्य वस्तिनीप्रीति पक्ताधानं विमार्गगः। हृद्गुदं बाधते चाच वायुः कोष्ठमथापि च ॥ उत्तानस्यावृते मागें वस्तिनीन्तः पपद्यते। नेत्रसस्ये जनस्यान्तोवाः युंचान्तः प्रकुष्यति ॥ देहे सङ्क्चिते दत्तःसक्योरप्यु भयोस्तया ।न सम्यगनिलाविष्टो वस्तिः प्रत्ये ति देत्तिनः ॥ स्थितस्य वस्तिर्दत्तस्य विषमायात्यव। इसुः । नचागयं तर्ष-यति तस्मात्रार्थकरो हि सः॥ नाप्नोति वस्तिदेतस्तु कतस्तं पकामयं पुनः । दिच्छात्रि-तपार्ष्यं यामपार्खानुगो हित: ॥ ग्युकादीनां प्रदानक्ष वस्ते ने व प्रश्रस्ते । पश्चाद-

निलकोपोऽच यथास्वं तत्र कारयेत्॥ व्यापदः स्ने इवस्ते स्त् वस्त्रने च चिकित्सिते। श्रयोगाद्यास्तु वच्चामि व्यापदः सचिकित्सिताः॥ श्रनेष्णोऽल्पौषधोद्वीनो वस्तिनैति प्रयोजित:। विष्टभाधमानश्लैय तम्योगं प्रचचते ॥ तत्र तीच्णो हितो वस्तितीच्णं चापि विरेचनं ॥ सभीषात्र तथाभुत्ते वहदीषे च योजितः ॥ श्रत्याशितस्यातिवहवैस्ति र्मर्न्दोशा एव च। अनुशालवणस्रे हो ह्यतिमानोऽथवा पुनः॥ तथा बहुपुरीषञ्च चित्रमा ध्माप येनरं। इत्कटीपार्षं पृष्ठेषु ग्रलं तत्रातिदार्णं ॥ तीत्र तत्त्वातरीवस्ति हितं चा-प्यनुवासनं। श्रतिच्लोच्लवलो कृचीवस्ति:पयोजित:॥ सपित्तं कोपयेदायुं कुर्याच परिकत्तिकां। नाभिवस्तिगृदं तर्नाच्छनत्तीवाति देहिनः॥ पिच्छावस्तिहितस्तत्र सेइस मधुरै: गृत:। अत्यम्ललवणस्तीच्णः परिस्नावाय कल्पते॥ दौर्ब्व ल्यमङ्गसादस जायते तत्र देहिनः। परिस्रवेत्ततः पित्तं दाहं सञ्जनयेद्गुदे ॥ पिच्छावस्ति हितस्त न वस्तिः चीरष्टतस्य च। प्रवाद्यिका भवेत्तीच्णानिकहात्सानुवासनात्॥ सद। हशूलं क-च्छेणवास्त्रत्ते पवेश्यते । पिच्छावस्ति हितस्तत्र पयमा चैवभी जनं ॥ सर्पि मधुरकैः सिडं तैलं चाप्यनुवासनं । श्रतितीच्छोनिरूही वा सवाते चानुवासनः ॥ हृदयस्योपसर्णं कु-रते चाङ्गपीडनं । दोषैस्तत्र रूजस्तास्ता मदो मुच्छाङ्गगीरवं ॥ सर्व्वदोषहरं वस्ति शोन धनं तत दापयेत्। रूचस्य वहुवानस्यतया दुः श्रापितस्य च॥वस्तिरङ्गग्रहं कुर्थाद्रचीसृहला भेषजःतत्राङ्गसादःप्रसम्भो ज्योहेष्टननेपकाः॥पर्व्यभेद्य तत्रेष्टाः स्वीदीऽभ्यञ्जनवस्तयः। अलुणातीच्योतिवहुर्दत्तोऽतिस्वेदितस्य च ॥ श्रल्पदीषस्य वा वस्तिरतियोगाय कल्पते । विरेचन।तियोगेन समानं तच्चिकित्सितं ॥ पिच्छावस्तिप्रयोगगञ्च तच योत: सुखावहः॥ श्रातयोगात्परं यत्र जीवादानं विरिक्तवत ॥ देयस्तत्र हितसापि पिच्छावस्तिः सगी-णितः। नवैता व्यापदी यास्तु निरू इं प्रत्युदा हुताः ॥ स्ने इवस्तिष्विव हिता विज्ञेया कुशलैरिइ। इरयुक्ता व्यापदः सर्वाः सलचणचिकित्सिताः ॥ भिषजा च तथा कार्यः यथैता न भवन्ति हि ॥ पचादिरेको वान्तस्य ततथापि निरूहणं । सद्योनिरूढोऽनुवा-स्यः सप्तराचाहिरेचितः॥

## सप्तत्रिंशत्तमेाऽध्यायः ॥

भयातोऽनुवासनोत्तरवस्तिचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।

विरेचनात्सप्तरात्रे गते जातवलाय च । क्षतान्नायानुवास्याय सम्यग्दे योऽनुवासनः ॥ यथावयोनिक् होणां या सात्राः परिकीर्त्तिताः । पादावक्षष्टस्ताः कार्य्याः स्नेहवस्तिषु दे-हिनां ॥ उत्स्रष्टानिलविषमूत्रे नरे वस्तिं विपाधयेत् । एतैर्हि विह्निः स्नेहोनैवान्तः प्रतिपद्यते ॥ स्नेहवस्तिविधयस्तु नाविग्रह्वस्य देहिनः । स्नेहवीर्थः तथा दत्ते देहं चा-

नुविसर्पति ॥ अत ऊर्द्व पवचामि तैनानी इ यथाक्रमं । पानान्व।सननस्ये षु यानि इ-न्युर्गदान् बहम्। प्रटीपुष्करक्षणाह्वामदनामरदाक्षिः ॥ पताह्वाकुष्ठयष्ट्राह्ववचाविः खबहुताशनै:। सुणिष्टे दि गुणं चीरं तैलं तोयचतुर्णणम् ॥ पत्ना वस्तौ विधातव्यं सृढ वातानुनोमनम् । अर्थासि यहणोदीषमानाहं विषमञ्चरम् ॥ कळाूकपृष्टकोष्ठस्थान्वात रोगांश्व नाग्रयेत्। वचापुष्करकुष्टै लामदनामरसिन्ध् जैः॥ क्रकीलोद्वययष्ट्राह्ममेदायुग्म-नराधिपै: पाठाजीवकजीवन्तीभागी चन्दनकट्फलै: ॥ सरलागुक्विलवास्त्रवाजिग-न्धारिन हि बि:। विडङ्गार ग्वंध प्यामातिहन्सागिध कि बिभ: ॥ पिष्टै स्तै लं पचे त्वीरं प-ञ्चमूलरसान्वितम्। गुल्मानाह, ग्निषङ्गार्यो ग्रहणी सूत्रसङ्गा ॥ भन्वासनविधी युक्तां श्रस्यतिऽनिलरोगिणाम् । चित्रकातिविषापाठादन्तीविल्ववचामिषैः ॥ सरलांश्रमतीरा-सानी लिनी चतुरङ्गलैः। चव्याजमोदकाको लीमेदायुग्मसुरदुमैः ॥ जीवकर्षभवर्षाभूव-स्तगन्धमताह्वयैः। रेख्यमन्धामि ज्ञिष्ठामठीपुष्करतस्करैः ॥ सचीरं विपचैत्ते लं मार् तांमयनाथनम् । ग्रभ्रसी खच्चकुला व्यमूत्रीदावत्तरोगिणाम् ॥ शस्यतेऽत्यवलाग्नीनां व-स्तावाग्र नियोजितं। भूतिनैरण्डवर्षाभूरास्नाव्यकरोहिषै: ॥ दग्रमूलसहाभागीं षड्-ग्रन्थामरदाक्षिः। बलानागवलासूर्व्वावाजिगन्धासृताह्नयैः ॥ सहाचरवरीविम्बाकाक-नासाविदारिभिः। यवमाषातसीकोलकुचर्यः क्वितः ऋतं ॥ जीवनीयप्रतोवापं तैलं चीरं चतुर्गु णम्। सङ्घोकतिकपार्श्वासबाह्मन्याश्रिरः स्थिताम् ॥ इन्यादातिवकारांस्त वस्तियोगैनिसेवितं । जीवन्त्यतिवलामेदाकाकोलीदयजीवकैः ॥ ऋषभातिविषाक्षणाः काकनासावच। सरै:। रास्नामदनयष्ट्याह्वसरलाभीक्चन्दनै: ॥ स्वयङ्गागटीस्टङ्गीकल सीसारिवाह्नयैः । पिष्टै स्तैलप्टतं पक्षं चीरेण। ष्टगुणेन तु ॥ तचानुवासने देयं ग्रुकाग्नि बलवर्ष नम्। व हणं वातिपत्तम्नं गुल्मानाइहरं परम् ॥ नस्ये पाने च संयुक्तसूर्वज त्रादापहम्। मधुकोशरीरकाश्मर्थकटुकोत्पलचन्दनै: ॥ श्यामापद्मकजीस्तशकाहा-तिविषाम्बुभिः । तैलपादं पचेलापिः पयसाष्टगुणेन च ॥ न्ययोधादिगणकाः ययुक्तं दस्ति षु यौजितं। दः हास्यवोसर्पवातभोणितविद्रधीन् ॥ पित्तरक्तञ्चराद्यां य हन्यात्मित्त-क्षतान् गदान् । सृणालोत्पलगालू किसारिवादयके भरे: ॥ चन्दनदयभू निस्वपद्मवीजक-सेक्कैं:। पटोलकट्कारतागुन्द्रापपेटवासकै: ॥ पिष्टैस्तै लिमदं पक्षं त्यम्ल रसेन। च। चीरिहगुणसंयुत्तं वस्तिकर्माणि योजितम्॥ नस्येऽभ्यञ्चनपाने वा इन्यात्मित्तगदा-न् वहृन्। तिफलातिविषामूर्वातिवृच्चित्रकवासकैः ॥ निम्बारग्वधषड्ग्रसासप्तर्भान-श्राहर्यै: । गुडूचीन्द्रसुराक्षणाकुष्ठसर्षपनागरै: ॥ तैलमेभिः समै : पक्कं सुरसादिरसाम् तम्। पानाभ्यञ्जनगण्डू षनस्यवस्तिषु योजितम्॥ स्यूलतालस्यकण्डु।दीन् जनयेलाफकः तान्गदान्। पाठाजमीदाशाङ्क ष्टापिपालो द्वयनागरै: ॥ सपलागुरुकालीयभागींचन्या-

सरद्रमै:। सिर्चैलाभयाकदी गरीय विलक्ष्यक्षे: ॥ तैल मेर गड़ तैलं या पक्ष मे भि: समाः युतम्। वज्ञीकाण्टकसूलाभ्यां काथिन द्विगुणेन च॥ इन्यादन्वसनैर्दत्तं सर्वान् कफ-कतान् गरात् ॥ विडङ्गोरोच्यसिन्ध् स्थमटीपुष्करचित्रकै: ॥ कट्फलातिविषामार्गी वचा कुष्ठमराह्वयै: । मेदामदनयष्ट्राह्वध्यामानिचुलनागरै: ॥ श्रताह्वानोलिनोराखाकद-लीवषरेणुभिः । विल्वानमीदक्षणाच्चादन्तीचव्यनराधिपैः ॥ तैलमेरण्डतैलं वा मुष्क-कादिरसाम् तम्। म्नीहोदावत्त वाहास्या स्मानाहकपामयान् ॥ प्रमेहमर्करामासि ह-न्यादाखनुवासनात्। प्रशुद्धमपि वा तेन केवलेनातिपोडितम् ॥ प्राह्वीरात्रस्य कालेव सब्बे खेवानुवासयेत्। रूचस्य बहुवातस्य हो लोनप्यनुवासनं ॥ दत्वा सिन्धातनं ज्ञा-ला ततः पद्मानिक्हयेत्। अस्मिग्धमपि वा तेन नेवलेनातिपीड़ितं ॥ स्ने इप्रगार्टिर्मातः सान्निक्है: ससुपाचरेत्। श्रथ सम्यग्निक्ढन्तु वातादिष्वनवासयेत् ॥ विववयष्ट्रशह्नस-दनफलतैलैर्ययाक्रमं। रात्री वस्ति न दयात्, दोषोतक्का गोहिरात्रिजः ॥ स्ने हो वीर्यः यतः कुर्यादा भानं गौरवं ज्वरम्। श्रिह्म स्थानिस्थिते देशि वह्नी वात्रर सान्विमे ॥ स्फ-टस्रोतोस्खे देहे स्रेहाजः परिसर्पति । पित्ते ऽधिके कफे चोणे रुचे वातर्गार्दते ॥ न रे रात्री च दातव्यं काले चोष्णे उनुवासने। उष्णे पित्ताधिके वापि दिवा दाहादयो गदाः॥ समावन्ति यतस्तस्मात्पदोषे योजयेद्भिषक् । भीते वसन्ते च दिवायीषा प्रावृङ्क नात्यये ॥ स्रेडो दिनान्ते पानोक्तान्दोषान् परिजिहीर्षता। महोरात्रेषु कालेषु सर्व्यं वानिलाधिकम्। तीब्रायां रुजि जीर्णात्रं भीजयित्वानुवासयेत् । नवाभुताव-तः स्त्रे इः प्रणिधेयः कथञ्चन ॥ गुडलाच्छून्यकोष्ठस्य स्त्रे इ उर्द्व मधोत्पतेत् । सदानुवाः-संयेचापि भोजयित्वाद्रैपाणिनम् ॥ ज्वरं विदग्धभुत्तस्य कुर्यातम् इ: प्रयोजितः न चा-तिस्ग्धमयनं भोजयित्वानुवासयेत् ॥ सदं सूच्छीच जनयेत् दिधा सु हः प्रयोजितः । क्चं भुक्तवती ऋतं वर्ण वर्णव दापयेत्॥ युक्तमे इसतो जन्तुं भोजयित्वानुवासयेत्॥ युषचीरासैस्तसाद्यथाव्याधिमवेच्य वा ॥ यथोदितात्पादहीनं भोजयित्वात्वास्येत ॥ अयानुवास्य सभ्यतम् शास्त्र स्वेदितं यनैः ॥ भोजियत्वा ययायास्त्रं कतचङ्गमणं ततः ॥ विसर्ज्यं च शक्तस्त्र त्रं योजयेत्स्वेहवस्तिना ॥ प्रणिधाननिधानन्तु निक्हे च प्रवच्यते। ततः प्रिणिहिते मुह उत्तानो वाक्छतं भवेत्॥ प्रसारितेः सर्वेगात्रेस्तया वीर्थां विसपिति ताडयेत्तलयोरेनं त्रींस्त्रींन्वारान् यनै. यनै: । स्फिजोबीनं ततः यथां त्रीन्वारानुतिच-पेत्ततः। एवं प्रणिहिते वस्ती मन्दायासी य मन्दवाक्।। स्वास्तीर्णे शयने काममासी-ताचारिके रतः। सतु सैन्धवचूर्णेन शताह्वीन च योजितः॥ देयः सुखोणाय तथा नि-रेति सहसा सुखम्। यस्यानुवासनी दत्तः सकृदन्वचमात्रजेत्॥ श्रत्यौष्णप्रादितितैच्णप्रा-हा वायुना वा प्रपीडित:। स वातीधिकमात्री वा गुरुत्वाहा सभेषतः। तस्यान्योऽल्प-

तरो देयो निह सिहात्यतिष्ठति । विष्टब्धानिलविण्मूत्रस्चे हहोनोऽनुवासनः ॥ दाह-क्तमपवाद्यातिकारयात्यनुवासनः। भ्वासानिलः सपुरीषय स्ते हः प्रत्येति यस्य तु ॥ ष्योषधीतौ विनर श्रीघुं स सम्यगनुवासित: । जीर्णान्नमथ सायाङ्के स्ने हे प्रत्यागतेपुन: ॥ खवुनं भोजयेत्सामं दीप्ताग्विश्तु नरो यदि । प्रातक्ष्णोदकं देयं धान्यनागरसाधितम्॥ लेनास्य दीप्यते वन्हिभु क्षाकाङ्चा च जायते। स्ने इवस्तिक्रमेखेवविधिमी हुर्मनी विणः॥ धनेन विधिना षड्भा सप्तवाष्टी नवैव वा । विधेया वस्तयस्तेषामन्तरा तु निरूहणम्॥ दत्तस्तु प्रथमो वस्तिः स्रोहयेदिन्तवङ्चणौ । सम्यग्दत्तोदितोयस्त्मृहुस्यमनिलं जयेत्॥ जनयेद्वलवणा च तृतीयस्तु प्रयोजितः । रसं चतुर्थो रह्मन्तु पञ्चमः स्नेहंयेत्रया ॥ षष्ठस्तु स्नेह्येन्प्रांसं मेदः सप्तम एव च । श्रष्टमी नवमयास्थि मज्जानं च यथाक्रमं ।। एवं शक्रगतान्दीषान् दिगुणः साध् साधयेत् । अष्टादमाष्टादमकान्वस्तीनां योनिसेवते॥ ययोक्तेन विधानेन परिहारक्रमेण तु । स कुञ्जरबसीऽखस्य जवैस्तुस्योऽमरप्रभः ॥ वीतपाप्मा श्रुतिधरः सहस्रायुर्नरी भवेत्। स्नेहवस्तिः निक्हं वा नैकमेवातिशी सयेत्। स्नेहाद्ग्निवधीत्क्षे शौ निक्रदात्पवनाद्भयं। तस्मानिक्रहोऽनुवास्थोनिक् ह्यसानुवासितः। नव पित्तकफोरलो भी स्थातां न पवनाइयम् ॥ कत्वाय बहुवाताय दिनेहवस्तिंदिनेदिने ॥ द्यादै वस्ततीऽन्येषामग्नावायभयात्राहात्। स्नेहोस्पमात्री क्चाणां सर्वकालमनत्ययः। तथा निरुष्ठः स्निग्धानां खल्पमात्रः प्रशस्त्रते॥ श्रतक्ष्वः प्रवच्यामि व्यापदः स्नेहवस्ति-जाः । बलवन्तो यदा दोषाः कोष्ठे स्य्रनिलादयः॥ श्रल्पवीर्यं तदा स्नेहमिभभूयपृथग्-विधान्। कुर्वन्त्यु पद्रवान्स्नेहः सचापि न निवर्तते॥ तत वाताभिभूते तु स्नेहेमुखमषा-यता। जृम्भावातर्जस्तास्तावेपयुर्विषमजुरः। पित्ताभिभूते स्नेहेतुमुखस्य कट्ताभवेत्। दाहरू था। जबर: खेदोनेत्रमूत्राङ्गपीतता। श्लेष्माभिभूतेखेहे तु प्रसेको मधुरास्वता। गौरवं कृदिंशच्छ्वासः कच्छ्रःशीतज्वरोशिचः॥तचदोषाभिभूतेतु स्नेहे वस्तिं निधापयेत्। यथास्वंदोषशमनान्युपयोज्यानि यानि च॥श्रत्याश्रितेऽत्राभिभवात्स्नेहो नित यदा तदा गुक्रामांगयः शूलं वायोखाप्रतिसञ्चरः । हृत्योडामुखवैरस्यं खासो मूच्छा भमोऽक्चिः॥ तत्रापतर्पणस्यान्ते दोपनी विधिरिष्यते। यगुडस्य मलोन्मियः स्रोहो नैति यदा पुनः॥ तदाङ्गसदनाधाते खासः गूलच जायते। पकाशयगुरुतं च तत्र ददानिरूहणम्॥ भ-तिती च्णीषधेरेवं सिडं चाप्यनुवासनम्। ग्रहस्य दूरानुस्ते से हे स्नेहस्य दर्शनम्॥ गा-त्रेषु सर्व्वे न्द्रियाणामुपलेपोऽवसादनम्। स्नेहगन्धि मुखं तत्र कासम्बासावरोचकः॥ अति पीडितवत्तत विधिरास्थापनं तथा। अखिनस्थाविगुदस्य स्नेहोऽल्पः सम्प्रयोजितः॥ शी-तोसदु सनाभ्ये ति ततोमन्दं प्रवाहयेत्। तिबन्गगौरवाध्मानशूलाः पकाशयं प्रति॥ तत्रास्थापनमेवाश प्रयोज्यं सान्वासनम् । श्रल्यं मुत्तवतोऽल्योहि से ही मन्दग्णस्तथा॥



दत्ती नैति क्लमीत्क्लेशी भृशं वारतिमावहेत्। तत्ववास्थापनं कार्य्यं शोधनीयेन वस्तिना॥ भ्रत्वासन् इसेहेन शोधनीयेन भस्यतं। अहोराताद्पि स्नेहः प्रत्यागच्छेन दृष्यति ॥ कुर्यादिस्तग्णां यापि जीर्णस्वल्पग्णो भवत । यस्य नोपद्रवं कुर्यात्स्ने हवस्तिरनिः स्ट-तः ॥ सर्वोऽरपो वा वतो रौच्यादुपेच्यः स विजानता । अनायान्तं त्वहोरात्रातस्ने इं सं-श्रीधनैर्जयत् ॥ स्ने इवस्तावनायाते नान्यः खेहो विधीयते । इत्युक्ता व्यापदः सर्वाः स-सचणचिकित्सिताः ॥ वस्ते कत्तरमं जस्य विधि वच्चास्यतः परम् । चतुर्दशाङ्गलं नेत्रमातुः राङ्गु लमस्मितम् ॥ मालतीपुष्यवन्तायं छिद्रं सर्षपनिर्गमम्। मेद्रायामसमं केचिदिच्छ-न्ति खलु तिहदः ॥ स्नेहप्रमाणं परमं कुञ्जयात प्रकोत्ति तः । पञ्चविंगादधीमातां विद-ध्यादुब् डिक ल्पिताम् ॥ निविष्टक णिकं मध्ये नारीणां चतुरङ्गुले । मूलस्रोत:परीणाई मुद्रवाहिदशाङ्गुलम् ॥ तासामपत्यमार्गे तु निदध्याचतुरङ्गुलम् । हाङ्गुलं मूत्र मार्गे तु कन्यानान्त्वेकमङ्गुलम् ॥ विधेयं चाङ्गुलं तासां विधिवहच्यते यथा । स्ने इस्य प्रसृतञ्चाः त्र खाङ्ग्लीमूलमंसितम् ॥ देयं प्रमाणं परममर्वारवृद्धिविक लिपतम् ॥ श्रीरभ्दः शीकरो वावि वस्तिराजयपूजितः। तदलाभे प्रयुक्तीत गलचमी तु पिचणाम् ॥ श्रस्थालाभे हतेः पादो सट्चर्मा ततोपि वा। श्रयातुरमुपस्मिग्धं सुस्तिन्नं प्रथिताश्यम् ॥ यवागूं सष्टतची-रां पीतवन्तं यथाबलम्। निषसमाजानुसमे पीठे स्थानाश्रये समे ॥ स्वभ्यक्तवस्तिम्दानं तेलेनो णान मानवं। ततः समं स्थापियता नालमस्य प्रहर्षितम्॥ पूर्वे श्लाक्यान्व-ष्य ततीं नेत्रमनन्तरम् । श्नैः श्नैष्टं ताभ्यक्तं विदध्यादङ्गुलानि षट् ॥ ततोऽवपीडयेद-स्ति भनैनेत्व न हरेत्। ततः प्रत्यागतस्त्रे इमपराङ्गे विचचणः ॥ भोजयेत्पयसामातां यूषेणाय रसेन वा अनेन विधिना ददाहस्त्रींस्त्रींयत्रीऽपि वा ॥ अर्घाजानी स्त्रियै दद्यादुत्तानायै विचचणः। करपेतरस्यै कन्यायै दद्यात्सु सटु पीडितं॥ विकर्णिकेन नेवे-ण दद्याद्योनिम्खं प्रति। गर्भाशयविश्वदार्थं स्ने हेन दिगुणेन तु ॥ श्रप्रत्यागच्छति सि-षक् वस्तावुत्तरसंज्ञिते। भूयोवस्ति निदध्यात्तु संयुक्तं शोधनैर्गणैः । गुद्दे वर्त्ति निद-ध्याद्वा शोधनद्रव्यसंस्तां ॥ प्रवेशयेद्वा मितमान्वस्तिद्वारमयेषणीम् । पीड्येद्वाप्यधीना-भेवं लेनोत्तरमुष्टिना ॥ घारम्बधस्य पत्रेषु निर्मुण्ड्याः स्वरसेषु च । कुर्याद्वीमूत्रिपष्टेषु वर्त्तीर्वापि ससैन्थवाः ॥ मुद्गेलासर्धपसमाः प्रविभज्य वयासितु । वस्तेरागमनार्थाय ता निद्ध्याच्छलाक्या॥ त्रागारधूमहत्तरीपिप्पलीपलसैन्धवै.। कता वा ग्रक्तगोमूतस्रापि-ष्टै: सनागरै: ॥ अनुवासनसिंदिञ्च वीच्य कर्मा प्रयोजयेत् । शर्करामधुमित्रेण शीतेन मधुकाञ्चना ॥ दद्यमनि तदावस्ती द्याहिस्तं विचच्याः । चीरहच्कषायेण पयसा शी-तलीन च ॥ ग्रुक्तं दुष्टं भोणितं चाङ्गनानां पुष्पोद्रेकं तस्य नागच कष्टं। म्वाघातानमूत्र-दोषान प्रवृद्धान्ये।निन्याधिं संस्थितिं चापरायाः॥ श्रुक्रोत्सेकं शर्कराश्मरीच शूलं वस्ती



वङ्चणे मेहनेच । घोरानन्यान्वस्तिजांश्वापि रोगान् हिला मेहानुत्तरी हन्ति वस्ति:॥ सम्पादत्तस्य लिङ्गानि व्यापदः क्रम एव च । वस्ते कत्तरसंज्ञस्य समासंस्रोहवस्तिना॥

### अष्टातिं शत्तमीऽध्यायः॥

ष्यथातो निक्ठोपक्रममचिकित्सितं व्याख्यास्यामः।

श्रयानुवासितमास्थापयेत्स्वभ्यक्तस्वन्नगरीरमुत्सृष्टवित्र्वंगमप्रवाते शुची वेशमनिम-ध्याइने प्रततायां शय्यायासधः सुपरिग्रहायां योगिप्रदेशव्य द्वायासस्पधानाया वासपा-र्थायनमाकुञ्चित दिचणसक्धिमितरप्रसारितसक्षिं सुमनसं जीर्णानं वास्यतं सु-निवसदेहं विदित्वा ततीवामपादस्वीपरि नेतं कत्वेतरपादाङ्ग ष्ठाङ्ग लिभ्यां कर्णिकासु परिनिष्पोद्य सत्रपाणिकनिष्ठिकानासिकाभ्यां वस्ते मु खार्ड सङ्गोच्य सध्यसप्रदेशि न्यङ्ग हैरईन्त विव्तास्यं कलावस्तावीषधं प्रचिष्य दक्षिणहस्ताङ्ग हपदेशिनीभ्यां चा-नुसित्तमनायतमवुद्वदम हङ्गु चितमवातमीषधास बमुपमं ग्रञ्चपुनरितरेणग्रङ्गोला दिच-धीनाविसञ्चे त्ततः सूत्रे धैवोषधान्ते हिस्तिवीवेष्टाबन्नीयात्। अथदि चर्णेने तोनेन पाणि-ना वस्तिंग्रहोता वामहस्तमध्यमाङ् लिप्रदेशिनीभ्यां नेत्रमुपसंग्रह्याङ् छेन नेत्रहा-रं पिधाय प्रताभ्यतायनेतं प्रतातागुदाय प्रवच्छे दनुष्ठवंशं समस्नमुखमाकाणिकं ने-त प्रणिधत्स्वे तिब्रूयात् ॥ वस्तिं सर्व्यकरे कत्वा दचिणेनावपीड्येत् । एकेनेवापी-डेव नद्तं न बिलम्बितम् ॥ ततीनेत्रसपनीय विंशन्माताः पीडनकालादुपेच्योत्ति ष्ठेत्यातुरं व्यात् । त्रातुरस्पवेशयेत्कट्कं वस्त्यागमनार्थं । निरू इप्रत्यागसनकाल-स्त मुझत्ता भवति ॥ अनेन विधिना वस्ति दद्याइस्तिविशारदः । दितीयं वा तः तीयं वा चतुर्यं वा यथार्थतः ॥ सम्यग् निकहिलक्कि तु प्राप्ते वस्ति निवार्येत्। श्रवि होनकमं कुर्यात्र तु कुर्यादितक्रमम् । विशेषात्म कुमाराणां हीनएव क्रमो हि तः । यस्य स्याद्वस्तिरत्यस्पवेगो स्रोनमलानिलः ॥ दुनिक्दः स विच्चेयो मूत्रार्त्तात्विः जाडावान्। यान्येव प्राक्प्रयुक्तानि लिङ्गान्यतिविरेचिते । तान्येवातिनिक्द्रेऽ पि विज्ञेयानि विपश्चिता । यस्य क्रमेण गच्छन्ति विट्पिसकफवा यवः ॥ साञ्चवं चोपजायेत सुनिक्दं तमादिशेत् । सुनिक्दं ततोजन्तुं स्नानवन्तं तु भोजयेत्॥ पित्तस्रोषानिलाविष्टं चीरयूषरसै क्रमात्। सर्वे वा जाङ्गलरसैभी जयेदविकारिभिः ॥ विभागहोनमई वा होनमावमयापिवा । यथाग्निदोषं मात्रेवं भोजनस्य विधी-यते । अनन्तरं ततो युद्धााद्यथासं स्ने इवस्तिना । विविक्तता मनस्त् ष्टिः सिग्-धता व्याधिनिग्रहः ॥ त्रास्थापनमे इवस्त्योः सम्यग्दाने तु लच्चणं । तदहस्त्रस्य पवना-इयं वलवदिखते॥ रसीदन शस्त्रस्तदम्यानुवासनम् । प्रसादन्त्रिवलं मखा प्रवन-



त

स्य च चेष्टितम् ॥ बन्नोपस्तिमाते कोष्ठे स्नेइवस्तिविधीयते । बनायान्तं सुइत्तोत्त् नि-कर्चं श्रोधनैर्दरेत् ॥ तीच्णैनिक्है र्मतिमान्चारम्वामुसंयुतैः । विगुणानिवविष्ठ-ब्धं चिरं भिष्ठ बिरु इणं ॥ शूलारति ज्वरानो इं सर गंवा प्रवत्तं येत् । नतु भुतावते देयसास्थापनिमति स्थिति: । विसूचिकां वा जनयेच्छिदिं वापि सुदाक्णम् । को-पयेत्सर्वदोषान्वा तस्माद्दयादभोजिते ॥ जोणांत्रस्थायये पुंसः प्रव्यक्तिमागताः। निः ग्रेषाः सुख्मायान्ति भोजनेनाप्रपीडिताः ।। न वास्थापनविचिप्तमत्रमान्तः प्रधा-वित । तसादास्थापनं देयं निराहाराय जानता ।। श्रावस्थिनं क्रसशापि मत्वा कार्य निरूइणम्। सलेऽपक्षष्टे दोषाणां बलवालं न विद्यते ॥ चौराण्यम्लानि मृताणिसं-हाः कायारसास्तया। लवणानि फलचीदं शताह्वा मर्पं वचा। एला त्रिकटुकंरा-स्ना सरलं देवदाक च। रजनी सधुकं हिङ्गु कुष्ठं संगोधनानि च ॥ कटुका गर्करा सुसासुशीरं चन्दनं गठो। सञ्जिष्ठा सदनं चण्डातायमाणा रसाञ्जनन् ॥ विल्वसध्यंय-मानी च फलिनो ग्रुक्तजा यवाः । काकोली चीरकाकोली जीवकर्ष भकावुभी ॥ तथा मेदा महामेदा ऋ दि दे दि र्भ पूलिका। निक्हेषु यथालाभमेष वर्गी विधीयते । स्वस्थे क्षायस्य चलारो भागाः स्नेइस्य पञ्चमः । क्रूडे अनिले चतुर्थस्त पष्ठः पित्ते कफेऽष्ठसः ॥ सव्वेषु चाष्टमो भागः कल्कानां लवणं पुनः। चौद्रं मूवं फलंचोरमम्लं मांसर-सस्तथा॥ युक्त्याप्रकल्पयेदीमान्निक्हिकल्पनात्वयं। कल्कस्नेहकषायाणामविवे काद्भिषग्वरै: ॥ वस्तिस्त कल्पितः सस्यक् तस्यादानं यय। धेक्कत् दलादी सैन्धवस्या-चं मधुनः प्रमृतद्वयम् ॥ पात्रे तलेन मथोयादनुस्ने इं यनैः यनैः । सम्यन्समिथिते ददात्फलकल्कमतः परम् ॥ ततीयघोचितान्कल्कान्भागैः खैस्रच् णपेषितान् । गन्भी रे भाजनेऽस्मिन्मयोयात्तं खलीन च ॥ यथा च साधु मन्येत न सान्द्रो न तनुः समः 1 कषायप्रमृतान्पच सुपूर्तास्तव दापयेत्। रसचीराम्लम्बाणां दीषावस्थामवेच्य तु ॥ श्रतक दें दादगप्रमृतान्वच्यासः ॥ दलादी सैन्धवस्थान् मधुनः प्रमृतिद्यं। विनिर्म-य ततीदयात्स्ने इस्य प्रमृति त्रयं।। एकी भूते ततः स्ने हे कल्कस्य प्रसृतिं चिपेत्। संमू च्छिते कषायन्तु चतुः प्रसृतिसिमातं ॥ वितरेच तदावापमन्ते दिपसृतसिमातं ॥ एवं प्रकल्पितो वस्तिर्दाद्यप्रस्तो भवेत् ॥ ज्येष्ठायाः खलु मात्रायाः प्रमाणमि दमीरितं। अपन्नासे भिषक् यात्तदलस्तिहापनं ॥ यथावयो निरूहाणां कल्पनिय-मुदाहृता । सैन्यवादिद्रवान्तानां सिद्धिकामी भिष्यवरै: ॥ श्रतकर्षुं प्रवच्यन्ती वस्तयोऽत्रविभागमः । यथादीषं प्रयुक्ता ये हन्युनीनाविधान् गदान् ॥ कोववुवर्षाभूव। जिगन्धानिशाच्छदै: । पञ्चमूलीवलारास्नागुडूचीश्रराव्सः कथितैः पालिकेरियमें दनाष्ट्रवासंयुतेः । करकेर्मा गिषकास्मीद हतुषामिसिसैन्धवैः ॥ वसाह्यय-



वियङ्ग्यायष्ट्राह्मपर साञ्चनै:। दद्यादास्थापनं कोणां चीद्राद्येरीमसंस्कतं ॥ पृष्ठोर-विक्रम्बाश्यविष्म्वानिसम्भिनां। यहणीमाक्तार्योघं रक्तमांसबसप्रदं ॥ गुडूची-विफलारामा दगमूलवलापले: ॥ कथितै: ऋच्छपिष्टैस्तु प्रियङ्ख्झनसैन्धवै:॥ यतप्रयावचः कष्णायमानीक ष्ठविखकी: । सगुडैरचमातैस्त अदनार्षं पलान्वितै: ॥ चोद्रतेल प्रतचीरश्वताञ्चितमसुभिः । समालो असू वैस्तु च दयादास्थापनं परं॥ तेजीवर्णबलोत्साइवीध्यार्गीपाणवर्षनं । सर्व्य अःदतरीगन्नं वयः स्थापह सुत्तसं ॥ कुणा-दिपञ्चमूनाव्दित्रिपालोत्पनवासकै:। भारिनोभीरसिञ्च छाराखरेणुपक्षकै: ॥ पालिकै: कथितै: सय्यग्द्रव्यौरिभस पेषितै:। गृङ्गाटकात्यग्रहभक्तेसरागुरुचन्दनै: ॥ विदारी-मिसिमिन्तिष्ठाण्यामेन्द्रयविसम् जै: । फलप्राक्षयष्ट्राह्नै: चौद्रचीर्ष्ट्रताप्न तै: ॥ दत्तमा-स्थापनं भीतमन्त्रहोनैस्तथाद्वै:। दाहासृग्दरिपत्तासृक्षित्तगुल्यज्वराश्चयेत्॥ रोधचन्द नमि जिष्ठारास्त्रानन्तावलविर्दे भि । सारिवाहषकाश्मर्थभेदासधुकपश्चकैः ॥ स्थिरादिहण-सूर्तेय कायैः कषेत्रयोग्मितैः। पिष्टैर्जीवककाकोन्तीयुगर्डिमधकोत्पनैः॥ प्रपौण्डरोकजी वन्तीमेदारेगुपक्षवतै: । अभोक्मिसिसिन्ध त्यवत्सकोशीरपद्भकै:॥कसेक्शर्करायुत्तै:सिर्पः मध्पयः भ्रुतै:। द्रवैस्ती च्णाम्बवर्चीय दत्ती वस्तिः सुगीतलैः॥गुल्यास्ग्दरहृत्य। ग्ड्रीगान् सविषमञ्चरान् । श्रक्ष्वितातिसारीच इन्यात्पित्तकत्तारगदान् ॥ भद्रानिलकुलत्यार्क-कोगातकास्तामरैः। सारिवाहहतीपाठास्त्रवीरग्वधवस्तकैः ॥ कायः करूकस्त कर्त्तव्यो बलामदनसर्षपै:। सैन्धवासरकुष्ठै लापिप्पलो विख्वनागरै:॥ कटुतैलमधुचारसूत्रतैला-ब्बुसंयुतै:। कार्थमास्थापनं तूर्णं कामलापाण्ड्मिहिनां ॥ मेदिखनामनग्नीनां कफरीगाः-यनिवां। गलगण्डगरग्लानिस्रीपदीदररोगिणां॥ दशसूलीनियाविस्वपटीलिक्षसला-मरै: । क्षितै: कल्किपिष्टै स्तु मुस्तमैन्धवदाविभः पाठामागिधकेन्द्राह्वे स्तैलवारमधुष्-तै: कुर्यादास्थापनं सस्यग्सूत्रास्त्रफलयोजितं॥ कफपाण्डु सदासस्य सूत्रमादतसंजिनां। ब्रामाटोपापची स्रो षागुल्म क्रिमिविकारियां ॥ हम। श्रमभेदवर्षाभुधान्यगन्धव्य इस्तकः । द-प्रमूलवनामूर्व्यायवकोन्नियाच्छदैः ॥ कुन्तस्यविच्यभूनिस्यैः क्षितैः पन्तसिमातैः । क-ल्को मदनयष्ट्राह्मषड्ग्रस्थामरमध्यै: ॥ विष्यलीसूलांसस्यूत्यथमानीमिसवत्सकै: चौदेच-चीरगीस्त्रसिं स्तेलरसप्नते: ॥ तूर्णमास्यापनं कार्यां संस्टष्टवहुरीगिणो । गटधसीयर्क राष्ठीलातूणीगुल्मगदापष्ठं ॥ रास्नारभ्वधवर्षाभूकटुकोशीरवारिदैः । त्नायमाणामृतारक्ता-पचमुलविभीतकै: ॥ सबल : पालिकै क्षायः कल्कस्तु सदनान्वितै: । यष्ट्राह्मसिसिस-स्यफितनीन्द्रयवाद्वयै: ॥ रसाञ्चनरसचीद्रद्राचासीवीरसंयुतै: । युक्ती वस्ति: सुखीखी-ऽयं मांसग्रक्रवलीजसां ॥ श्रायुषोऽग्ने य संस्कर्ता इन्तिचाग्र गदानिमान् । गुल्मास्ग्दः वीसपेमूतकच्छचतच्यान्॥ विषमञ्चरमभासि ग्रहणीं वातक्षण्डलीं । जानुजङ्गामा-



23

रोवस्तिग्रहोदावत्तरान्॥ वातास्क्रार्कराष्ठीलाक् चित्र्कोदरार्चीः । रक्तपित्तक-फोन्मादममहाधान हृद्यहान् ॥ वातन्नीषधनि:काथाः सैन्धविववतायुताः । सास्ताःस-खोणायोज्या:स्युर्वस्तयः कुपितेऽनिले ॥ न्यग्रोधादिगणकाथः काकोस्यादि समायुताः विधेया वस्तयः पित्ते संसर्पिष्काः संगर्कराः ॥ श्रारम्बधादिनिःकायाः पिष्पच्यादिसमाय-ताः । सचीद्रमूत्राः देयाः स्युर्वस्तयः कुपिते कफे ॥ शर्करेच्चरसचीरप्टतयुक्ताः स्थीतलाः चौरहचनपायाच्या वस्तय: शोणिते हिता: ॥ शोधनद्रव्यनि: वायास्तत्वत्यास हसै ख वै: । युक्ताः खजीन मिथता वस्तयः शोधनाः स्मृताः ॥ तिपालाक्षाधगोस्त्वचीदचारस-मायुताः । ऊषकादिपतीवापा वस्तयो लेखनाः स्मृताः ॥ ह इणद्रव्यनि:क्षायाः कल्केम-भ्रक्तेर्युताः। सर्पिमांसरसोपेता वस्तयो ह इणाः स्मृताः॥ चटकाण्डाञ्चटाङ्गायाः सची-रष्टतथकराः । श्रात्मगुप्ताफलावाषाः स्मृता वाजोकरा नृणःम् ॥ निदाय्यरावतीशालुभाः स्मलीधन्वनां कुराः । चीरसिषाः चौद्रयुताः साम्राः पिच्छिलसं जिताः ॥ वारा हमाहिषीर-भवेड।लेणियकोक् टम्। सद्यस्कमस्गण्डं वा देयं पिच्छिलवस्तिषु ॥ पियङ्ग्वादिगण् काथा अध्वष्ठाचीन संयुताः। सचीद्राः सप्टतासैव याहिणो वस्तयः स्नृताः॥ एतेष्वेव च योगेषु स्ने हाः सिद्धाः पृथक् पृथक् ॥ समस्ते प्यथ वा सम्यग्विधयाः स्नेहवस्त्यः॥ बन्ध्या-नां शतपाकिन भोधितानां यथाक्रमम्। बलातैलीन देयाः स्युर्वस्तयस्त्री हतेन च ॥ नरस्त्रो त्तमसत्त्वस्य तीत्र्णं वस्तिं निधापयेत् । मध्यमं मध्यमत्त्वस्य विपरीतस्य वै सृदुं ॥ एवं कालं वलं दोषं विकारच विकारवित्। वस्तिद्रव्यवलं चैव बीच्य वस्तीन् प्रयोजयेत्। दचाद्रत्क्षे भनं पूर्वे सध्ये दोषहरं पुनः। पश्चातां भमनीयश्च दचाइस्तिं विचचणः॥ एरण्डवीज मधुकं पिप्पलीसैन्धवं वचा । इवुषाफलकल्क्स वस्तिकृत्को यनः स्रातः॥ य-ताह्वा मधुकं वीजं कौटजं फलमेव च। सकािच्चकः सगोसूत्री वस्तिदीवहरः स्सृतः॥ प्रियङ्ग सधुकां मुस्ता तथेंव च रसाञ्चनम्। सचीरः श्रस्यते वस्तिदीवाणां श्रमनः परः ॥ नृपाणां तत्समानानांतया सुमहामति । नारीणां सुकुमाराणां शिश्रस्वविरयोरिष ॥ दी. षनिईरणार्थाय थलवर्णीद्याय च ॥ समासेनीपदेच्यामि विधानं माधुतैलिकम् ॥ यान-स्त्रीभोज्यपानेषु नियमसात नोचते। फलस्व विपुलं दृष्टं व्यापदास्वाप्यसम्भवः॥ योज्य-स्वतः सुखिनैव निक्इन्नमिष्कता। यदेक्कति तदेवैष प्रयोक्तयो विपश्चिता॥ सधुतैनैः समि स्थातां क्वायसेरण्डमूलजः। पालाईं शतपुष्पायास्ततोऽई सैन्धवस्य च ॥ फलेनैकेन संयुत्तः खर्जन च विलोडितः। देयः सुखोण्गो भिषजा मधुतैलिकसंज्ञितः॥ वचामधुक-तैलञ्च कायः सरससैत्यवः। पिप्पलोफलसंयुक्तो वस्तिर्धुक्तरथः स्मृतः ॥ सुरदाक् वरा रा-सा गतपुष्या वचा मधु। हिंगुसैन्धवसंयुक्ती वस्तिदीषहर: रस्तः ॥ पश्चमूलीकषायश्च तैलं मागधिका मधु। विस्तिरेष विधातव्यः समताहः संसैन्धवः ॥ यवकोलकुलत्यानां



लायो मागिवता मधु । ससैन्धवः समधूतः सिद्धवस्तिरित स्मृतः ॥ सुस्तापाठास्तातिः त्रावलारास्नापुननेवाः । मिस्निष्ठारग्वधोगीरत्रायमाणाख्यगोत्तरान् ॥ पालिकान् पञ्चसूर लाल्पमिहितान्मदनाष्टकम् । जलादके पचेत्कायं पादग्रेषं पुनः पचेत् ॥ चीरप्रस्थे नमं युक्तं चीरग्रेषं परिस्तृतम् । पादेन जाङ्गलरसस्त्रथा मधुष्टतं समम् ॥ यताह्नाफिलिगेय-ष्टीवसकः सरसास्त्रनः । कार्षिकः सैन्धवयुतः कल्कैवस्तिः प्रयोजितः ॥ वातास्त्रग्मोष्ट्र-पोफार्गांगुत्सस्त्रविवन्धनुत् । विसर्पञ्चरविद्वङ्गद्रकापित्तविनाग्रनः ॥ बल्यः सस्त्रीवनो व्राथ्यस्त्रश्यः शूलनाग्रनः । स्थापनानामयं राजा वस्तिर्मुस्तादिको मतः ॥ श्रवेष्य भेषजं वृष्या विकारस्त्र विकारवित् । वीजेनानेन मितमान् कुर्व्यादिका मतः ॥ श्रवेष्य भेषजं न प्रयुक्तोत दिवास्त्रमः च वर्ज्ययेत् । श्राह्माराचारिकं ग्रीषमन्यदुग्रकं समाचरेत् ॥ यसाग्य-धु च तेलञ्च प्राधान्ये न प्रदीयते । मधुतेलिक दत्ये वं भिषद्भित्रस्त्राते ॥ रथेष्विप च युक्ते षु हस्त्रस्त्र चापि कल्पिते । यसान्त्र प्रतिसिक्षोऽयमतो युक्तर्यः स्मृतः ॥ बलीपचय-वर्णानां यसाद्वाधिग्रतस्य च । अवत्येतेन सिद्धस्तु सिद्धवस्तिरत्तोमतः ॥ सुखिनामल्य-दीवाणां नित्यं स्निन्धाय ये नराः स्रदुकोष्ठाच ये तेषां विधेया माधुतेलिकाः ॥स्रदुत्वा-त्राह्योन्तत्रस्त्र विधिसेवनात् । एकविस्त्रप्रदानाच सिद्धवस्त्रिष्वयन्त्रणा ॥

# एकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥

चयातः चातुरोपद्रविचितित्तितं व्याख्यास्यामः।

सो इपीतस्य वान्तस्य विरिक्तस्य स्नुतास्त्रः। निरूठस्य च कायागिनमेन्दो भवति देहिनः॥
सोऽन रेल्यगुक्तिक्पयुक्तः प्रयास्यति । अल्पोमहिङ्क्ष्वेड्डिभिष्ट्वादितोऽग्निरिवेन्धनः॥
सचाल्पौ क्ष्ठिभियान्नै क्पयुक्तै विवर्षते । काष्ठे रणुभिरल्पौ य सन्धु चित दवानलः ॥ इतदोषप्रमाणेन सदाहारविधिःस्नृतः । त्रीणि चात्र प्रमाणानि प्रस्थोऽर्बाठकमादृकम् ॥
तत्रावरं प्रस्थमात्रं हे भेषे मध्यमोत्तमे । प्रस्थे पिरस्तृते देया यवागूः स्वल्पतण्डुला ॥
हे चैवार्बाठके देये तिस्रयाप्याठके गते । विलेपोस्रचिताङ्कताचतुर्थायकृतां ततः ॥ दयायुक्ते न विधिना क्षित्रसिक्यामिपिच्छिलां । अक्षित्रभववणां स्वच्छमुद्गयूषयुतान्ततः ॥ यं ग्रदयप्रमाणेन दयात्स्रसिक्यमोदनं । ततः सष्टतमण्डे न द्वये निन्द्रयवोधिना ॥
त्रोनंग्यान्वितरिङ्कोक्तुभातुरायोवन सदुः । ततो यथोचितं भक्तभोक्तुमस्मे विचचणः ॥
स्वावणै हेरिणादोनां रसैर्दयात्सुसंस्क्रतेः । होनमध्योत्तमेष्वेव विरिक्षेषु विधिःस्मृतः ॥
एकदित्रगुणः सस्यगाहारस्य क्रमो हितः। क्षप्रित्ताधिकान्यद्यानित्यान् होन विभोधिताम् ॥ पेयाभिष्यन्दयेत्वां तर्पणादिक्रमो हितः । वेदनास्थानियमभोकवैचित्यहित्।
भिः ॥ नरानुपोषितांशापि विरिक्तवदुपाचरेत् । शाठकार्डादकप्रस्वसङ्गा द्वाषा विरे-



चने ॥ एको विरेकाः स्रोप्रान्तो न दितीयोऽस्तिकसन । बसं यन्त्रिवधं प्रोक्तसतस्तत्र क्रमस्त्रिधा ॥ तत्रानुक्रममेकन्तु बलस्यः सक्तदोचरेत् । दिराचरेन्सध्यवलस्त्रीन्वारान्द्-ब्बं लस्तथा ॥ केचिदेवं क्रमं प्राहुर्मन्दमध्योत्तमाग्निषु । संसर्गेण विवृद्धे उनी दोषकोप-भयाइजेत् ॥ प्राक्सादुतिकौ स्मिधाम्बलवणान्कट्कं ततः । स्वादम्बलवणानभूयः स्वा-दुतिकावतः परं ॥ स्निम्बक्चानुसांसैव व्यत्यासात्स्वस्थवत्ततः । वीवलं स्ने हपीती वा वा-न्ती यचापि केवलं ॥ स सप्तरावं सनुजो अञ्चीत लघुभी जनं ॥ कतः सिराब्यधी यस्य क्तांयस्यच गरेधनं ॥ स ना परिचरेकासंयावदावलवानभवेत्। एकैकस्मिन् परिचरेदस्तीः वस्ती नग्रहं नग्रहं ॥ हतीये तु परीहारे यथायोगं समाचरेत् । तैलपूर्णाममृद्धारा सध-र्माणो व्रणातुराः ॥ स्निष्धग्रहाचिरोगात्तां ज्वरातीसारिण य ये। क्रुध्यतः कुपितं पित्तं क्यां तांस्तानुपद्रवान् ॥ श्रायस्यतः शोचतो वा चित्तं विश्वसम् च्छति । सैयुनोपगसा-होरान्व्याधीनाप्नोति दुर्मति: ॥ श्राचेपकं पचघातमङ्गप्रसमेव च । गुह्मपदेशे खययं कामखासी च दार्णो ॥ गुक्रवचापि रुधिरं सरजस्कं पवत्ते । लभतेच दिवाखप्रात्तां स्तान्याधिकाफात्मकान्। म्रीहोदरं प्रतिश्यायं पाग्ड्तां खयषुं ज्वरम्। मोहं सदनमङ्गा नामविपानं तथाक्चिम् ॥ तममा चाभिभूतस्त् खप्नमेवाभिनन्दति । उच्चैः सन्भाषणा-द्वायुः गिरस्यापादरीद् जम् ॥ यान्यं जाडामजिन्नलं वाधियं स्वतां तथा ॥ इनुमो-चमधीमत्यमदितञ्च सुदारणं। नेत्रस्तभां निमेखं वा तृणां कासं प्रजागरं॥ लभते दन्तचालञ्च तांस्तां यान्यतुपद्रवान् । यानयानात्त् लभते क्टिमूक् भिसल्लमान्॥तयैवाङ्ग-यहं घीर मिन्द्रियाणाच विभ्नमं । चिरासनात्तया स्नानाच्छी ग्यां भवति वेदना ॥ श्र-तिचंक्रमनाद्वायजङ्कयोः कुरुते रुजः। सक्षिप्रशीषं शोफं वा पादहर्षभथापि वा।शीतस-भोगतायानां सेवा माक्तह्रदये। ततीऽङ्गमर्दे विष्टस्थशूलाधानप्रविपकाः ॥ वातातपा-थ्यां वैवर्षं ज्वरं चापि समाप्र्यात्। विरुद्धाध्ययनान्मृत्युं व्याधिं वा घोरमञ्जूति॥ श्वसातस्यभोजनं इन्याद्वलवर्णससंभयम् । श्रनात्मवन्तः पश्वद्भुञ्जते रीऽप्रसाणतः॥ रोगानीकस्य ते स्वमजीणें प्रप्नवन्ति हि। व्यापदां कारणं वीच्य यापवस्रोतासु वृद्धि-मान्। प्रयतेतातुरारोग्ये प्रत्यनीकेन हेतुना ॥ विरिक्तवान्ते ईरिणैणसावकाः ततस्त सेव्यः समयूरितित्तिरः । सषष्टिकार्ये व पुराणगानयस्त्रधैव सुद्गा नष्ठ यच कोत्तितम्॥

### चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥

श्रयातो धूममनस्यकवलग्रहचिकित्सितंत्र्यास्थामः। धूमः पञ्चविधोभवति। तद्यया। प्रायोगिकः स्रोहनी वैरेचनः कासन्नो वामनीय-स्रोति॥ तत्रीलादिना कुष्ठतगरवर्जेग्ग श्र च्णपिष्टेन द्वादणाङ्ग् लंगरकाण्डं चौमेणाष्टाङ्ग-

लंबिष्टियता लेपयेदेषा वर्तिः प्रायोगिके । स्नेहफलसारमधूच्छिष्टसर्जरसगुग्गुलुप स्तिभिः खेहमियैः खेहने । शिरोविरेचनद्येर्वेरेचने । वहतीकार्टकारिका विवरु ननाममदे हिंग्विङ् दोलङ्मन : शिलाच्छिन इहानर्नेट इटङ्गीप्रस्तिभिः नासहरे य कासप्ते । खायुचर्माखुरगृङ्गकाँटकास्थिगुष्कामतस्यव चलूरकामिप्रश्रतिभिवीमनीये तत वस्तिनेत्रद्रवीर्धू मनेत्रद्रवाणि व्याखातानि भवन्ति । धूमनेत्रन्तु कानिष्ठिका-परिणाइमये कलायमातं स्रोतो सूलेऽङ्ग छपरिणाइं धूमवर्त्ता प्रवेशस्रोतो, जुलान्यष्ट-चत्वारिशत्प्रायोगिके। दात्विं शत्स्त्रे हुने। चतुर्विं शतिवैरेचने। घोडशाङ्गुलं कासप्ते वा-अनीये च। एते अपि कोल।स्थिमात्रिच्छद्रे भवतः । त्रणनेत्रमष्टाङ्गुलं वृणधूपनार्थं कः लायपरिमण्डलं कुलखवाहियोत इति ॥ यथ सुखीपविष्टः सुमनाऋज्वधीदृष्टिरतन्द्रितः स्रो हातां प्रदीप्तायां वित्तें नेवसीतिस प्रणिधाय धूमं पिवेत्। मुखेन तं पिवेत्पूर्वं ना सिकाभ्यां ततः पिबेत्। सुखपोतं सुखेनैव भवेत्पीतच नामया ॥ सुखेन घूमसादाय नासिकाभ्या न निर्हरेत्। तेन हि प्रतिलोमेन दृष्ठिस्तव निरुन्यते ॥ विश्ववतस्तु प्रायो-गिकं घ्राणेनाददीत स्त्रे इनं मुखनासाभ्यां नासिकया वैरेचनं मुखेनैवेतरौ तत्र प्रायी-गिकं वर्त्तिं व्यपगतशरकाण्डां निवातातपश्रष्कामङ्गारेष्ववदोप्य नेत्रमूलस्रोतिस प्रयु-ज्य धूमनाइ रेतिब्रुयात्। एवं स्ने इनंवैरेचिनकञ्च कुर्व्यादिति। इतरयोर्व्यपेतधूमोद्गा-र स्थिरे समाहिते गरावे प्रचिष्य वर्त्ति सूलच्छिद्रेणान्येन भरावेण पिधाय तिस्मन् किंद्रे नेत्रसूलं संयोज्य धूममासेवेत ॥ प्रशान्ते धूमे वर्त्तमविश्रष्टां प्रचिष्य पुनर्पि धूमं पाययेदादोषं विश्व रेष धूमपानोपायविधिः ॥ तत्र गोकत्रमभयमषीं खारविषरक्त-पित्तमदमूच्छीदाइपिपासापाण्ड्रोगतालुगोष ऋदि प्रिरोऽभिघातोद्गारापतर्पितति-मिरप्रमेहोदराध्मानोई वातात्ती वालहददु लविरिक्तास्थापितजागरितगर्भिणीकचची-णचतोरस्कमधू छतद्धिदुग्धमतस्य भद्ययवागू वीतालपक्कपाश्चन धूममासेवेरन्॥ श्रका खपोतः कुरुते भ्रममुर्व्हाशिरोर्जः । घाणयोताचिजिहानामुपघातञ्च दारुणम् ॥ त्रादास्तु चयो धूमा दादशसु कालेषूपोदयाः। तदाया। चुतदन्तप्रचालननस्य स्ना-

त्राद्यास्तु चया धूमा द्वादगस् कालष्यादयाः। तद्यथा। चुतदन्तप्रचालननस्य स्ना-नभोजनदिवास्वपूर्मेथनच्छदिभूत्रोचारकषितग्रस्त्रकर्मान्ते ष्विति। तत्र सूत्रोचारचवयु-कषितमैथुनान्ते षु स्नैहिकः स्नानच्छर्दनदिवास्वपान्ते षु वैरेचनः॥

दन्तप्रचालननस्यसानभोजनप्रस्तकर्मान्तेषु प्रायोगिक इति ॥ तच स्नेहनो वातं ध्रमयित रनेहादुपलेपास वैरेचनः स्नेषाणमृत्को स्थापकर्षति रोच्यात्ते च्यास प्रायोगिकः स्नेषाणमृत्को भयत्युत्किष्टं चापकर्षति साधारणत्वात्पूर्वाभ्यामिति॥ भवति चात्र ॥ नरोधूमोपयोगास प्रमत्ने न्द्रियवाङ्मनाः । दृढकेप्रहिजसम्भु सुगिधिव्याद्याननः ॥ कासस्वासारोचकास्योपलेपस्वरभेदमुखास्नाववमयुतन्द्रानिद्रा हनुमन्धाः

5 4

स्तरभपीनमिशरोरीगक्रणीचिश्रूलवातकफिनिसित्ताश्वास्य म्खरीगा न भवन्ति ॥

तस्य योगातियोगी विज्ञातस्यो तत्र योगोरोगप्रश्मनोऽतियोगोरोगाप्रश्मनस्ताल्-गलगोषपरिटाइपिपासाम् च्छाभ्मममदकणीचिहिष्टिनासारोगटीवेल्यानीत्ययोगोजनयति

प्रायोगिकं चींस्त्रीनुच्छामानाददीत । मुखनामिकाभ्याञ्च पर्यायां स्त्रीं हत्रोवेति । स्नैहिकं याग्दश्रुपवृक्तिः ॥ वैरेचिनकमादोषदर्शनात् । तिस्तराष्टु स्वयवाग्पीतेन पात-व्यो वामनीयः । ग्रामान्तरेष् कामन्न इति । व्रणधूमं शरावमम्पुटेरिपनीतेन नेत्रेण व्रण-मानयेत् ध्मनाद्वेदनीपगमो व्रणवैशयमास्त्रावोपश्रमञ्च भवति ॥ विधिरेष समासेन धूमस्याभिहितो मया । नस्यस्थातः प्रवस्थामि विधि निरवशेषतः ॥

श्रीषधमीषधिसदी वा मुहो वा नासिकाभ्यां दीयत इति नस्यं तदु हिविधं शिरी विरेचनं स्नेइनच तद् दिविधमपि पच्चधागतदाया नस्यं गिरोविरेचनं प्रतिमग्री (विपोद: प्रधमनञ्च। तेषु नस्यं प्रधानं शिरोविरेचनञ्च नस्य विकल्पः प्रतिमर्शः शिरोविरेचनवि करपोऽवपोडः प्रथमनञ्च । ततो नस्यथव्दः पञ्चधा निपातितः ॥ तत्र यः स्नेहनार्थं ग्रू-न्यशिरमां यीवास्क स्थोरमां बलजननार्थं वष्टिप्रसादजननार्थं वा इनेही विधीयते त-स्मिन् वैभेषिको नस्यगब्दः॥ तत्त् नस्यं देयं वातासिभूते भिरसि दन्तकेभश्सस्य प्रपातः दाक्णकर्णभूलकर्णे चु डितिमिरखरोपघातनामारोगास्यभोषापबाचुकाकालजवलीपलित-प्राद्भविदाक्णप्रवाधेषु वातपैत्तिकेषु मुखरोगे वन्येषु च वातपित्तहरद्रव्यसिकेन रनेहे-नीत ॥ शिरोविरेचनं श्ले पाणाभित्याप्ततालुकग्छशिरसामरोचकशिरोगौरवश्लपीनसाः र्डावभेदकक्रमिप्रतिप्यायापसारगन्धाज्ञानेष्वन्येषु चीर्ज्जनुगतेषु कफ्जेष् विकारेषु गिरोविरेचनद्रव्यौस्तित्सहोन वा स्नेहेनेति ॥ तत्रैतद्दिविधमभुक्तवतोऽन्नकाले पूर्वाक्ले श्चे बारीगिणां मध्याङ्के पित्तरीगिणामपराङ्के वातरीगिणाम् ॥ श्रय पुरुषाय शिरीविरे-चनीयाय दलकाष्ठधूमपानाभ्यां विश्व वक्त्रद्भातसे पाणितापपरिखिन्नसृदितगलकपोल-ललाटप्रदेशाय वातातपरजोहीनवेश्मन्य्तानशायिने प्रसारितकरचरणाय किञ्चित प्र-विलिम्बितिश्रासे वस्त्राच्छादितनेत्रायवामहस्तप्रदेशिन्ययोत्रामिततासायाय विश्वस्त्रो-तसि दिचिणहस्तेन से हस्षणानुतम रजतम्वर्णतास्त्रस्तात्रग्रतीनामन्यतमस्यं ग्रत्या पिच्ना सखोषणं सेहमद्रामामिञ्च दव्यवच्छित्रधारंयया नेत्रे नप्राप्नोति ॥ स्ने हैऽविस-च्यमाने शिरो नैव प्रकश्पयेत्। न कुप्ये न प्रभाषे च न चण्यान इसेत्तथा॥ एते हि वि-इतः स्रे हो न सम्यक्पतिदाते। ततः कालप्रतिग्यायि परोऽचिगदसभावः॥ तस्य प्रमा-ग्मष्टो विन्दवः प्रदेशिनीपर्वे हयनिः स्टता प्रथममाता हितीया श्रुतिस्तृतीया पाणि-श्रुतिरित्ये तास्तिस्रो माता यथा वसं प्रयोज्याः । स्नेहनस्यं नचीपगिलेत्वयंचिदिष ॥ गुङ्गाटक्समिम्राव्य निरेति वदनाख्या । कफीत्क्रोग्रभयाचीव निष्ठवेदविधार्यन्

दत्ते च पुनर्पा संखेदा गलकपोलादीम् धूम मासेवेत भोजयेचैनसिभणन्दि ततोऽस्या चारिकमादिशेत्। रजीधूमखेचातपमदाद्रवपानशिर खानातियानकोधादीनि च परि

तस्य योगातियोगानां विज्ञानं भवति ॥ लाघवं शिरसी योंगे सुखस्वप्रप्रवोधनम् विकारीपणमः गुहिरिन्द्रयाणां मन.सुख्या ॥ काप्त्रसेकः णिरसी गुक्तेन्द्रियविश्वमः लचणं सूह न्यतिसिम्धे क्षं तत्रावचारयेत्॥ अयोगे चैव वैगुण्यमिन्द्रियाणाच्य क्च-ता। रोगामान्तिस ततेर्थं भूयो नस्यं प्रयोजयेत्॥ चलारो विन्दवः षड्। तथाष्टी वा ययावलं। शिरोविरेकक्के इस्य प्रभागमभिनिर्दिशत्॥ नस्य होन्यपदिष्टानि लचणानि प्रयोगतः। ग्रुडहोनातिसंज्ञानि विश्वेषाच्छास्त्रचिन्तकै: ॥ लाघवं शिरसः ग्रुडिस्नोत:-सां व्याधिनिर्जयः । चित्तेन्द्रियप्रसादश्च शिरसः ग्रुडिलचणम् ॥ कण्डु पदेही गुरुता स्नो-तसाङ्कफसंस्रवः । सूर्षि चीनविग्रहे तु लच्चणं परिकीत्तिं तम् ॥ सस्तुलुङ्गागसी वातहा रिन्द्रियविश्वमः। श्रून्यता शिरसञ्चापि सूभि गाउविरेचिते ॥ होनातिशुं भारापि कप वातज्ञमाचरेत्। सन्याव्वम् विपित्तं सिर्पर्नस्यं निषेचयेत्॥ एकान्तरं दान्तरं वा अ-प्ताइं: वा पुन: पुन: । एकविंगतिरातं या यावदा साधु सन्यते ॥ साक्तेन।भिभूतक व त्यन्तं यस्य देश्नि.। दिकालञ्चापि दातव्यं नस्यं तस्य विजानता ॥ अवधी इस्तान विरेचनवद्भियन्द्सपंदष्टविसंज्ञेथ्यो द्याच्छिरोविरेचनद्याणासन्यतसमवणा ष्य चेतोविकारक्षसिविषाभिपन्नानां चूणें प्रथमेत् । शकीरेच रसचीरष्टतमां वर्ष न्यतमं चीणानां गोणितिपत्ते च निदध्यात् ॥ कुशदुव्यं नभीकणां सुकुभारस्य गीपात म्। मृताः स्त्रे हाः प्रिर शहेर करकस्तेभ्यीययाहितः ॥ नस्येन परिहत्ते व्यो अक्तवानयत-र्पिते उत्यर्थतक्णप्रतिश्यायीगर्भिणी पीतस्त्रे होदकमद्य द्रवी उनीणी दत्तवस्तिः क्रूहो क राक्ष स्तृषितः योकाभिभृतः आन्तो वालो हद्दी वेगावरोधितः चिरः स्नातुकास्य ति ॥ धनातेवे चाभ्ये नस्यधूमी परिहरेत्॥ तत्र होनातिमालातिभीतोष्ण महसापदानाति-प्रविलक्षित्रशिरस उच्छिं यतो विचलतो अध्यवहरती वा प्रतिषिद्वप्रदाना च ज्यापदा भव न्ति त्रणोद्गारादयो दोषनिभित्ताः चयजाय ॥ भवतयात ॥ नस्ये शिरोविरेके च व्या पदो दिविधाः स्मृताः । दोषोत्क्षे शात्चयाचैव सिच्चे या यता ययाकासम् ॥ दोषोत्क्षे य-निमित्तान्तु जयेच्छमनशोधनै:। अय चयनिभित्तांस्तु ययाखं हैइणं दितम् ॥ प्रतिम-भ्रीयतुर्देशसु का लेषुपादेयं: । तदाया । तत्योसितेनः पृचा जितदन्ते न रहा जिर्भे च्छता व्यायामव्यवायाध्वपरित्रान्तं न मस्रोश्वारकवसाञ्चनान्ते भुक्तवता छदितवतादिवासभी-पतेन सायचे ति ॥ तत्र कल्पोल्यितेनासेवितः प्रतिमधी रात्रावुपचितनासास्रोतीगतं , लम्पहन्ति मनः प्रसादञ्च करोति। प्रचालितदन्ते नामेवितो दन्तानां दढ्तां वद्ध-

सीगन्ध्ये चापादयति ॥ ग्रष्टा विर्मच्छता सीवती नासास्त्रोतसः क्लिनतया रजीध्मी वा नादाधते ॥ व्यायामसैयनाच परित्रान्ते नासिवितः श्रमसुपहन्ति ॥ सूत्रोचारान्ते वा से वितो दृष्टे ग्रेक्त्वमपनयात ॥ कवलाञ्चनान्ते सेवितो दृष्टि प्रसादयति॥ अभूकावता से-वित: स्रोतसां विश्व लिं लघुतां चापादयति ॥ वाग्ले नासेवित: स्रोतोविलग्ने स्रोधाण-सपोच्च भन्नं काङ्चामापाइयति॥ दिवाखप्रोस्थितेनासेवितो निद्राशेषं गुक्वं मर्लं चापा ह्य चित्तं काग्यं जनयति ॥ सायं चासेवितः सुखनिद्राप्रकोधं चेति ॥ ईषद् च्छि ह्वतः स्त्र हो यावदक्षं प्रपद्मते। नस्ये निषिक्षं तं विद्यात्पृतिमधं प्रमाणतः ॥ नस्येन रोगाः शास्य क्ति नराणामृद्र्वेजत्जा:। इन्द्रियाणां च वैमत्यं कुर्यादास्यं सुगन्धि च॥ इनुदन्तिश-रोग्रोव। दिक्रज्ञाहरसां वसम्। बलीप सितखा सित्य ब्रह्मानां च। प्रमध्यवः॥ तैसं कपे स वाते स्थात केवसं पवने वसाम् । दद्याक्सपिः सदा पित्ते मज्जानं च समाइते ॥ चतुर्व-धस्य खिहस्य विधिरेव प्रकीति तः । ऋ सस्यानाविरोधित्वात्तेषु तैसं विधीयते ॥ अतः परं प्रवस्थामि वावलयहणे विधिम् । चतुर्वी कवलः संही प्रसादी भोधिरोपणी ॥ स्ति म्धोषणै: खे दिको वाते खादुशीतै: प्रमादन:। पित्ती कटुम्ललवणैक्चो वणै: श्रीधन: क-फी ॥ कषायतिक्रसधुरै: कटू खोरोपकी व्रणे । चतु व्यिधस्य चैवास्य विशेषोऽयं प्रकोत्ति तः ॥ तत्र तिलवटकववामर्घपहरोतकोकलकमालोखा तैलग्रससुराम्त्रधारसधूनाम न्यतमेन सलवणमाभिप्रतप्तसुपिखन्नसृदितगलकपोलललाटप्रदेशो धारयेत ॥ सुखं स-चार्थते यातु मात्रा सा कवले स्मृता। असन्तार्था तुया मात्रा गण्ड्यः स प्रकीर्त्तिः तावच धार्यितव्योऽनन्यमनसीकतदेचेन यावद्दीषपरिपूर्ण कपीललं नामास्रोतीनयन-परिष्नावय भवति तदा विभोक्तव्यः पुनयान्धाग्टहीतव्य इति ॥ एवं स्त्रेष्टपयः चीद्ररस-मूत्राम्लसंस्ताः । कषायोण्णोदकाभ्याच कवला दोषती हिताः ॥ व्याधेरपचयस्तृष्टिवै-यदा वक्का वावं। इन्द्रियाणां प्रसादय कवले ग्रुडिलचर्ण ॥ हीने जाडाकफोत्को याः वरसज्ञानमेव च । श्रतियोगान्सुखे पाकः शोषत्रणाक् चिल्लमाः ॥ शोधनीयविश्रेषेण भवन्त्योवं न संगयः। तिला नीलीत्पलं सर्विः प्रकरा चोरमेव च ॥ सचीद्रो दग्धवक्रास्य गर्ड पो दास्नाशन: : कवलस्य विधिर्ह्यां प समासेन प्रकी ति त: ॥ विभन्य भेषनं क्-ं व्यीत प्रतिसारणं। कल्को रसिक्रया चीट्रं चूणें चिति चतुर्विधं॥ महत्व्यप्रप्रणीतन्तु य-यास्त्रं सुखरोगिणां। तिस्मिन्योगसयोगश्च कवलोक्तं विभावयेत्॥ तानेव प्रमयेद्व्याधी-न् कावलो यानपो इति । दाषघुमनिभ चन्दि भो नयेच तथा नरम् ॥ इति श्रीसीश्रुत दायव्येंदशास्त्रे चतुर्थं चिकित् सितस्त्रानं समाप्तम् ॥

#### कलपस्थानस्॥

प्रथमोऽध्यायः॥

अयातीऽसपानरचाकरपं व्याख्यास्यासः।

धन्वन्तरिः वाणिपतिस्तपोधर्मास्तावरः । सुय्तप्रस्तीन् शिषान् प्रमासाइतमासनः रिपकी विक्रासाकान्ता ये च स्व कात्यनां गता:। सिस्टचावः क्रीधविषं विवरं प्राप्य ता-हमं ॥ विषे हिन्य निपुणं नृपति दुष्टचेतसः । श्चियो वी विविधान् धोगान्कदाचिस् भ-गेच्छ्या ॥ विषकन्योपयोगाद्वा च्याज्यश्चादस्य वरः । तस्त्राष्ट्रै द्योन सततं विषाद्रस्थी नराधिपः । यसाच चेतोऽनित्य त्यस्यवत् प्रथितं नृगां।न विष्यस्योत्ततो । राजावदाचि-दिप कस्यचित्। कुलीनं धार्सिकं हिन्यधं सुस्तं सततीत्यतं चल् व्धमगठं सक्तं कतर्ज प्रियदर्भनं ॥ क्रोधपाक्ष्यमास्त्रथ्यमदालस्यविवर्जितं । जितेन्द्रियं चमावन्तं ग्रचिं गी-खदयान्वितं ॥ मेथाविनमसंयान्तमनुरक्तं चितेविणं । पट् प्रग्रसं निपुणंदचं मायावि-वर्जितं ॥ पूर्वोक्तेय गुणैयुक्तं नित्यं मिनिष्कितागदं । महानसे पर्जीतवैद्यंतिहदापू-जितं ॥ प्रशस्तिदग्देशकतं ग्रुचिभाण्डं सहच्छ्चि । सजालकं ग्वाचाट्यमात्सवर्गनि-पेवितं ॥ विकचमृष्टमंमृष्टे सवितानं क्रतच नं। परीचितस्त्रीपुरुषं भवेचापि सहान सं ॥ तत्राध्यचं नियुक्षीत प्रायोवैद्यगुणान्वतं । ग्रचयो दिचणा दचा विनीताः प्रि यदर्भनाः ॥ सविभक्ताः सुममसी नीचक्रेयनखाः शिराः । स्नाता हढं संयुक्तिनः कती णोषाः सुतंयुताः ॥ तस्य चाज्ञाविधेयाः स्युविविधाः प्रिकिम्भिणः । श्राष्टारस्थितयश्चा-पि भवन्ति प्राणिनो यतः॥ तस्मान्महान्से वै दाः प्रमाद्राहितो भवेत्॥ साहानसिक-वोद्धारः सीपौदनिकपौषिकाः । भवेयुर्वेद्यव्यगा येचापात्ये तु केचन ॥ दक्षितज्ञो-सनुषाणां वाक्वेष्टमुखवैक्ततै:। विद्यादिषस्य दातारमिभिक्तिके व बुहिमान्॥ न दः अतर दात्य्तरं पृष्टो विवचन् मोइमिति च। अवायं वह सङ्गीर्ण भाषते चापि स्टबत् ॥ क्फोटयत्य इं लीभू मिमकसाहि लिखे हमेत्। वैपयुजायते तस्य त्रस्व यान्योऽन्यमी चते ॥ चिमो विव्यवसुध नखैः किञ्चिच्छिननारि। पालभेतामझहोनः करेण च शिरोबेहान् निर्धियासुरपदारैवींचते च पुनः पुनः। वर्त्तते विपरीतस्तु विषदाता विचेतनः॥ के चित्रयात्पार्थिवस्य त्विता वा तदाच्या । असतामिष सन्तोऽपि चेष्टां कुर्वेन्ति साने वाः ॥ तस्मात् परीचणं कार्यं खत्यानामादितो नृषैः । असे पाने दन्तकोष्ठे तथाभ्यक्षेऽ यसीखने ॥ उत्सादने कषाये च परिषे केऽनुलेपने । संच् वस्त्रेषु प्रव्यासु कवचा भरणेषु र॥ पादकापादपीठेषु पृष्ठेषु गजवाजिमां । विषजुष्टेषु चान्येषु नव्यभूमाञ्चनादिषु त्रणानि प्रवृद्धासि चिकित्सासप्यनन्तरम् । स्टपभन्नादिसं न्यस्तं सविषं भचयन्ति

ये ॥ तत्रैव ते विनम्शन्ति भचिकावायसादयः । इतभुक्तेन चान्नेन सूर्य चटचटायते ॥ मयूरकण्डप्रतिमो जायते चापि दु सन्नः । भित्राचि स्तोन्णपूमस न चिराचीपगास्यति॥ चकोरस्याचिवैराग्यं जायते चिप्रमेव तु । दुष्ठानं विषमंस्षष्टं स्वियन्ते जीवजीवकाः॥ कोकिनः खरवैज्ञत्यं को चस्तु सदस्र च्छति । हृष्यं स्मय्र उद्विग्नः क्रीयतः ग्रुकसारिके ॥ इंसः चेडित चात्वर्ध सङ्गराजस्तु कूजित । एवतो विस्जन्यशु विष्ठां सुञ्चित सर्कटः ॥ सनिक्षष्टां स्ततः कुर्यादा जस्तात् सगविचाः । वेश्मनीऽय विभूषार्थं रचार्येचात्मनः स-दा ॥ उपचित्रस्य चः सस्य वाष्ये णोद्धं प्रमण्या । हत्यी छा स्वान्तनेत्रत्वे विशेदुः खञ्च जायते ॥ तल नस्याञ्चनं कुष्ठं रामठं नलदं मधु । कुर्याच्छरीषरजनीचन्दनैय प्रलीपन-म्॥ हृदि चन्दनसेपस्तु तथासुखमवाष्ट्रयात्। पाणिपास पाणिदाहं नखगातं करोति च॥ श्रव प्रलेपः स्थामे न्द्रगोपासोसीतपलानि च। स चेत्प्र सादारमोश्राद्वा तदनम्पसेवते।। घष्टीलावत्तती जिहाभवत्य रसवेदिनी। तुद्धते दस्यते चापिम् बना चस्यात् प्रसिच्य-ते ॥ तत्र वाष्पेरितं कमा यस स्यादान्तकाष्ठिकं मूर्च्छां क्टरिमतीसारमाध्मानं दाइ-विषयादिन्द्रयाणाञ्चतेकत्यं कुर्यादामाययंगतं । तता ग्रमदना लावु विस्वीकी यातकी फ लै: क्टर्नं दध्युनि चर्थ्यासय वा तण्डुलाब्बुना। दाइं मूच्छी मितिसारं नृणा मिन्द्रियवैकतं ॥ आटोपपाण्डुतां कार्थां कुर्थात्पकाययं गतं। विरेचनं सप्तर्पष्कं तत्रोत्तं नोलिनीफ-लम् । द्वादूबी विवारिस पेयो वा सधुसंयुतः । द्वद्रयेषु ॥ सर्वेषु जीरसद्योदकादिषु भयन्तिचिविधा राज्यः फोणवृद्बुद्जनम च । छायाचात्र नद्ग्यन्ते दृष्यन्ते यदि वापुनः।। भवित यमलान्छिदास्तन्थोवा विकतास्तया। शाकसूपात्र मांसानि हिन्दानि विरसा व व । सद्या पर्या वि तानीव विगम्धानि भवन्ति च । गम्धवर्षरसे हीनाः सब्बे भच्छा फलानि च ॥ पक्षान्याग्र विशोर्थ्यन्ते पाकमामानि यान्ति च । विशोर्थ्यते कूर्वकस्तु द-नकाष्ट्रगति ।वय ॥ जिह्वादन्तीष्टमांसानां श्वययुद्योपजायते ।श्रयास्य धातकी पुष्यपथ्या जब्बू प्रलाखिभः ॥ सुचीद्रेः प्रच्छिते शोफे कत्ते व्यं प्रतिसारणं । स्रय वाङ्गीठमूलानि त्वच समच्छद्य वा॥ शिरीषमाष्यका वापि सचीदाः प्रतिसारणं। जिल्लानिलेखकवली दन्तका उवदादिशेत् ॥ पिच्छिको बहुकोऽभ्यङ्गीव वर्णीवाविषान्वितः । स्कोटणन्मक्षा स्रावत्वक्षाका खेशनं ज्वरः ॥ दरणं चापि सांसानामभ्यक्षे विषसंयुते । तत्र भीता स्यु सितास्य कर्त्तं व्यमनुखेपनं ॥ चन्दनं तगरं कुष्ठसुभीरं वेणुपत्रिका । सोमवर्त्वस्रता खेता पर्दमं कालीयकं त्वचम्॥ कपित्थरसमात्राभ्यां पानमेतचयुज्यते। उसादनेपरी पेकी कषाये चानुको पनि॥ मय्यावस्ततनुत्रे षुच्चेयमभ्यक्रलचणैः। केममातः मिरोदुःखं खिभ्यः रुधिरागमः॥ ग्रन्थिजग्मोत्तसाङ्गेषु विषजुष्टे तुलीयने । प्रलेपीबहुगस्तत्रभाविताः क्षण् स्तिकाः ॥ ऋस्यपित्रष्टताय्यामापालिन्दीतगड् कीयकैः। गोमयस्वरमोन्यपि इति

यालतीरसः॥ रसोस्विकपण्यावाधूमीवाग।रसस्यवः ग्रिरोऽध्यङ्गः ग्रिरस्त्राणं सानस्प्योष मेवच ॥ सजय विषसंस्टासाधयेटनुनेपवत् । सुखलेपे सुखं स्थावं युक्तसभ्यक्रलच्योः॥ पद्मिनोकार्टकप्रखाः कार्टकेसोपचीयते। तत चौद्रष्टतं पानं प्रलेपसन्दनं प्टतम्। प यस्या सधुकं फ्छो बन्धु जीवपुननेवा ॥ श्रस्याखां अञ्चरादीना लालासावीऽचिरत्तता । स्मिक्पायुमेद्रमुष्के षुयुक्तेषु स्कोटसम्भवः ॥ तत्राभ्यक्वदेवेष्टा यात्वाचनयोः क्रिया। श्रीणितागमनं खेभ्यः मिरोक्ज् कक्षप्तं सत्रः ॥ नस्यधूमगते जिङ्गमिन्द्रियाणान्तु वैक्तत-म्। तत दुग्धौरीवादीनां सर्पि: सातिविषौ: शृतम्॥ पाने नस्यो सम्बेतं हितं समदयान्त-कं। गन्ध हानिर्विवर्णत्वं पुष्पाणां स्तानता भवेत्॥ जिन्नतथ शिरोदुः खं वारिपूर्णे च लोचने। तत्र वाष्येरितं कसी स्खालेपे च यत्स्सृतम्। कर्णतेलगते त्रीत्रवैगुखां भो-फवेदने ॥ कर्णस्वावस तलागु कर्ते व्यं प्रतिपूरणं । स्वरसो बहुपुतायाः सप्टतः चौद्रसं-युत: सोमवल्करसद्यापि सुशोंतो हित इथते। श्रय पदेहो दाह्य वेदनादृष्टिविभ्यस: ॥ श्रञ्जने विषसंस्रष्टे भवेदानध्यमयापि वा। तत्र सद्योष्टतं पेयं तर्पण्च समागधं॥ श्र-च्चनं मेषगृङ्गस्य निर्धासो वर्णस्य च। मुष्ककस्याजकर्णस्य फोणो गोधित्तसंयुतः॥ का-वित्यमेषगुङ्ग्योस पुष्पं भन्नातकस्य वा। एकौकं कार्यत्युष्पं बन्धू काङ्कोठयोरिण ॥ भी-फः सावस्त्रधास्तापः पादगोःस्के।टजन्मच । अवन्ति विषजुष्टाभ्यांपादुकाभ्यामसंग्रयम् ॥ उपानत्यादपोठानि पादुकावतप्रसाधयेत्। भूषणानि इताची षि न विक्षान्ति यथापुरा॥ स्वानि स्थानानि चन्य्य दाइपाकावदारणे.। पादुकाभूषणे युक्तसभ्य इविधिमाचरेत्॥ ' विषीपसर्गी वाष्पादिभूषणान्तोयभीरितः। सभीच्योपद्रवांस्तस्यविदधीतचिकित्सितम्॥ सहासुगन्धिसगदं यं प्रवच्चासि तं भिषक्। पानालीयननस्येषु विद्धीतास्त्रनेषु च। वि-रेचनानि तीच्छानि कुर्यात्प्रच्छर्दनानि च। सिरास व्यध्येत् चिपं प्राप्तं विस्नावनं य-दि॥ सूषिकाजक्हावापि इस्ते बढा तु भूपतेः । करोतिनिळ धं सळ मनं विषसमायु-तम् ॥ दृदयावरणं नित्यं कुर्याच मित्रमध्यगः । पिवेद्ष्ठतमजेया ख्रमस्ताख्यञ्च बुडि-मान्॥ सपिदेधिपयः चीद्रं पिवेदा शीतलं जलं। मयूराच्चललान् गोधाः प्रषतान् इ-रिणानिप ॥ सततं भचयेचापि रसांस्तेषां पिवेदपि । गोधानकुलमांसिष्ठहरिणस्य च बु-हिमान् ॥ दद्यात्सुपिष्टां पालिन्दीं मधुकं शर्करान्तया । शर्करातिविषे देयेमायूरे समधी षधे॥ पार्षते चापि देयाः स्युः पिप्पत्यः समहीषधः। संचीदः सप्टतर्श्वीव शिम्बीयूषो हित: सदा। विषम्नानि च सेवेत भक्त्रभोच्यानिवृहिमान् ॥ पिप्पलीमधुकचौद्रमक्रेनु-क्वुभि:। इद्येद्गुप्तहृदयो भित्ततं यदिवा विषम्।

द्वितीयोऽध्यायः॥

In

जयातः स्थावरविषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यासामः।

स्यावरभ्रङ्गसञ्चेव बिबिधं विषम्चते। द्याधिष्ठानमायन्तु वितोधं षोड्यास्यं॥ सूलं पत्रं फलं पृष्पं त्वक् चीरं धारएवच । निर्यासी धातवसीय कन्दस दगमा स्नृतः तम क्लीतका खमारगु आसुवस्यगर्गरक करघाटविद्य च्छिखाविजयानी लष्टी सूलवि वा पि विषयतिक। संस्व। वरदाक्ककरमामहाकरमाणि पञ्चपत्र विषाणि॥ कुम्हतीरेणुका कर-अमहाकरभक्केटिकरंशकखद्यीतकचर्मरीभगन्धासर्पघातिनन्दनसारपाकानीति हाद-श्रफलविषाणि ॥ वेवकादस्वविज्ञकरभामहाकरभाणि पञ्चव्यविषाणि ॥ श्रन्त्रवाचका कत्तरीयसीरीयककरघाटकरभनन्दनवराटकानि सप्तत्वक्षारनिर्यास विषाणि॥ क्र-सुदन्नी स् ही जालची यांणि वी पि चीरविषाणि॥ फेणाश्मभसा हरितालच हे धातुवि-षे ॥ कालकूटवत्सनाभसपंपकपालककर्मकवैराटकमुस्तकगृङ्गीविषपपौण्डरीकमूचकः हालाहलमहाविषकर्कटकानीति वयोदश कन्दविषाणि । इत्ये वैपञ्च पञ्चाशत् स्थावर-विषाणि भवन्ति ॥ चत्वारि वत्सनाभानि मुस्तके हे प्रकीर्त्ति । षट्चैव सर्षपाण्याहः श्रेषाखे कैकमेव तु ॥ उद्देष्टनं मूलविषै: पलापो मोह एव च । जुक्साङ्गोद्देष्टनव्यासा जी-याः पञ्चाविषेण तु ॥ मुष्त्रयोफः फल्विषैदी होऽन्नहेष एव च । भवेत्प ष्पविषे रक्टिरा-धानं मोह एव च ॥ त्वन्मारनिर्यासिववैष्पयुत्तौर्भवन्ति हि । प्रास्यदीर्गनध्यपाष्ट्राध्य-रीचन्नफसंस्त्रवाः। फेपागमः चौरविषे विड्मेदो जिस्नि हता। इत्पोडनं धात्विषे-र्मू च्छी दाइय तालुनि ॥ प्रायेण कालघातीनि विषाण्येतानि निर्दियत्॥ कन्दनानि त तीच्यानि तेषां वच्यास विस्तरं सामीचानं कालकूटे विषयुः स्तम्भ एव च। योवास्तम्भी नवसाभे पीतविष्सूत्रनेत्रता । सर्पेपे तालुवैगुखमानाही यत्यिजन्य च । योवादीव्यंत्य-वाक् मङ्गी पालके हनुमताविष्ठ ॥ प्रसेकः कर्दमास्ये तु विड्मेदो नेवपीतता । वैराटके ना इदः खं शिरीरीगय जायते ॥ गातस्तको वेपयुष जायतेमुखकेन तु । शृङ्गीविषेणाङ्गसा ददाहोदर विष्ठह्यः ॥ पुण्डरोकेन रत्तत्वमन्योर्ह हिस्तयोदरे । वैवर्षः सूनकेम्कर्दि हिला गोफप्रमुढताः॥ चिरेणोच्छ्रसिति प्यावो नरे हालाइलेन वै। सहाविषेण हृदये गत्थि-शूलोइमी स्थम् ॥ कर्कटैनोत्पतत्यूद्धें इसन्दन्तान्द्यत्यपि । कन्दजान्युपवीर्याणि प्रयु क्षानि त्रयोदम ॥ सर्वाणि कुमलैर्ज्ञेयान्येतानिदमिभर्गुणै: । क्ष्यसुणां च्यां स्ट्याम। श्रव्यवायिच ॥ विकाशि विश्वद्धीव लघुपाकि च तत्स्मृतम् । च्यातकोपयेदायुमी ण्यातिपत्तं सभी णितम् ॥ मानसं मोहयेत च्यादक्षवसाव्छि. नत्तरि । शरीरावयवान् सीच्यात्प्रविशेदिकरोति च ॥ शास्त्वाद।श तबन्तिन्ध्यस्य यात्प्रकृतिं भजेत्। च पयेच विकाणित्वाद्दीषान्धातून्मसानपि॥ वैग्रच।दतिरिहाः क्षण चित्रित्स्यच साधवात्। दुजरञ्चाविपाकित्वात्तसात् क्षीययते विरं॥ गुल्यपि चित्रे

खच कविमं चापि तदिषम्। सद्योव्यापादयेतत् ज्ञेयं दगग्णान्वितम्॥ यत् स्थावरं जङ्गमक निसं वा दे हाद शेषं यद निर्गतं तत्। जी में विषद्गी विषिधि हतं वा दावा बिनवा-तालपगोषितं वा ॥ खभावंतो वा ग्णविप्रहीनं विषं हि द्षोविष्रतासुपैति । वीर्थालप-भावात्र निपातये नत् काफा हतं वर्षे गणा नुबन्धि ॥ तेना दितो भित्रपुरी षवणी विगन्ध-वैवर्ण सुखः पिपासी। सृच्छेन् वमन् गद्गद्वाग्विपक्रो भवेच दुष्योदरि इज् ए:॥ आमागयस्थे कफवातरोगी पकाययस्थे इनिलिपक्तरोगी । भवे नरोध्वस्तिशिरो कृहाक्रो विल्मपचन्तु, यथा विरुद्धः ॥ स्थितं रसादिष्वयवा यथोक्तान् करोति धातुप्रभवान् वि-कारान्। कोपञ्च शीतानिलदुदिनेषु यात्याशु पूर्वं गृण् तत्र रूपं। निद्राग्रतच्च विज्-क्भणञ्च विश्व षहर्षावयवाङ्गमदेः । ततः करोत्यत्रमदाविपाकावरोचकं मण्डनकीठमो-हान् ॥ धातु चयं पादकराख्यशोफं दकोदंरं क्रदिमधातिसारं । वैरस्यमू क्रांविषमञ्च-रान्वा कुर्यात् पहडां प्रवलो तथां वा ॥ उन्मादमन्यज्ञनयेत्तयान्यदाना इमन्यत् चपयेच श्रुक्तं। गाद्गदासन्यज्जनयेच कुष्ठं तांस्तान् विकारांच बच्चप्रकारान्।। दूषितं देशका-लाबदिवास्वप्रैरभी च्लागः । यस्माद् द्षयते धातून् तसाद् द्षीविषं सातम्॥ स्थावर-स्वीपयुक्तस्य वेगे तु प्रथमे न्यां। प्यावाजिह्वा भवेत् स्तब्धामू च्छी खासस जायते ॥ दितीये वेपयुः खेदी दाइ: कण्डू कजस्तथा। विषमामाग्यप्राप्तं कुकते हृदि वेदनां॥ तालुगोष हतोये तु गूलं चामागये सम दुवेंगे इरित गूने जीर्यते चास्य लोचने। पकाशयगते तोदो हिङ्का कासीऽन्त्रकूजनं। चतुर्थे जायते वेगे शिरमञ्चातिगीरवं ॥कफप सेकोवैवर्णा पर्वभेदय पश्चमे।सर्व्य दोषप्रकोषय पकाधाने च वेदना। पष्ठे प्रजापणाश्य स्यां वाप्यतिसार्थिते । स्कन्धपृष्ठकटीभद्भः भित्रिधेससप्तमे ॥ प्रथमे विषवेगे तु वान्त योत स्वुसेवितं। यगदं सधुसिप्थां पायये समायुतं ॥ हितीये पूर्ववहान्तं पायये स् विरेचनं। तिरीयेऽगद्पान्न, हितं नस्ये तथा इनं॥ चतुर्थे को हसंमियं पाययेत। गदं भिषक्। पञ्चमे चौद्रमधुककाषयुक्तं प्रदापयेत्॥ षष्ठे ऽतीसारविसिह्यत्वपीड्य सप्तमे। सृधि काकपदं काला सास्रगा पिसितं चिपेत्॥ वेगान्तरे लन्यतमे कते कमीण भोत-लां। यवाम् सप्तत्वीदः सिमां द्यादिचचणः ॥ कोषातक्योऽग्निकः पाठास्येवल्खाः स्ताभया:। शिरीषः किणिही ग्रेलुर्गिधाह्वारजनोद्दयम् ॥ पुनर्नवे हरेणुस विकट्: सारिवे वसा। एषां यवार्ग् विद्यारे कता हिन्त विषदयम् ॥ मधुकं तगरं कुष्ठं सद्दार इरेगवः । पुत्रामेलेलवासूनि नागपुष्पात्पलं सिता ॥ विडक्कं चन्दनं पत्रं प्रियङ्क् ध्यास-हिं। इरिद्रे हे वहत्यी च सारिवे च स्थिरा सहा॥ कश्केरेवां घृतं सिबमजेयिम-तुं। विषाणि इन्ति सर्वाणि शीघ्रमेवाजितं काचित्॥ दूषीविषातं सुक्तिसमू-ि नं। पाययेतागदं नित्वसिसं द्वीविषापत्तं ॥ पिषास्योध्यासकं सांसी सा-

a to Pay of the

वरः पिपिनवं। सुविचेका समुद्धां ना तोयं कनकगैरिकं ॥ चीद्रयुक्तोऽगदो छोष दूषी। विषमपोइति। एष नामा विषारिस्तु नरान्यवापि वार्थ्यते ॥ ठ्वरे दाहे च हिक्का या-मानाहे ग्रक्तसंचये गोफेऽतिसारे सूर्च्छायां हृद्रोगे जठरेऽपि वा॥ उन्हादे वैपयो चैव ये चान्ये स्युक्पद्रशः। यथास्तं तेषु-कुर्व्वीत विषम्ने रीषधेः क्रियां ॥ साध्यसात्मवतः स्यो याप्यं सम्बस्तरोह्यतं। दूषीविषससाध्यन्तु चीणस्याहितसेविनः॥

### तृतीयोऽध्याय:॥

श्रयातीजङ्गमविषविज्ञानीयमध्यायंत्र्याख्यास्यामः।

जद्भमस्य विषक्षीतान्यधिष्ठानानि षोड्य।समासेन सया यानि विस्तरस्ते षु व स्थ ते॥तत दृष्टिनिखामंदंद्रानखमूतपुरींषश्च सलालां में वसुखमन्दं गविशि वित गुद । स्थिपि मः गू का गवानी ति ॥ तम्र दृष्टिविक्वासविषास्तु दिव्याः सर्पाः । भीभास्तु दं प्राविषाः 👃 माजीराख्वानरमकरमण्डूकपाकमत्स्यगोधाग्रस्कूकपचलाकग्रहगोधिकाचतुष्पादकी-टास्तथान्ये दंष्टानखविषाः ॥ चिपिटपिचटककषायवामिकमवेपवासिकतोटकवर्चः की-टकी खिल्पकाः प्रक्रन्मतिवषाः ॥ भूषिकाः प्रक्रविषाः ॥ लताय लालाम्तपुरीषमुख-सन्दं भनखग्रकात्ते विवषाः ॥ वृश्विकविष्वभारराजीवमन्खोचिटिङ्गाः समुद्रवृश्विकाया-खविषा: ॥ चित्रशिर:मरावक्दिशतदाक्कारिसेदकशारिकाम्खा मुखमन्दं शविशर्षित-स्वपुरीषविषाः ॥ सचिकाकणभजनायुका सुखसन्दंश विषाः ॥ विषह्तास्थिसप्कण्ट-कवरटीमत्स्यास्थिचेत्यस्थिविषाणि॥ शकुलीमत्स्ररक्तराजीचरकीमत्स्यास्थ पित्तविषाः॥ सूच्यात्ग्डोचिटिङ्गवरटीगतपदीश्ववक्तभिकाशृङ्गीभ्यमराः श्वात्ग्डविषाः । कीटसप-देश गतामवः भवविषाः भेषा द्वनुका स्ख्यान्दं गविषेष्वेव गण्यितव्याः ॥ अवन्ति चाः त ॥ राज्ञीऽरिटेशी रिपवश्लणास्तुमार्गान्नध्मश्वमनान् विषेण । संदूषयन्ये भिरतिप्रदुष्टा-न विज्ञाय लिङ्गेरभियोधयेच ॥ दुष्टं जलं पिच्छिलसुयगन्धि फेणान्वितं राजिभिरावृत-च । मण्डू कमत्स्यं स्त्रियते विष्ठङ्गा मत्ताच सानूपचरा स्त्रमन्ति ॥ सज्ज न्तियः च। व न-राखनागास्ते क्किरिमो इन्वरदा इयो फान्। गंकिन्ति तेषामप इत्य दोषान् दुष्टं जलं यो धयितुं यतेत ॥ धवाञ्चकणीसनपारिभद्राः सपाटलाः सिद्धकमोचकी च । दग्धाः सरा-जद्मसीमवरकास्तद्भसामीतं वितरेत्वरःसु॥ भस्माञ्जलिञ्चापि घटे निधाय विभीधये दीपितमेवसन्धः। चितिप्रदेशं विषदूषितन्तु शिलास्थलीं तीर्थसथेरिणंवा ॥ स्पृशन्ति गात्रेण तु येन येन गोवाजिनागोष्ट्रखरा नरा वा। तच्छूनतां यात्यथ दद्यते चूर् थीते रोमनखास्त्रधैव ॥ तत्राप्यनन्तां सहसर्व्यंगन्धैः पिष्टां सुराभिर्विनियोच्ये क्ष् सिचीत् पयोभिस्तु सट्नितेस्तं विडङ्गपाठाकरभीजली वी॥ त्येषु भ

सीदिन्त मुर्च्छ न्ति वमन्ति चान्ये । विड्भेदमच्छन्यय वा स्त्रियन्ते तेषां चिकित्सा प्रणयेद्यथोक्ताम् ॥ विषापहैर्वाप्यगदैर्विलिप्य वाद्यानि चित्राखपि वादयेत । तारः सु-तार. ससुरेन्द्रगोप: सवै स तुल्य: कुरुविन्दभाग: ॥ पित्तेन युक्षी: कपिलान्वयेन वाद्य-प्रलेपी विहित: प्रमस्तः । वाद्यस्य मच्देन हि यान्ति नामं विषाणिघीरास्यपि यानि मिला ॥ धूमेऽनिली वा विषसम्प्रयुक्त खगा समात्तीः प्रपतिन्त भूमी सप्रतिकयस्यााः शिरोक्जिय भवन्ति तोत्रा नयनामयाय ॥ लाचाहरिद्रातिविषाभयाव्दहरेणुकीलादलव-स्क्रजुष्ठम्। प्रियङ्ग् काञ्चाप्यनले निधाय धुमानिलौ चापि विशोधयेत ॥ प्रजासिमासा त्मयोनेव द्वापः सृजतः किल । अकरोदसुरोविव्नं कैटभोनाम दर्पितः ॥ ततः क्रु इस वैं वक्कादुब्रह्मणस्ते जमोनिधे। क्रोधो वियहवान् भूला निःपपाताय दाक्णः ॥ सतं-दराह गर्जन्तमन्तनाभमहावलं। ततोऽसुरं घातयिला तत्ते जोऽवर्द्दताद्वतं ॥ ततो वि-षादो देवानासभवत्तं निरोच्य वै। पिषादजननत्वाच विषमित्यभिधीयते ॥ ततः सृष्टा-प्रजाः श्रेषं तदा तं क्रोधमोखरः । विन्यस्तवान् स भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ यथात्यकाः रसं तोयमन्तरी चानमहोगतं। तेष तेषु प्रदेशेषु रसन्तं तं नियच्छति ॥ एवमेवं विषं य-दाद्द्रयं व्याप्यावितष्ठते । स्वभावादेव तं तस्य रसं समनुवर्तते ॥ विषे यसादुगुणाः स वं तीच्णाः प्रायेन सन्ति हि। बिषं सर्वमती च्रेयं सर्वदीषप्रकीपणं। ते तु हित्तं प्रक्षपि-ता जहित खां विषादिताः नोपयाति विषं पाकसतः प्राणान् कणि च ॥ स्रोष्णणाहत-मार्गत्वादुच्छासी ऽस्य निक्ध्यते । विसंज्ञ: सति जोवेऽपि तस्मात्तिष्ठति मानवः ॥ गुक्रवत सर्वसर्पाणां विषं सर्वपरीरगम्। ऋडानामेति चाङ्किभ्यः प्रक्रं निमीत्यनादिव ॥ तेषां व-डियवहं ष्टास्तासु सञ्जिति चागतं। अनुद्वत्ता विषं तस्ताच सुञ्चन्ति च भोगिन: ॥ य-सादत्यर्थमुखाञ्च तीच्याञ्च पठितं विषं। अतः सर्व्य विषेष् ताः परिषेकस्त गीतलः॥ सन्द-कीटेषु नात्युत्तां बहुवातकापं विषं। अतः कीटविषे चापि खंदी न प्रतिषिध्यते॥ कीटै-र्देष्टानुयविषे: सर्पवत्समुपाचरेत्। स्वभावादेव तिष्ठे तु प्रहारादंसयीविषम् ॥ व्याप्य सा-वयवं देई दिग्धविदाहिदष्टयोः। लीखाहिषान्वितं मांसं यः खादेन्सतमात्रयोः॥ यथा-विषं स रोगेण क्लिप्यते स्वियतेऽपि वा ॥ श्रतसाप्यनयोभासमभन्यं स्तमावयोः ॥ जू-इर्तार्त द्पादेयं प्रहारादंसवर्जितं। सवातं ग्टहधूमाभं पुरीषं योऽतिसार्थते ॥ आधातो ऽत्यर्थम् शास्रो विवर्णः सादपी डितः। उद्दमत्यय फेण्ड विषपीतं तसादिशेत्॥ नचास्य हृदयं विक्विषदुष्टं दहत्यपि । ति स्थानं चेतनायाः स्वभावाद्वाप्यातिष्ठति ॥ अस्वत्य-वित्ति मुनश्मग्रानवस्मीकसन्ध्यासु चतुष्पयेषु ! याग्ये सिपत्रे परिवर्जनीया ऋचे नरा त् दष्टाः ॥ दार्व्वीकराणां विषमाग्रवाति सर्वाणि चोष्णे हिगुणीभवन्ति । भ-ः ॥ रेरेरेडितेषु बालप्रमेहेष्वथ गर्भिणीषु॥ वहातुरचीणव्मुचितेषुरूचेषु भीरुष्यथ

वर वि मा ये

खर

ते॥

भ्र

मा

टाः

टवं

सन

र्ला

स्रुत

काव

सृह

देह

व

न्

स्र

राष्ट

धारि

जद्र

दोर्ग

गाठ

र्धाते

सिच

22

दुर्दिनेषु। मस्त्रचते यस्य न रत्तमस्तिराज्यो लताभिय न सक्यवन्ति ॥ शीताभिरद्भिञ्च न रोमहर्षी विषाभिभूतं परिवर्ज्ञ येतं । जिल्हा सिता यस्य च केभशातो नासा वभक्ष-स्य सकाए भक्षः ॥ काष्णः सरताः खयथ्य दंशे हन्तोः स्थिरत्वञ्च स वर्ज्ञ नीयः । वर्त्ति धे ना यस्य निरेति वक्ताद्रतां स्वेदूद्ईभध्य यस्य ॥ दंष्ट्रानिपाताः सकालाय यस्य तञ्चापि-वैद्यः परिवर्ज्ञयेत् ॥ उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतं वा हीन्स्वरं वाप्यथ वा विवर्णम् । सारिष्ट-मत्यर्थमवेगिनञ्च जञ्चाञ्च तं कामी न तत्र कुर्यात् ॥

# ॥ चतुर्थो उध्यायः॥

षयातः सर्पदष्टविषविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्थामः।

धन्वन्तरि महापात्रं सर्वंशास्त्रविशारदं। पादयोगपसंग्रह्य सुश्रुतः परिष्टच्छिति॥ सप्पेसङ्गां विभागञ्च दष्टलचणमेव च। ज्ञानञ्च विषवेगानां भगवन् वक्ष्मर्हि॥ तस्य तद्दमनं शुला पात्रवीद्विषजांवरः। श्रसङ्गा वास्तिम्खा विख्यातास्तचकादयः ॥ स-होधराख नागेन्द्रा इताग्निसमतेजस: । येचाप्यजसं गर्जन्त वर्षन्ति च तपन्ति च॥ ससागरा गिरिदीपा यैरियं धार्थिते सही । क्रुहा नि: म्बासदृष्टिभ्यां ये इन्धुरिखलं ज-गत्॥ नमस्तिभ्योऽस्तिनोतेषाकार्यं किञ्चचिकित्सया। ये तु दंष्ट्राविषा भीमा ये दश-क्ति च मानुषान् ॥ तेषां सङ्गां प्रवच्यामि यथावदनुपूर्वेशः । अभीतिस्वेव सर्पाणां भि--द्यते पञ्जधात सा ॥ दर्जीकरा मण्डलिनो राजिमन्तस्तयैवच । निर्विषा वैकरञ्जास वि-विधास्ते पुनः स्सताः ॥ दवीं करा सण्डलिना राजिसन्तत्र पन्नगाः । ते षु दब्बीं करा जो या विंग्रतिः षट्च पन्नगाः । दाविंग्रतिर्भण्डलिनी राजिमन्तस्तथा दश । निर्विषा दा-दम ज्ञेया वैकरज्जास्त्रयस्त्रया॥ वैकरज्जोङ्गवाः सप्त चित्रा मण्डलिराजिलाः । पदाभि-मृष्टा दुष्टा वा मुद्दा ग्रासार्थिनोऽपि वा ॥ ते दगन्ति महाक्रोधास्तदि विविधस्चते। सर्पितं रदितं वापि त्रतीयमय निर्विषं ॥ सपौङ्गाभित्रतं केचिदिच्छन्ति खलु तिहदः। पदानि यत दन्तानामेको हो वा बहुनि च ॥ निमग्नान्य लपरतानि यान्युद्ध करोति हि। चच्मालक्युक्तानि वैक्षत्यकरणानि च ॥ सङ्घितानि सशोफानिविद्यात्ततसर्पितं भिषक्। राज्यः सलोहिता यत्र नीलाः पोताः सितास्तया । विज्ञेयं रदितं तत्त् ज्ञेयसल्पवि-षञ्च तत्। अगीफमलपद्षास्क्पक्षतिस्यस्य देहिनः॥ पदं पदानि वा विद्यादविषं तः चिकित्सकः । सर्पस्पृष्टस्य भीरोहि भयेन कुपितोऽनिलः ॥ कस्यचित् कुरुते गोफं सर्पा-क्राभिइतन्तु तत्। व्याधितोद्दिग्नदष्टानि च्रीयान्यस्पविषाणितु ॥ तथातिहद्दवालानि दृष्टमस्पविषं स्मृतम्। सुवर्णदेवब्रह्मर्षियचसिङ्गनिषेबिते ।विषघीषधियुत्तो च देशे तेमविषं। रथाङ्गलाङ्गलच्छत्रसास्तकाङ्गधारिणः ज्ञेया दवीकराः सूर्णः

शोधगामिन:। मण्डलैविविधिस्रिताः पृथवी मन्दगामिन:॥ त्रीया मण्डलिनः सर्पा ज्व-लनार्कसमप्रभाः। सिग्धा विविधवणी भिस्तिर्थ्यगर्डुन्तु राजिभिः । चित्रिता इव ये भा-न्ति राजिमन्तस्तु ते स्मृताः । सुत्ताक्ष्यप्रभा ये च क्षिणाः ये च पन्नगाः । सुगन्धिनः सुवर्णाभास्ते जात्या ब्राह्मणा स्मृता । चित्रया सिम्धवर्णस्त् प्रवगा स्थाकोपनाः॥ सूर्ययन्द्राक्तिच्छत्वन्म तेषां तथा स्वजं। कृष्णा वजनिभाये च लोहिता वर्णतस्तथा। धूभाः पारावताभय वैध्यास्ते पत्रगाः स्मृताः ॥ महिषदीपवर्णाभास्तयैव प्रषलचः । भिनवर्णीय ये केचिच्छ द्रास्ते परिकीर्तिताः ॥ कोपयन्त्यनिलं जन्तोः फणिनः सर्व एव तु। पित्तं मण्डलिनशापि कफंचानेकराजयः॥ अपत्यमसवर्णाभ्यां दिदोषकरलच-णं। ज्ञेयौ दोषेश दम्पत्थोर्विभेषशात वस्यते॥ रजन्याः पश्चिमे यामे सर्पाश्चितातरन्ति-हि। शेषेषूका मण्डलिनो दिवा दर्वीकराः स्स्ता॥ दर्वीकरास्त् तक्णा वदामण्डलि-नस्तथा ॥ राजिमन्तो वयोमध्ये जायन्ते सत्युहितवः ॥ नकुनाकुलिता बाना वारिवि-प्रहताः क्षणाः । वृद्धा मृताल्यो भीताः सर्पास्वत्यविषा स्टताः ॥ तत्र दर्वीकराः । कः णासपी महाक्रणाः कृष्णोदरः महीतकपीती महाकपीती बनाहको महासपैः महापाली लोहिताची गवेधुकःपरिसर्पः खण्डफणः ककुदः पद्मो महा पद्मो दर्भपुष्पो दिधम्खः पु ग्डरीको भ्रुकुटोसुखो विष्किर:पुष्पाभिकीणी गिरिसर्पऋजुमर्पः खेतीदरो महाथिरा चलगदी भाशीविष इति ॥ मण्डलिनस्त् । भादर्भमण्डलः खेतमण्डलो रक्तमण्डल-यित्रमण्डलः पृषती रोध्रपुषपो मिलिन्दको गोनसो हडगोनसः पनसो महापनसो वेणु-पत्रकः शिशुको सदनः पालि हिरः पिङ्गलस्तन्त्कापुष्य पाखुः षडगोऽविको वभ्तः कषायः कलुषः पारावतो इस्ताभरणश्चित्रक एणीपद इति ॥ राजिमन्तस्तु । पुण्डरीको राजिचित्रोऽङ्गुलराजिर्विन्दुराजिः कर्दमकरत्यणशोषकः सर्वपकः खेतहनुर्दर्भेषुष्यसक-को गोधूमकः किक्साद इति ॥ निविधास्तु । गलगोलो गूकपत्रोऽनगरोदिव्यको वर्षा-हिकः पुष्पमक्ली ज्योतीरथः चीरिकः पुष्पकीऽहिपताकोऽन्धाहिकोगौराहिको हचे-शय पति ॥ वैकरज्जास्तु त्रयाणां दवी करादीनां व्यतिकराज्जाताः । तद्यया । माकुलिः पोटगलः स्निम्धराजिरिति। तत्र क्षण्यसपे य गोनस्यां वैपरीत्येन वा जातो माक्तिः। राजिलेन गोनस्यो वैपरीत्येन वा जातः पोटगलः। क्षणासपंण राजिमत्यां वैपरीत्येन वा जात: स्निम्धराजिरिति। तेषामाद्यस्य पिलविद्योते कर्षो ह्योमीत्वदित्ये के ॥ व याणां वैकरञ्चानां पुनर्दिव्ये सकरोधपुष्पकराजिचित्रकाः पोटगतः पुष्पाभिकीणीं दर्भ-त्तकः सप्त तेषामाचास्त्रयोर।जिलवत् ग्रेषा मग्डलिवत् । एवमेतेषां सर्पाणा-िया स्थानित जिल्लास्यशिरसः पुमांसमूच्यानेत्रजिल्लास्यशिरमः स्लियः । विषा स्थानेता नपुंसका इति ॥ तत्र सर्वेषां सर्पाणां सामान्यत एव

व ि म ये छ

2

ते भ स टा टव सर र्ला सूर कंद स्ह देह व न् । ন্থ राष्ट धरि जद दोर्ग गाव ध्यते

सिच

दष्टलचणं वच्चामः॥ किं कारणं विषं हि निगितनिस्तिं शार्थानहृतवहदेश्यमाग्रुका रिसुइत्तं मप्यु पेचितमातुरमतिपातयति। नचावकायोऽस्ति वाक्ससूहमनुसत्तुं॥ प्र-त्येकमपि दष्टलचणेऽभिद्धिते सप्ते विध्यं भवति ॥ तसास्र विध्यमेव वच्चामः॥ एतः द्यातुरहितसस्योहकरञ्च। अपि चात्रैव सर्वसर्पव्यञ्चनावरोधः॥ तत्र दर्वीकरविषेण वङ्नयननखद्यनसूत्रप्रोषदंशक्षणवं रौच्यं गिरसो गौरवं सिसदनाकटीपृष्ठग्रोवा-दौर्वां जुन्भणं वेषयु. स्वरावसादी घुर्व्यको जडता ग्रुष्कोदग्रार कासम्बासी हिसा वायोक्ड गमनं श्लोहे ष्टनं तथा लालास्तावः फोणागमनं स्त्रोतोऽवरोधस्तास्ताय वा-तंवेदना भवन्ति ॥ मण्डलिविषेण लगादीनां पीतत्वं शीताभिलाषः परिधूपनं दाह स्तृ णामदो सूच्छा ज्वरः शोणितागमनसू हुमधस मांसानामवशातनं खययु दंशकोय:-पोतरूपदर्शनमां ग्रुकी पस्तास्ता ख पित्तवेदना भवन्ति ॥ राजिमदिषेण श्रुक्तत्वं लगादीनां शीतज्वरी रोमहर्षस्तव्यलं गात्रामादंशशीफः सान्द्रनापप्रसेन श्लि हिरभी-च्णमच्णोः कराड्ः कराठे खययुर्घ घूरक उच्छासनिरोधस्तमः प्रवेशस्तास्तास कफवेद-ना भवन्ति ॥ पुरुषाभिदष्ट ऊर्बुं प्रेचतेऽधस्तात् स्तियासिरायोत्तिष्ठन्ति ललाटे । नपुं-सकाभिदष्टि खिक्येक्षे ची भवति ॥ गर्भिष्या पाएड मुखोध्मातस । स्तिकया शूलात्ती र्विषरं मेहत्युपजिह्निका चास्य भवति। ग्रासार्थिनानं काङ्चति। वृद्धेन मन्दा वेगाय वालेनाश्रसृद्वय । निर्विषेणाविषलिङ्गं । श्रस्माहिकेनान्धलिसत्वे के । यसनादजगरः श्रीरपाणहरी न विषात्। तत्र नदाः प्राणहराहिदष्टः पतित शस्त्राश्रनिहत इव भूमी सस्ताङ्गः खपिति ॥ तत्र सर्वेषां सपीणां विषयः सप्तवेगाभवन्ति ॥ तत्र दर्वीकराणां प्र-थसे वेरी विषं भोणितं दूषयति तल्रदुष्टं क्षणतामुपैति तेन काष्ण्यपिपोलिक।परिस-पंगमिवचाङ्गे भवति दितोयेमासं दूषयति तेनात्यर्थं साणाता भोफोयन्यययाङ्गे भवन्ति हतोये मेदो दूषयति तेन दंगलेदः शिरोगीरवं खेदश्च ग्रंहणञ्च। चतुर्थेकोष्ठमनुप्रवि-ध्य कप्पप्रधानान्दोषान् दूषयति । तेन तन्द्राप्रसेकसन्धिविश्लोषा भवन्ति । पञ्चमेऽस्थीः न्यन्पविश्वित प्राणमिनञ्च दूषयति तेन पव्यभेदो हिकादाह्य भवति। षष्ठे मज्जा-नमनुपविश्ति ग्रहणीञ्चात्यर्थं दूषयति तेन गात्राणां गौरवमतीसारी हृत्पीडासूच्छां च भवति । सप्तमेशुक्रमन्पविमति व्यानचार्थं कोपयति कपाच मृद्यस्वे तोभ्यः प्रचा. वंयति तेन स्रोधावित्रादुर्भावः कटिएष्ठभग्नय सर्व्य चेष्टाविघातो लालाखे दयोरति-प्रवृत्ति व च्छा सनिरोध स भवति ॥ तत्र मण्डलिनां प्रथमे वेगे विषं भोणितं दूषयति त त्तव प्रदुष्टं शोततामुपैति तव परिदाइ:पोतावभाषताचाङ्गानां भवति। दिल्ले सं दूषयति तेनात्यर्थं पीततापरिदाही दंशेष्वययुष भवति । खतीये मेदो दू पूर्व्यवस्त् ग्रं हणां दंगिक्षेदः स्वेदसः। चतुर्धे कोष्ठमनुप्रविश्य ज्व

खो परिहाहं तर्जा ति बुकारोति । षडनतयाः पूर्विवत् ॥ राजिमतां पथमे वेगे विषं गोणितं दूषयित तल्यदुष्टं पाण्डुतास्पर्येति तेन रोम इषेः ग्राक्षावभास्य पुरुषो भवति । दितीये मांसं दूषयित तेन पाण्डुतास्पर्यं जाद्धं गिरः गोष्य भवति । स्तीये मेदोदू षयित तेन चचुर्यं इणं दन्तक्षेदः स्त्रे दो प्राणाचिस्रावयभवति । चतुर्थे कोष्ठ मनुप्रध्य मन्यास्त्रभं गिरोगीरवं चापादयित ॥ पञ्चमे वाक् मङ्गं गोतज्वरञ्च करोति षष्ठस्त्रमयोः पूर्ववदिति ॥ भवन्तिचात्र ॥ धात्वन्तरेषु याः सप्त कलाः सम्परिकोन्तिताः । तास्त्रे के कामितिक्रस्य वेगं प्रकृतते विषम् ॥ येनान्तरेण हि कलां कालकल्यं भिनन्तिहि । समीरणं नोह्यमानं तन्तु वेगान्तरं स्मृतम् ॥ ग्रूनाङ्गः प्रथमे वेगे पण्यध्ययित दुःखितः । लालास्नावो दितीये तुक्षणाङ्गः पोद्यते हृदि ॥ स्त्रोये च गिरोदुःखं कग्रुरं गोवञ्च भज्यते । चतुर्थवेषते सूदः खादन् दन्तान् जहात्यमून् ॥ केचिद्देगत्यप्राहुरन्तः स्त्रेतु तद्दिः । ध्यायित पथमे वेगे पची सृह्यत्यतः परम् ॥ दितीये विह्वलः प्रोक्तस्तृ तोये सृत्यस्च्छितः ॥ केचिदेवं विद्वङ्गेषु विषवेगसुगन्ति हि । स.र्जारनकुलादोनां विष्यं नातिप्रवत्तते ॥

# पञ्चमोऽध्यायः॥

श्रयातः सर्पे दष्टकल्पचिकितिसतं व्याख्यास्यामः।

सर्वो रेवादितः सप्पे शाखादष्टस्य देहिनः । दंगस्थोपरि वध्नीयादरिष्ठायत्रक्कले ।। प्लातचर्मान्तवल्कानां सदुनान्यतमेन च । न गच्छिति विषं देहमरिष्टाभिर्निवा रितं ।। दहेद्दे गमयोत्कत्य यत्र बस्यो न जायते । भाचूषणच्छे ददाहाः सर्वत्रेव तु पूर्णिताः ।। प्रतिपूर्य्य सुखं वस्तेहि तमाचूषणं भवेत् । स दष्ट्योऽय वा सप्पो लोष्टो वापि हि तत्वणं । अय मुण्डलिना दष्टं न कयचन दाह्येत् । स पित्तपिषवाहुच्या दुदं भो दाहाहिमप्पेति ।। श्ररिष्टामपि मन्त्रे व वध्नीयान्मन्त्रकोबिदः । सा तुरज्ञ वादिभिर्वडा विषयतिकरी मता ।। देववृद्धार्षिभः प्रोक्ता मनत्राः सत्यतपोमयाः । भवन्ति नान्यया चिपं विषं हृन्युः सदुस्तरं ।। विषं तेजोमयेर्मन्तेः सत्यवद्धातपोमयेः । यथा निवार्थते चिपं प्रयुक्तं के तथोषधः ।। मन्त्राणां प्रहणंकार्थः स्त्रीमांसमधुवर्ज्ञि ना । जिताहारेण ग्रचिना कुगास्तरण्यायिना ॥ गन्यमाच्योपहारे च बिल्भिश्चापि देवताः । प्रजयेन्मन्त्रसिद्धार्थं जपहोमेश्च यत्रतः ॥ मन्त्रास्त् विधिना प्रोक्ता होना ज्ञात्रित्वर्णतः । यस्त्रान्त्र सिद्धमायान्ति तस्त्राद्योज्योऽगदक्रमः ॥ समन्ततः सिरादं भार्त्वात्र सिद्धमायान्ति तस्त्राद्योज्योऽगदक्रमः ॥ समन्ततः सिरादं भार्त्वात्र सिद्धमायान्ति तस्त्राद्योज्योऽगदक्रमः ॥ समन्ततः सिरादं भार्ति विषे ।। रक्ते नि

समन्तादगदैदेंगं प्रच्छियत्वा प्रलेपयेत्। चन्दनोशीरयुक्तेन वारिणा परिषेचयेदु ॥ पाययेतागदांस्तांस्तान्चीरचौद्रष्टतादिभिः। तदलाभे हिता वा स्यात्लाणा वल्भीक-स्तिका। कोविदारियरीषार्ककटमीवापि भचयेत्। न पिवेत्ते लकौलत्यस्यसीवीर-काणि च॥ द्रवसन्यत् यत्किञ्चत् पोला पीला तदुइमेत्। प्रायोहि वसनेनैव सुखं निहि यते विषं ॥ फणिनां विषवेगे तु प्रथमें भोणितं हरेत्। हितोये मधुसिप भ्या-पाययेतागदं भिषक् ॥ नस्यकर्माञ्जने यु ञ्जात्तृतीये विषनागने । वान्तं चतु-र्थं पूर्वो तां यवागूमय दापयंत् ॥ शीतोपचारं कत्वादी भिषक् पश्चमषष्ठयोः। दा पयेक्कोधन तीक्षां यवाग्चापि कोत्तितां ॥ सप्तमे त्ववपीडेन ग्रीरस्तीक्षीन भोधयेत्। तीच्णमेवाञ्जनं दयातीच्ण मस्त्रेण सूध्नि च। कुर्यात् काकपदं-चम सास्रवा पिशित चिपेत्। पूर्व सण्डलिनांवेगे दवी करवदाचरेत्॥ अगदं सधु-सर्विभ्या दितीये पाययैत च । वासयित्वायवागूं च पृत्वी तासय दापयेत् ॥ तिथे मोधित' तो च् णैर्यवाणु' पायये दितां। चतुये पश्चमे वापि दवी करवदाचरेत् ॥ का को त्या दिहितः षष्ठे पयस मधुरो गणः । हितोऽवपीडे त्वगदः सप्तमे विषनाश्चनः ॥ ष्यय राजिमतां वेगे प्रथमे शोणितं हरेत्। अगदं मधुमिर्पिश्यां संयुक्तं पाययेत च॥ वा-न्तं दितीये लगतं पाययेदिषनाभनं ॥ त्रतीयादिषु त्रिष्वेव विधिदेवीं करी हित: ॥ फ ष्ठे उच्चनं तो च्यातममवपो डय सप्तमे। गर्भिणो बाल हदानां सिराव्यधविव चितं ॥ विषात्तीः नां यथोहिष्टं विधानं शस्यते सदु। रक्तावसेकाञ्जन।नि न्रतुल्यान्यजाविके॥ गवश्वयो-य दिग्णं त्रिगुणंतु सिच्चिष्ट्रयोः। चतुर्गुणन्तु नागानां केवलं सर्ध्यिच्णां॥ परिषेकान् प्रदेशां सुशीतानवचारयेत्। माषकं त्वज्ञनस्य ष्टं हिगुणं नस्यतो हितम् ॥ पाने चतु-र्मुणं पथ्यं वसनेऽष्टगुणं पुनः । देशप्रक्षतिसात्ग्यत्तुं विषवेगवलावलम् ॥ प्रधार्थः निपुणी-बुद्या ततः कर्भ समाचरेत्। वेगानुपूर्व्य मित्येतत् कस्मीतं विषनागनम् ॥ कर्मावस्था-विश्रेषेण विषयीक्भयोः शृषा । विवर्णे कठिने शूने सक्जिऽङ्गे विषार्दिते ॥ तूर्णे विस्नाव-णं कार्यमुक्ते न विधिना ततः । चुधात्तं मिनिजप्रायं तिहिषात्तं समाहितः ॥ पाययेद्धि-तक वा सर्पिः चीद्रं तथारसम्। ढड्दाइयर्भसंमोडे पैत्ते पैत्ते विषातुरम्॥ भीतैः स-वाइनसानप्रदेहैं: समुपाचरेत्। श्रीतं श्रीतप्रसेकार्त्तं श्लीष्यकं कफकदिषम् ॥ वासयेद-मनैस्ती चा स्वा मृच्छीवदान्वितम्। कोष्ठदा इक्जाधानमृतसङ्कर्गन्वितम् ॥ विरेचये-च्छक्कद्वाय्सङ्गिपत्तातुरं वन्त्रम् भूनाचिक्टं निद्रात्तं विवर्णाविललोचनम् ॥ विवर्णचापि प्रयान्तमञ्जनैः समुपाचरेत्। शिरीक्रगीरवालस्य इनुस्तभानग्रहे ॥ शिरो सिपं मन्यास्तको च दाक्षे। नष्टसङ्गं विवसाचं भग्नग्रीवं विरेचनै: ॥ रू स्ती च्या विवात समुपाचरेत्। ताडयेच सिराः चिप्रं तस्य याखाललए

सिचामानासु मूर्त्रि शस्त्रेण शस्त्रवित्। कुर्यात्काकपदाकारं व्रणमेवं स्वनित ताः॥ सरतां चमा सांसं वा निचिपेचास्य सूर्भि च। चर्महचनवायं वा चुणें वा क्रशली सि-षक् ॥ वादयेचागदैर्लिप्ता दुन्दुभीस्तस्य पार्ष्वयोः । लव्यसङ् पुनस्न नमूर्वचाधस ग्रीध-येत्। नि शेषं निर्हरेचैव विषं परमदुर्जयस्। अल्पसप्यविश्रष्टं हि भूयो वेगाय कर्षाते।। क्ययोद्वा सादवैवर्खे ज्वरकोसिशरोक्जः। श्रोफशोषप्रतिस्थायतिसिराक्चिपीनसान् ॥ तेषु चापि यथादोषं प्रतिकर्म प्रयोजयेत्। विषात्तीपद्रवांशापि यथास्वं समुपाचरेत्॥ अयारिष्टां विसुचाग्र प्रच्छियत्वाङ्गितं तथा। दिह्यात्त्व विषं स्कन्ने भूयो वेगाय कत्यते॥ ख्वं क्रियाक्रमीर्भन्वं रीषधीभिस यहतः। विषे हृतगुणे देहाद्यदा दोषः प्रक्रप्यति॥ त-दा पवनसुदृतं स्नेहादाै: ससुपाचरेत्। तैलमत्स्व जुलाया स्ववीं मिक्तनायनै: ॥ पित्तज्द-रहरैः पित्तं कषायैः स्नेहवस्तिभः। कपमारग्वधार्ये न सचौद्रेण गणेन तु ॥ स्रीपन्नीर-गदैशापि तिक्तं क्चैस भोजनै:। हचप्रपातविषमपतितं सगमस्वि ॥ उदृत्तं स्तं स-द्यासिका नष्टसङ्गवत् ॥ गाढं बहेऽरिष्टया प्रच्छितेऽपि तीच्यौ लेंपेस्तु द्विधैर्वा विधे-षै:। शूने गात्रे क्लिबमत्यर्थे पृति ज्ञेयं मांसं ति द्वात्पृतिकष्टम् ॥ सद्योविद्वनि-स्रवेत् कष्णरकं पाकं यायाद्दद्यते च।प्यभीच्णं । कष्णीभूतं किवसत्यर्थपृति शीर्ष मांसं जात्यजसं चतास ॥ तथा मूच्छी भान्तिदाही ज्वरस तस्य स्युस्तं दिग्धविदं व्यवस्थेत्। पूर्वीहिष्टं लचणं सर्विमेतज्जृष्टं यस्थालं विषेण बणाः स्युः॥ स्तादष्टा दि-च्धविदाविषैर्वा जुष्टा येश्युर्यो बणाः पूर्तिमांसाः। तेषां युत्त्या पूर्तिमासान्यपोद्धा वार्योः कोभिः शीणितं चापहृत्य ॥ हृत्वा दोषान् चिप्रमुर्द्द न्त्वधस सम्यक् सिञ्चेत् चीरिणां त्वक्षषायै: । अन्तर्वस्त दापयेच प्रदेशन् शीतेद्र व्यौराज्ययुक्त विषम्ने: ॥ भिन्ने ऽस्था वै दुः ष्टजातेन कार्थः पूर्वी मार्गः पैत्तिकेयो विषे च । तिवृद्दिशत्ये मधुकं हरिद्रे रता नरेन्दो लवण वर्गः ॥ कटुलिकं चैव विचूर्णितानिमृङ्गे निद्धारमधुसंयुक्तानि । एषी-ऽगदोहन्ति विषं पयुत्तः यानाञ्चलाभ्यञ्चननस्ययोगैः ॥ अवार्थ्यवीर्य्यौ विषवेगहन्ता सहा गदोनाम सहाप्रभावः। विडङ्गपाठा तिफबाजमोदा हिङ्ग्नि चक्रं तिकटूनिचैव॥सर्व्य सब-गीं लग्णय सूच्यः सचित्रकः चौद्रय्तोनिधेयः। गृङ्गेगवांशृङ्गसयेन चैव प्रच्छादितः प-चमुपेचितस्य ॥ एषोऽगदः स्थावरजङ्गमानां जेताविषाणाराजितोहि नामा । प्रपौण्डरीकं सुरदाक्सुस्ता कालानुसार्य्याकटुरोहिणी च ॥ स्त्री णैयकं ध्याकपद्मकानि पुचागताली-ग्रसुवर्चिका च। कुटबटैलासितसिन्धुवाराः ग्रैलेयकुष्ठे तगरं प्रियङ्ग ॥ रोभ्रं जलं का-णित इच समागधञ्चन्दनसैन्धवञ्च। सूच्याणि चूर्णानि समानि कालागुङ्गे निद्ध्या-एषोऽगदस्ताच्ये इति प्रदिष्टो विषं विह्नाद्वि तचकस्य। मांसीहरे ः ॥ रेप्लतायष्टिकपद्मकानि ॥ विडङ्गतालीशसुगत्मिकेलात्वक्कुष्ठपत्नाणि

सचन्दनानि । मार्गीपटोलं किणिही सपाठा सगादनी कर्कटिका पुरञ्च ॥ पालिन्दागी-की कसुकं सुरस्याः प्रस्तमारुष्करजञ्च पुष्यं ॥ चूर्णान्ययेषां निहितानि गृङ्गे न्यसेच पितानि समाचिकानि । वराइ गोधाशिखिशसकानां मार्जारजं पार्षतना कु बेच। यस्यामदीऽयं सुक्तती गरहे स्यानामुर्णभो नाम नर्षाभस्य॥ न तत्र सर्पाः कृत एवं कीटाः त्यजन्ति वीर्थाणि विषाणि चैव। एतेन भेथीः पटहास दिग्धा नानदामा-ना विषमाग्र इन्युः। दिग्धाः पताकास निरीच्य सद्यो विषासिभूता छविषा भवन्ति। लाचाहरेण्नेलदं प्रयङ्ग शियुद्धयं यष्टिक पृथिकाश । चूर्णीलतोऽयं रजनीविभियो वर्गो विध यो मधुसपिषातः। अङ्गे गवां पूर्ववदापिधानस्ततः प्रयोज्योऽञ्जननस्यपा-नै: ।। सञ्जीवनी नाम गतासुकरपमेषोऽगदी जीवयती ह मर्त्यं । स्रोधातकी कट्फल-मातुलुङ्गः खेता मिरिह्या किणिही सिता च ॥ सत्रा लोगीऽगद एष सुख्यी विषेषु द्वींकरराजिलानां। द्राचासुगन्धानगृहत्तिका च पिष्टा समङ्गा समभागयुक्ता ॥ देयो हिभागः सुरसाच्छद्ख किपत्यविच्वादिप दाडिमाच ॥ तथाई भागोऽसितसिन्ध वारा-दङ्कीठमूबादपि गैरिकाच । एषीऽगदः चीद्रयुतो निइन्ति विशेषतो सग्डलिनांविषाणि। वंगत्वगार्द्रामलकं कपित्यं कट्चिकं हैमवती सकुष्ठा। करञ्जवीजं तगर गिरीषप्रपञ्च गोपित्तयुतं निहन्ति ॥ विषाणि लूतोन्दुक्पन्नगानां कैटच लेपाञ्जननस्ययोगै: । पुरीष-मूत्रानिलगर्भसङ्गात्रिहन्ति वर्यञ्जननाभिलेपैः॥ काचार्मकोधान् पटलां च घोरान् ए-षाञ्च हन्त्यञ्जननस्ययोगैः। समूलपृष्याङ्गरवस्कवीजात् काथः गिरीषाचिकट्रप्रगाढः॥ सलावणः चौद्रयतोऽय पोतो विशेषतः कोटविषं निचन्ति ॥ कुष्ठं चिकटुकं दावीं म-.ध्रकलवणद्वयम् । मालतोनागपुष्पञ्च सर्वाणि मधुराणि च ॥ कपित्यरसपिष्टोऽयं प्रकरा चौद्रसंयुतः । विषं इन्त्यगदः सर्वं सूषिकाणां विशेषतः ॥ सोमराजीफलं पुष्पं कट-भीसिन्ध्वारकः । चोरको वरुणः कुष्टं सर्वगन्धा ससप्तला ॥ पुनर्नवा शिरोषस्य पुष्प-मार्ग्वधार्कजम्। प्यामास्वष्ठाविडङ्गानि तथास्त्राः सप्तकानि च ॥ भूमी कुरवकसैव गणएकसरः स्मृतः। एकशोदिस्तिशो वापि प्रयोक्तव्यो विषापदः॥

#### ॥ षष्ठो ध्यायः ॥

#### श्रयातो मूषिककर्षं व्याख्यासामः।

पूर्वमुक्ताः गुक्रविषा मूषिका ये समासतः । नामलचणभैषज्यै रष्टादम निवीध ता-न् ॥ लालनः पुच्चकः कृष्णो इंसिरियक्तिरस्तया । कुकून्दरोऽलसयै व कषायद्वयः च ॥ कुलिङ्गय।जितये व चपलः कपिलस्तया । कोकिलोऽक्णसङ्गय महर्गः कृष्णः रः ॥ खेतेन महता साद्वें कपिलेनाखुना यथा । मृषिकय कपोताभा

मुक्तं पतित यत्रेषां मुक्त पृष्टः स्प्रमन्ति वा। नख्दन्तादिभिस्तस्मिन् गीत्रे रक्तं प्रदुष्य-ति॥ जायत्ते यत्ययः शोफाः क सेका मण्डलानि च। पिडकोपचयसोगा विसयोः किः टिभानि च ॥ पर्वभेदोक्जस्तीवा ज्वरोसूच्छाच दाक्णा । दौळ च्यमक्चि : खासी वेपय-लीमच्येषां ॥ दष्टक्षंसमास्रोत्तमितच व्यासतः भृणु । लालास्त्रावो लालनेन हिकाच्छ-दिय जायते॥तण्डु लोयककरकन्तु लिह्यात्तत्र समाचिकापुत्रकेणाङ्गसादय पाण्डुवर्शना-यते।चोयते यत्यिभिद्याङ्गमाख्यावकसन्निभैः। गिरोवेङ्गदकस्कन्तु लिह्यात्तव समाचिकं॥ क्षणीनास्क क्रदेयति दुदिनेषु विशेषतः। शिरीषफलकुष्ठन्तु पिवेत् किंग्रकभस्मना॥ इंसिरेणावविदेषो ज्था लोमाञ्च इषंणं पिवेदारम्बधादिन्तु सुवान्तस्तव मानवः॥ चि-किरेण भिरोदु: खं भोफो हिक्का वसो तथा जालिनीसदनाङ्गोटकषायैर्वासयेत्त् तं॥ छुक्न्दरेण विड्भङ्गी यीवास्तक्षो विज्नाल ॥ यवनाल पंभचारं वहत्यायात दापयेत्॥ यीवास्तस्थोऽलसेनोर्ड्वायुर्दंशे क्जा ज्वरः । सहागदं सस्पिष्कं लिह्यात्तत्र समाचिकम् ॥ निद्रां कवायदन्तेन हृच्छोषः कार्य्यमेव च। चौद्रोपेताः गिरीषस्थ लिह्यात् सारफलल-चः जुलिङ्गेन क्जः ग्रोफो राजस दंगमण्डले। सहे सिस्धवारेच लिह्यात्तत्रसमाचि के ॥ अजितेन वसी सूच्छी हृद्यहः क्षणानेवता॥ तत्र खुडीचीरिपष्टां पालिन्दीं सधना लिहेत्। चपलेन भवेच्छिदिर्भूच्छी च सह ख्याया ॥ सभद्रकाष्ठां सजटां चौद्रेण विफ-लां लिहेत्। कपिलेन व्रणे कायो ज्वरो ग्रन्थ्,द्रामस्तया ॥ चौद्रेण लिह्यान्त्रिपलां खे-तांचापि प्नर्नवा। यन्यवः कोकिलेनोग्रा ज्वरो दाइय दाक्णः ॥ वर्षाभूनोलिनोजाय-सिंखं तत्र प्टतं पिवेत्। अर्णेनानिलः क्रुडो वातजान् कुरुते गदान् ॥ सङ्ख्यां न पि-त्तञ्च खोतेन काफ एव च। सहता किपलिन। छक् कपोतेन चतुष्टयम्॥ भवन्ति चैषां ई-श्रेष यत्यमण्डलिकाणिकाः । पिडकोपचयायोघाः श्रोफस स्थद्राहणः ॥ द्धिची एत-प्रसास्त्रतः प्रत्येकगो सताः। करजारम्बध्योषहरूत्यं ग्रुमती स्थिराः ॥ नि:काष्य चैषां काथस्य चतुर्थे। यः पुनर्भवेत् निवृत्तिलास्ताचक्रतपंगन्धा समित्तका ॥ कापित्यदाडिम-त्वक् च सुपिष्टानि तु दापयत्। तसर्वमेकतः कत्वा भनैर्मे दिनिना पचेत्॥ पञ्चानाम-क्णादीनां विषमेतदापी हति। काकादनीकाकमाची खरमेष्वय वा क्षतम् ॥ सिरास सा-वंशित्पाचः कुर्य्यात् संगोधनानि च ॥ सर्व्वेषाच विधिः कार्य्यो सूषिकानां विषेष्वयं। दन्धा विस्नावयेहं मं प्रच्छितच प्रवेपयेत्। मिरीषरजनीकुडकुङ्गसैरस्तायुतै:। छर्दनं किन्तीकाथै: ग्रुकाख्याक्कोठगोरीय ॥ ग्रुकाख्याकोषवत्योश सूलं सदन एव च । देवदा-द्रभा पीत्वा विषं वमित्।। पालं वचा देवदाली काष्ठं गां सूत्रपैषितं। पूर्वकः ः ॥ रेप सर्वीग्दुरुविषच्छिदः ॥ विरेचने तिष्ठदुदन्ती तिपाला करका इष्यते।

सन कौ पि ले: एट ना ल। वग नै: स। द्र हि दद वंग गी स्र BI सल .धुव चौ भो मा गग

शिरोविरेचने सारः शिरीषफलमेव च॥ कटुलिकाायश हिती गोमयखरसोऽचाने। क-पित्यगोमयरमः सचौद्रो सेह इष्यते ॥ रहाच्चनहरिद्रे न्द्रयवकट्वीषु वा क्षतम् । करकं सा तिविषं पातर्जिद्याच चीद्रमंयुतम् ॥ तण्ड् लोयकसूलेषु सिष: सिडं पिवेनरः । शास्को-तम्लिसिद्धं वा पञ्चकापित्यमेव वा ॥ सृचिकानां विषं प्रायः कप्यत्यस्त्रेषु निर्द्धं तम्। तः त्राप्येषु विधिः कार्यो यस दूषीविषाप इः ॥ स्थिराणां क्जतां वापित्रणानां कणिकाभि-षक । पाटियाला ययादीषं व्रणवचापि शोधयेत् ॥ शृगासञ्चतरचव्चच्याघादीनां यदा-निनः। भ्रोषपद्षी सुर्यानि संद्रां संज्ञावदाश्वितः॥वदा प्रसस्तनाङ्ग्लहनुस्तन्धीऽति-लालवान । श्रत्यर्थविधरोऽन्यस सोऽन्योन्यमिश्वावित ॥ तेनोन्यत्तेन दष्टस्य देष्ट्रिया स-विषे ग तु । सुप्तता जायते दंशे क्षणाञ्चातिस्वत्यस्व ॥ दिग्धविषस्य लिङ्गेन प्रायगश्ची-पल्लितः। येन चापि भवेटदष्टस्तस्य चेष्टा रुतं नरः ॥ बहुमः प्रतिकुर्व्वाणः क्रियाची-नो विनम्बति। दंष्ट्रिणा येन दष्ट्य तदू पं यदि पम्यति॥ अप्सु वा यदि वादर्भे रिष्टं तस्य विनिर्दिशेत्। अस्यत्यकसाद्योऽभीक्तां शुलाहष्ट्रापि वा जलं ॥ जलतासन्तु विद्या-त्तं रिष्टं तसिप कीर्त्तितं। श्रदष्टीवा जलतासी न कथन्नन सिध्यति । प्रसप्तीऽधीसि-तीवापि खस्यस्त्रस्ती न सिध्यति॥विस्नाव्य दंगं तैर्देष्ठ सर्पिषा परिदाहितम् ॥ प्रतिदह्या-गदैः सिपः पुराणं वापि पाययेत्। अर्कचीरयुतञ्चास्य दयाच्छीर्वविरेचनम् ॥ अवेतां पुनर्नवाञ्चास्य दयाहत्तू रकायुतां। पललं तिसतैलञ्च क्षिकायाः पयो गुडः॥ निहन्ति विषमानकों मेघहन्दमिवानिनः मूलस्य ग्रापुङ्घायाः कषें धुत्तूरकार्द्धिकं ॥ तग्डूनोदक-मादाय पेषये त्तग्डुलैःसह । उन्मत्तकस्य पत्रैस्तु संवेष्ट्रापूपकं पचेत् ॥ खादेदीषधका-ली तदलके विषदूषितः। करोत्यन्यान् विकारांस्तुतिसान् नीर्थितिचौषधे ॥ विकाराः शिषिरे याप्या गरहे वारिविवि ति । ततः शान्तविकारस्त् साला चैवापरेऽहिन ॥ शा खिषष्टिकयोर्भतां चोरेणोण्णेन भोजयेत । दिनत्रये पञ्चमे वा विधिरेषोऽर्षभात्रया॥ कर्त्त व्यो भिषजावस्य मलकंविषना भनः । क्राप्येत् स्वयं विषं यस्य न स जीवति मान-वः ॥ तस्मात्प्रकोपयेदाग्र खयं यावन कुप्यति । वीजरतीषधीगर्भीः कुन्भौः भीतास्व पूरि-तै: ॥ सापयेत्तं नदीतीरे संमन्त्रै वी चतुष्पये । विलं निवेद्य तत्रापि पिखाकपललं द-धि ॥ माल्यानि च विचित्राणि मासं प्रकासकं तथा । श्रलकाधिपते यच सारसेयणणा-धिप ॥ अनुकंजुष्टमेतन्मे निर्व्विषं कुरु साचिरात् । दद्यात् संशोधनं तीच्णमेवं स्नातस्य देहिनः ॥ अग्रहस्य सुरूदेऽपि व्रणे कुप्यति तहिषं । खादयोऽभिहिता व्याला प्रकोपणाः ॥ श्रतः करोति दष्टस्य तेषांचिष्टां क्तंनरः। वहुगः प्रतिकुर्वाणीन च सः ॥ नखदन्तचतं व्यासैयीत्सर्तति तिहमर्दयेत्। सिचेत्ते सीनकी यो 🔩

न् च

### सप्तमोग्ध्यायः ॥

प्रधातः दुन्दु भीखनीयसध्यायं व्याख्यास्यासः।

धवाखकणीतिनिशपलाशिपच्मदेपाटिलपारिभद्रकास्त्रीडुरवरकरहाटकार्ज्युनकासु-भसर्ज्यं कापीतनश्च सातकाङ्कोठासलकप्रयहकुटजग्रसीकपित्याध्मकार्कचिरविलुमङ्गात -चार्षकरारनुमध्कमध्विय् याकागोजीम्वीतिल्कीच्रकागीपवर्छ।रिसेदानां भसान्या-इत्य गवां भूनेण चारकल्पेन परिसाव्य विषचेद्दधाचान पिपालीमूलतण्ड् लीयकव-राङ्गचीचकमञ्जिष्ठाकरञ्जिकाचस्तिपिपालीमरिचीत्पलसारिवाविङकग्रहघुमानन्तासी -संमरलावास्त्रोवा गुहाकोशास्त्रक्षेत्रमधंपवक्णलवरापूचिनिच्छकवर्दसानवध्यलपुचन्त्रे -णी सप्तपर्णदण्डकोलवालुकनागदग्यतिविषाभयाभद्रदार्कुष्ठहरिद्रावचाचूर्णानिलोहा-नाञ्च समभागानि ततः चारवदागतपाकमवतार्थ लोचकुम्भे निद्धात्॥ अनेन दुग्द-भिं लिम्पेत् पताकातोरणानि च। अवगाइर्यनात् स्पर्यात् विषात् सम्प्रतिसुच्यते ॥ एव चारागदी नाम शर्करास्त्रसरीषु च । अर्थ:सुवातगुल्मेषु कासगुलीदरेषु च ॥ षाजी यें चहुपीदोषे अक्षद्वेच दाक्षे। श्रीफो सर्वसरे चापि देय: खासे च दाक्षे॥ एष सर्वविषात्तीनां सर्वथैवीपयुज्यते । तथा तत्त्रकसुख्यानामयं दर्पाङ्ग्योऽगदः॥ विडङ्गचिफलादन्तो भद्रदाक्हरेणयः। तालीभपचमि छिष्ठा केथरोत्पलपद्मकम्॥ दांडिसं मालतीपुष्पं रजन्यो सारिवे स्थिरे। प्रियङ्गस्तगरं कुष्टं वहत्यी चैलवालुकं॥ सचन्दनगवाची भिरेतै: सिखं विषापत्तं । सिपं: कल्याणकं द्यौतद्ग्रहापत्वारनाशनं॥ पाण्डामयगरखासमन्दाग्निञ्चरकासनुत्। शोषिणां खल्पश्रकाणांवन्ध्यानाञ्चप्रशस्यते॥ ष्रपामार्गस्य वोजानि थिरीषस्य तथैंव च। खते हे काकमाचीं च गवां सूत्रेण पेषः येत् ॥ सिंपरेतैस्तु संसिद्धं विषसंग्रमनं परं । अस्तं नाम विख्यातमपि सञ्जीवयेनस्त म् ॥ चन्दनागुरुणी कुष्ठं तगरं तिलपणिकं । प्रपौण्डरीकं नलदं सरलं देवदार च॥ भद्रियां यवफलां भागीं नीलीं सुगन्धिकां। कालेयकं पद्मकच्च मधुकं नागरं जटां पुत्रागैसेलवासूनि गैरिकं प्यामकं बलां। तोयं सर्ज्य सांसीं सितपुष्यां इगेण्यां॥ तालीमपतं चुद्रैं लां प्रियक् संकुटनटां। ग्रैलपुष्यं सग्रैलेयं पतं नालानुसारितां॥ का-ट्तिकं गोतभीवं काम्सर्यं कटुरोहिणीं। सोमराजीप्रतिविषां पृथ्विकासिन्द्रवादणीं॥ छगोरं वक्णं सुस्तं नखं कुस्तुख्वुकं तथा। खेतेहरिद्रे खोणेयं लाजाच लवणानि च॥ णितदीत्यलपद्मानि पुषप वापि तथार्क्षजं। चम्पकाशीकसुमनस्तिलकापसवानि च। पाः प्लोग्रेलुगिरोषाणां तयेव च ॥ सुरस्यास्टणभूच्यास सिन्धुवारस्य यानि च। नः ॥ रेखापि पुषपाणि तिनि श्रस्य च ॥ गुग्गुलुं लुङ्गमं वम्बीसंपीचीं गम्धनातुः

7 व न स ट् द वं ग सू 8: सः .धुट चौ भो मा गग

न्। च। कीं। एतत्संध्य स्थारं स्ट्यचूर्णान कारयेत्॥ गोपित्त प्रधुस्पिक्षियुंतं स्कं नधा-पयेत्। भग्नस्कत्यं विव्वत्ताचं स्त्योदेष्ट्रान्तरं गत्॥ स्रनेनागद्युक्तं न रानुष्यं पुनरा-इरेत्। एषोऽज्ञिक्तल्यं दुर्ज्ञारं क्षुष्ठस्यामिततेजसः॥ विषं नागपतेर्द्यंन्द्यात् एसमं वास्के-रिषा। महासुगन्धिनामायं पञ्चामोत्यङ्गयोज्ञितः॥ राजा गदानां सर्व्येषां राज्ञो हस्ते भ-वेखदा। तेनानुलिमस्तु न्यो भवेत् सर्व्यजनियः॥ स्वाजिष्णुताञ्च लभते स्रक्षमध्या-तोऽपि सन्। ष्ठष्णवर्ण्यो विधिःकार्थ्यां विषात्तांनां विज्ञानता॥ स्वृत्वा कोटविषं तिष्ठ स्रोतेनाभिप्रवर्षते। स्रज्ञपात्रविधावृत्तस्पधार्थ्य स्थानस्या ॥ स्रभं देयं विषात्त्रंभ्यो विष्ठहे-भ्यव वारयेत्। फाणितं ग्रियुसीवोरमजोर्णाध्यमनं तथा॥ वर्ज्ययेच्च समासेन नवधान्या दिकं गणं। दिवास्त्रप्तं व्यवायञ्च व्यायामं क्रोधमातपं॥ सुरातिलक्षक्तांच्य वर्ज्यदेवि विषातुरः। प्रमन्नदोषं प्रकृतिस्थयातुमनाभिक्तोङ्वः समस्त्रविज्ञः। प्रमन्नवर्णेन्द्रयिचत्त-चेष्टः वैद्योऽवगच्छेदविषं मनुष्यम्॥

### अष्टमीऽध्यायः ॥

त्रयातः कोटकलां व्याखास्यामः।

सर्पाणां गुक्रविगसूत्रगवप्त्यग्डसभावाः । वायुग्न्यस्व प्रक्षतयः कोटास्तु विविधाः खाताः ॥ सर्व्यदोषप्रकृतिभिर्धेकाश्चापिरणामतः । कीटलेऽपि सुघोरास्ते सर्व्य एव च-तुर्विधाः ॥ कुम्भोनसस्तिष्डिकेरो मृङ्गो मतकुलीरकः । उचिटिङ्गोऽग्निनामा च चिचि-टिक्नो सयूरिका ॥ भावत्त कस्तथोरस्त्रभारिकासुखवैदली । भरावकुद्दीऽभीराजी पर्ष बित्रगीर्जकः ॥ गतदाह्य यथापि रक्तराजिः प्रकीत्तितः । ग्रष्टादग्रीत वायव्याः की टाः पत्रनकोपनाः ॥ तैर्भवन्तो ह दष्टानां रोगा वातनिभित्तजाः । की विष्डल्यकः कण्भ-को वरटो पत्रवश्विकः ॥ विनामिका त्रह्मणिका विन्द्रली भ्रमरस्तथा। वाह्यकी पिचि-टः कुन्भी वर्च :कोटोऽरिमेदकः ॥ पद्मकोटी दुन्दुभिको मकरः शतपादकः । पञ्चालकः पाकमत्स्यः क्षणातुण्डोऽय गर्दभो ॥ क्लीतः क्रमिसरारी च यथाप्युत्क्ले मकः स्सतः। प्ते ह्यान्त्रज्ञतयसत्विंशाः प्रकीत्तिताः ॥ तैभेवन्ती ह दष्टानां रोगाः पित्तनिमत्त-जाः । विम्नस्यरः पञ्चम्रकः पञ्चक्रप्णोऽय कोकिलः ॥ सैरेयकः प्रचलको बलभः किटिम-स्तथा। स्चीमुखा कुण्गोधा यश्च काषायवासिक:॥ कीटगर्दभक्षेव तथा बोटक ए-व च । त्रयोदग्रैते सौम्याः स्युः कीटाः स्रो प्रप्रकोपणाः ॥ तैर्भवन्ती इ दष्टानां रोगाः क-फानिसित्तजाः। तुङ्गीनासी विचिलकस्तालको वाहकस्तथा ॥ कोष्ठागारी यय मण्डलपुच्छकः । तुङ्गनाभः सर्पापकोऽयलगुली यस्त् कस्तया ॥ अग्नि स्युद्धिय प्राणनाशनाः। तैभेवन्तीह दष्टानां वेग ज्ञानानि सर्पवत् ॥

स्तीवारीमा वै साविपातिकाः। चारादम्बिटम्धवद्दंशो रक्तपीतसितारुणः॥ ज्वराङ्ग-सर्दरीकाच वेदनाभिः समन्वतः । छर्दातीसारत्यणा च दाही सीहविज्ञिकता॥ वेपयुक्तासिहकाय दाइ: भीतच दार्णं। पिडकोपचयः भोफो ग्रस्यो सण्डलानि च ॥ दद्रवः कार्णकासीव विसर्पाः किटिभानि च । तैर्भवन्तीह दष्ठानां यथास्त्रचाप्य पद्रवाः ॥ येऽन्य तेषां विशेषास्त तूर्णं तेषां समादिशेत्। दूषोविषप्रकोपाच तथैव विषलेपनात्॥ लिङ्गं तीस्यादिषेष्व तच्छू गु मन्दविषेष्वतः । प्रसेको रोचकञ्छार्दः शिरोगीरवशीतता ॥ पिड़ काकोठकरङ्क नां जन्मदोषविभागतः । योगैर्नानाविधेरेषां चूर्णानि गरमादिश्रेत् । दूषोविषयकाराणां तथैवाप्यनुर्लपनात् ॥ एकजातीनतस्तुर्बुं कीटान् वच्यासि सेदत:। सामान्यती दष्टलिङ्गै: साध्यासाध्यक्रमेण च ॥ विकण्टकः कुणी वापि इस्तिकचीऽप-राजितः। चलार एते कणभा व्याख्यातास्तीव्रवेदनाः ॥ तैर्देष्टस्य खयथुरक्षमदे गुरुता गानाणां दंग: क्षणाय भवति ॥ प्रतिसूर्यः पिङ्गभासी वहुवणी सहागिराः । तथा निक्पमञ्चापि पञ्चगीधेरकाः स्मृताः ॥ तैर्भवन्तीच दष्टानां वेगजानानि सर्पवत्। रुजय विविधानारा ग्रन्थयय सुदाक्णाः ॥ गुलगोली खेतकणा रक्तराजी रक्तमण्डला सर्वे खेता सर्ष पिकित्येवं षट्ताभिर्दष्टे सर्ष पिकावर्जं दाचगोफक्कोदा भवन्ति । सर्ष पि-कया हृदयपीड़ातिसार्थ ॥ शतपद्यस्त पक्षा कृष्णाचित्राकिपालिकापीतिकारक्ता खेता श्राभित्रभा इत्यष्टौ ताभिर्देष्टे शीफो वेदना दाइश्च हृदये। खेतागि प्रभाभ्याभेतदेव दाही सूर्च्या चातिमात्रं खे तिपड्कोत्पत्तिस्। सग्डूकाः कच्याः सारः कुइको इरितो रक्षो यववर्णाभी सकुटी कोटिकसे त्यष्टी तैर्देष्टस्य दंशक गडू भविति पीतफेण। गमस वक्तात् स्कुटीकोटिकास्यामेतदेव दाहण्छर्दिमूच्छी चातिसावस् ॥ विश्वस्मराभिदष्टे दंशः सर्वपाकाराभिः पिड़काभिथीयते शीतज्वरात्य पुरुषी भवति॥ श्राहराडुकाभिर्दष्टे तोददाचनण्डू खयथवोमोच्य । कण्डू सकाभिद्षेषेपीत। क्रुन्छच तीसारादिभिरभिचन्यते ग्रम अन्तादि भिर्देष्टे कण्डूकोठाः प्रवर्दन्ते ग्रुकञ्चाचलच्चते ॥ पिपो लिकाः स्थूलगीर्षा सम्बाहिका ब्राम्मणिकाङ् निकाकपिनिकाचिचवणे तिषट् ताभिर्देष्ठे दंशेखययुर्गिन-स्पर्भवद्दाह्योफीभवतः॥ सचिकाः कान्तरिका कृष्णा पिङ्गलिका सध्लिका काषाधी स्यालिकीत्ये वं पर् ताभिदेष्टस्यदाइयोफौ भवतः स्थाणिकाकाषायीभ्यामेतदेव पिडकाञ्च सोपद्रवा भवन्ति॥मशकाःसामुद्रःपरिमण्डलो इस्तिमशकःकुणा पावैतोय इति पच तेदः च्या तीव्रक्षण्डू देंगगोप्तय पार्वतीयस्तु कीटेः प्रःणहरेस्तु स्यलचणः ॥ नखावकष्टे ऽत्य-सदाइपाका भवन्ति॥जलौकसांदष्टलचणमुक्तंचिकित्सितञ्च॥भवन्ति चात्र ॥ ल्का च ये च खेताग्निसम्प्रभे। स्कुटोकोटिक खैव निमध्यन्त्येक जाति प्र

सविषैरवमर्षणात्। स्युः कण्डू दाइकोटाचः पिडकातोदवेदनाः॥ प्र-

क्को दवांस्त्यासावी स्थां सम्पाचये त्वचम्। दिग्धविड क्रियास्त्रत्र यथाषदवचारयेत्। नावसन्नं न चोत्सन्नसतिसंर्अवेदनं । दंशादी विपरीतात्ति कोटदष्टं सुवाधकम् ॥ कोटैदें ष्टानु यविषेः सर्पवत समुपाचरेत्। त्रिविधानान्तु सर्पाणां त्रेविध्येन क्रिया ज्ञि-ता ॥ खेदमालीवनं सेकं चोणामत्रावचारयेत् । अन्यत सृच्छितादुदंशात् पाककोयप-पोडितात्॥ विषम्न विधिं सर्वे कुर्यात् संगोधनानि च। गिरीषकट्कं कुष्ठं व चा रजितसैन्धवै:। चीरमञ्जवसासिप: गुग्ठीपिप्पलीदाक्षु॥उत्का दिकस्थिरादीवा सु-कता खेदनेहिता । न स्वेदयेत्रया दंशं घूमं वच्यामि हिस्ति । अगदानेक जाती ब पवच्यामि एथक् एथक् ॥ कुछं चक्रं वचा विल्बसूलं पाठा सुवर्चि का । ग्रहधूमं हरि-द्रेहे तिकारटकविषे हिता: ॥ घगारधूमरजनी चक्रं कुष्ठं पलायजम् ॥ गलगोलिकद-ष्टारामगदो विषनायनः । कुङ्कुमं तगरं थिम् पद्मकं रजनीहयं ॥ अगदो जलपिष्टो ऽयं मतपिंदवनामनः। मेषमृङ्गी वचा पाठा निचुली रोहिषी जलं। सर्व्य मण्डू काइ-ष्टानामगदी विषनामनः।वचाखगन्धातिवलावलासातिगुहागुहाः॥विष्वस्थराभिद्यानाः सगदो विषनामनः। मिरीषंतगरं कुष्ठहरिद्रे 'उम्रमतो सहे ॥ महिण्ड काभिद्रष्टानाम-गदो विषनोगन:। कण्डु सकाभिर्द ष्टानां रात्री शीताः क्रियाचिताः॥ दिवा ते नैवसि ध्यन्तिस्थिरिमनलोदिताः । चक्रं कुष्ठमपामार्गः गुक्तवन्तविषेऽगदः ॥ सृङ्ख्यरसिप ष्टा वा क्षा वर्षमां कस्तिका । पिपोलिकाभिदेशनां मिचकामधकैस्तया । गीस्त्रेण यती लेप: क्षा स्मीवकस्तिका ॥ प्रतिसूर्यकदशानां सर्पदृष्टवदाचरेत । व्रिविधावस्थि-काः प्रोत्ता सन्दमध्यसहाविषाः ॥ गोश्रक्तलोयनासन्दासध्याः काष्ठेष्टिकोद्भवाः। स-पंकायोद्भवास्ती च्या ये चान्ये विषसम्भवाः ॥ मन्दा द्वादश्यमध्यास्तुत्रयः पञ्चदशीत्तमाः । दमविंगति। स्था ते सङ्घ्या परिकाितिताः ॥ क्रणाः स्थावः कर्षः पाण्ड वणी गीसूता-भःकर्कयो मेचकथ । खतोरको रोमगः गाइलाभो रक्तथैते मन्दवीर्ध्या मतास्तु ॥ एभि र्दष्टे वेदना वेपय्य गातस्त्याः काणारकागमय । गाखादष्टे वेदना चोषु सेति दाच छी दी दंगमोफो ज्वरय ॥ रक्तः पोतः कापिलेनोदरेण सर्वे धूस्त्रां पर्विभय विभिः खः। एते मृतोचारपूत्यण्डजाता मध्या च यास्त्रिप्रकारीरगाणां ॥ यस्य तेषामन्वयायाः प्रस्तो दीषोत्पत्तिं तत् सक्षाय कुर्यात्। जिह्वाशीफो भोजनस्यावरीधो मुच्छी चोगा सध्य-वीर्थाभिदष्टे ॥ खेतिस्वश्यामली लोहिताभी रक्तः खेती रक्तनीलोदरीच। पीती रक्तो नीलपोतोऽपरास्तु रक्तोनीलो नीलगुक्रस्तया च ॥ रक्तो वस्तुः पृव्व वच्चैकपर्वा य स्वापर्वा पर्वणी हे च यस्य ॥ नानारूपा वर्णतयापि घोरा ज्ञेयासैते वृश्विक जनमैतेषां सर्पकोषात्प्रदिष्टं देहेभ्योवा वातितानां विषेण । एभिदृष्टे सू टीत्यत्तिर्भान्तिदाही ज्वरय। खेथ्यः क्षणां भीणितश्चापि तीवं तस्म

घुमेव ॥ उग्रमध्यविषैदेष्ट चिकित्से त् सपैदष्ठवत् । दंगं मन्दविषाणान्तु चक्रतेलेन से--चयेत् ॥ विदार्थादिस्रिविन सुखोणा नाय वा पुन-। कुर्थाचो त्नारिकास्ते दं विषघु -इपनाइनै:। ग्रादंशं खंदितं चूर्णं प्रक्तितं प्रतिकारयेत्॥ रजनीसैन्धवव्योषशिरीय-फलपुषाजै:। सातुलुङ्गाम्लगोस्त्रिषष्टिश्च सुरसायजम् । लीपे स्त्रे दे सुखोष्णञ्च गोमयं हि-तमिष्यते ॥ पाने चीद्रयुतं मिं चोरं वा बहुमकेरं । गुडोकं वा सुहिमं चातुर्जातक-वासितं ॥ पानमसा प्रदातव्यं चीरं वा सगुडं हिमं । गिखिकुक् टवर्काण सैन्धवं तैल-सर्विषी ॥ धूपी इन्ति प्रयुक्तोऽयं शीघं हिञ्चिकजं विषं। कुसुन्धपुष्पं रजनी निशा वा कोद्रवं खणं ॥ एभिष्ट ताक्तेष्रं पस्तु पायुदेशे प्रयोजितः । नामयेदाय कौटोव्यं विश्वकस्य च यद्विषम् ॥ जूताविषं घोरतमं दुवि च्चे यतमन्तु तत् । दुश्चिकितस्यतमं वापि भिष रिभ र्भन्दबुडिभि: ॥ सविषं निर्विषंचैतदित्येवं परिमङ्किते। विषयमेव कर्त्र व्यमिवरोधि य-दीषधं ॥ अगदानां हि संयोगी विषजुष्टस्य युज्यते । निर्विषे मानवे युक्तीऽगदःसम्पदाते सुखं । तस्मात् सर्वः प्रयत्ने ज्ञातव्यो विषनिश्वयः। श्रज्ञाला विषसद्भावं भिषग्व्यापा-द्येत्ररं ॥ प्रोद्भियमानस्तु यथाङ्क्ररेण न व्यक्तजातिः प्रविभाति वृचः । तद्ददुर-लच्चतमं इ तासां विषं भरीरे प्रविकी र्णसात्रम् ॥ ईषच कर्ड पचलं सकीठस-व्यक्तवर्णे प्रथमे उद्दिन स्थात् । अन्तेषु भूनं परिनिम्मस्थं प्रव्यक्तरूपञ्च दिने दितीये। बाहिण तह्य यतीह दं मं विषं चतुर्ये इनि कीपमिति । अतीधिक इहि प्रकरीतिजन्तोर्विषप्रकोपप्रभवान् विकारान्॥षष्ठे दिने विप्रमृतच्च सर्व्वान् सर्माप्रदेशान् भ्रमाहणोति। तत् सप्तवे ऽत्यर्परीतमात्रं व्याघादयेन्मत्यं मतिप्रवर्षे ॥ यास्तीच्य चण्डोग्रविषा हि लूतास्ताः सप्तरात्रेण विनाशयन्ति। अतोऽ धिकेनापि निहन्य्र-न्या यासांविषं मध्यमवीर्थ्यमुत्तं ॥ यासां कनीयो विषवीर्थ्यमुत्तं ताः पच्चमात्रं ण वि-नागयन्ति ॥ तसात् प्रयत्नं विषगात कुर्यादादं शपाता हियषधातियोगे॥ विषन्त लालानखमूत्रदंष्ट्रारज पुरोषेरय चे न्द्रियेण । सप्तप्रकारं विस्जन्त लूतास्तु ग्रमध्या-वरवीर्थयुक्तं ॥ सकाइकोठं स्थिरमन्पमूनं लालाक्षतं मन्दरजंवदन्ति। शोफस क, यडू स पुलानिका चधूमायनं चैव नखायदं शे ॥ दं शन्तु मूत्रेण सक्तरणमध्यं सरकाः पर्यान्तमवेहि दीणें। दंद्रामिन्यं कठिनं विवर्णं जानीहिदंगं स्थि रमग्डलञ्च ॥ रजःपुरोषेन्द्रियजं हि विडिस्फोटं विपक्कामलपीलुपाण्डुं। तावतदेतत् समुदाहृत-चित्रच्यासि लूताप्रभवं पुराणम् ॥ सामान्यती दष्टमसाध्यसाध्यं चिकित्सितचापिय-विखामित्री नृपवरः कदाचिद्दविसत्तमं । विशिष्ठं कोपयामास गलाश्रमपदं ्॥ रेप सुनेस्तस्य नलाटात्स्वेदविन्दवः। अपतन्दर्भनादेवसध स्तान्तोच्याव-पदवीं णां धेन्वधं सभा तेऽपि च। ततीजातास्तिमा घोरा हि किया

सहाविषाः ॥ अपकाराय वर्त्ते नृपसाधनवाहने । तसाल्लूनं तृणं प्राप्तासुने प्रस्ते -दविन्दतः ॥ तसाह्निति भाषाले सङ्घया तास घोडग । कच्छ्रसाध्यास्त्याऽ साध्याल्-तास्त् हिविधाः स्मृताः ॥ तामामष्टी कच्छ्माध्या वच्यस्तिवत्य एव तु । विमण्डला त्तथा खेता कपिला पोतिका तथा। आलस्त्रविषा रका कसना चोष्टसी स्मृता। ता भिर्देष्ठे शिरोदुखंक कर्ण्डूदें ये च वेंदना ॥ भवन्ति च विश्वेषेण ग्रदा स्वीविमकवातिकाः। सीवर्णिको लाजवर्णा जालिन्ये गीपदी तथा ॥ कष्णाब्निवर्णा काकारणा मालागुणाष्ट-सोसा ता॥ताभिदेशे दं मकोथ: प्रहत्ति: चतजस्य च ॥ ज्वरोदाहीऽतिसार्थ गदा:स्य-यं विदोषजाः । पिडका विविधाकारा सण्डलानि सहान्ति च ॥ शीफा सहान्ती स्ट: वो रकाः भ्यावायनोस्तया । सामान्यं सन्वेनूतानामे तदादंशनच्णम् ॥ विशेषलच्णं-तासां वच्चामि स चिकित्सातं। तिमण्डलाया ।दंग्री उद्यक् कृष्णं स्रवति दोर्थते॥वाधिरर्थं-कलुवा दृष्टिस्तथा दाइश्वनेत्रयोः। तत्रार्कभूलं रजनी नाकुली पृश्चिपणिका॥नस्तःकर्माण ग्रसन्ते पानाभ्यङ्गांजनेषु च । स्वेतायाः पिडका दंशे स्तेता कण्डमती भवेत्।दाइसूर्का-ज्वरवतीविमपंक्षे दश्करी तत चन्दनराखें ला हरेगुनलवञ्चलाः॥कुष्ठं लामज्जकं चक्रं न लदं चागदो हित:। आदंशिपिडका तामा कपिलाया: खिरा भवेत्। शिरसी गोरवं दा-इस्तिमरं भ्रमएव च ॥ तत्र पद्मककुष्टै लाकरञ्जककुभत्वचः । स्थिरार्कपर्यापामार्गेटूर्वा ब्राह्मी विवाप हा: ॥ श्रादंशे पीतिकाय। स्तु पिडका जायते स्थिरा। तथा च्छ दिं ज्वेर: शू-लं रक्ते स्थाताच लोचनेतत्रेष्टाः कुटजोशोरतुङ्गपद्मकवच्चुलाः । शिरीषिकिणिहीशेलु-काद्रस्वककुभत्वचः ॥ रक्तसण्डनिभे दंशे पिडकाः सर्पपा इव । जायन्ते तालुशोषयदा-ह्यालविषान्विते ॥ तत प्रियङ्ग ज्ञीवेरं कुष्ठं लामज्जवञ्जलाः । अगदः प्रतपुष्पा च स-विष्यलवट। इराः ॥ पृतिसूत्रविषादंशी विसपी लष्णशीणितः । कासध्वासवसीसृच्छी-ज्वरदाहममन्वितः ॥ मनः शिलालमधुंककुष्ठच न्दनपद्मकैः । मधुमियः सलामज्जैरग-दस्तव कोत्तितः ॥ दंगश्च पाण्ड्पिडको द। इक्षे दसमन्वितः । रक्षाया रक्षपर्यन्तो वि-च्चेयो रक्तसंयुतः ॥ कार्थ्यस्तवागदस्तोयचन्दनशेशीरपद्मकैः । तथैवाजुर्ननशेलुभ्यां त्वच् भिरास्त्रातकस्य च ॥ पिच्छिलं कसनादंशाद्र्धिरं शीतलं स्रवेत् कासम्बा-सी च तत्रोतः रत्तलूताचिकितिसतं ॥ पुरीषगिस्य रत्यास्य कृष्णाया दंशएव तु। ज्वरमू च्छीवमोदाहकासम्बाससमन्वितः ॥ तत्रैलाचक्रसर्पाची गन्धनाकुलिचन्दनैः । महासुगित्यसिहतैः प्रत्याख्यायागदः स्यतः ॥ दंशे दाहोऽग्निवणीयाः स्रावोऽत्यर्थं ज्वर-स्तया। चोषकण्डू रोमहर्षी दाइस स्फोटजना च॥ कण्णाप्रगमनं चात प्रत्याष्ट्र योजयेत्। सारिवोगीरयष्ट्राञ्चचन्द्रने।त्यलपद्मकम् ॥ सर्वासामेव युच्चीत र् कालवं । भिष्ठक् सव्व प्रकारिषु तथा च चीरिपपलं ॥ कच्छ्साध्यविषा

हयच्छया। अवार्थ्यविषवीर्थ्याणां लचणानि निबीध मे ॥ आधातः सीवर्णिकादंगः सफी णो सत्स्यगस्त काः। कास खासी ज्वरस्टणा सूच्छा चात सुदाक्णा ॥ श्रादंशे लाजवर्णा-या यामे पृति सवेदस्क्। दाहोसूच्छीतिसार्य शिरोदु:खच जायते ॥ घोरदंशस्तु जा-जिन्दा राजिमानवदीर्थते । स्तन्धः खामस्तमोद्विष्तालुगोषय जायते ॥ एणीपाद्यास्त-या दंशी भवेत् क्षणातिलाक्ततिः। तथा।सूच्छी ज्वरण्छ दिकासम्बाससमन्वतः ॥ दंशः काकण्डकादष्टे पाण्डरकोऽतिवेदनः। रक्तो मालागुणादंशी घूमगन्धोऽतिवेदनः॥ विदी र्थिते च बहुधा दाहमूच्छी ज्वरान्वितः । यसाध्यानां भिषक्पाज्ञः प्रयुक्तीत चिकित्सि-तं ॥ दोषोच्छायविशेषेणच्छे दक्षमीविविज्तितं।साध्याभिरभिन्ताभिर्दष्टमात्रसा देहिनः विद्विपत्रेण सतिमान् सस्यगादंशमुखरेत्। जस्वोष्ठनाग्नितसं न दहेदाकरवार्णात्॥ अ॥ ममीणि विधानजी विजितस्य ज्वरादिभिः। दंशस्यीत्मर्तनं कुर्यादत्पश्वययुकस्य च॥ मधुसैन्धवसंयुत्तौरगदैर्लेपयेत्ततः । प्रियङ्र रजनी कुष्ठसमङ्गामधुकौस्तथा ॥ सारिवा सधुकं ट्राचा पयस्यो चीरमोरटं। विदारीगोच्चरचौद्रमधुकं पाययेत वा॥ चीरिणां त्वक्कषाये-ण सुगीतेन च सेचयेत्। उपद्रवान् यथादोषं विषष्त्रीय प्रसाधयेत्॥ नस्याञ्जनास्यञ्जन-पानधुमं तथावपोडं किवलग्रहञ्च। संगोधनचीभयतः प्रयुक्तग्रद्रतं हरेचापि जलायुकाः भिः ॥ कीटदुष्टत्रणान् सर्वानहिद्ष्टत्रणानि च । श्रादंशपाक्षयत्नेन चिकित्से त् सर्पदृष्टव-त्॥ विनिवृत्ते ततः योफे कार्णकापातनं हितं ॥ निस्वपत्नं तिव्रहन्ती कुसुमां रजनी मधु ॥ गुग्गुलुः सैन्धवं किएवं वर्चः पारावतस्य च ॥ विषव्वद्विकरञ्चात्रं हित्वा सन्धीजनं हितं। विषेभ्यः खलु सर्व्वंभ्यो कणिकामक्जां स्थिरां॥ प्रच्छियत्वा मधुयुतैः शोधनीयै-क्पाचरेत्। सप्तषष्ठस्य कीटानां प्रतस्यैतिहसागगः ॥ दष्टलचणमास्यातं चिकित्साचाप्य नन्तरं। सर्विश्रमध्यायशतमेतद्तां विभागशः॥ इहोहिष्ठाननिर्दिष्टान् सर्वान् वच्यास्य-योत्तरे ॥ सनातनलाहे दानामचरलात्तयैव च ॥ तथा दृष्टफललाच हितलादिप देहि-नां। वाक्ममूहार्थविस्तारात् पृतिसत्वाच देहितिः॥ चिकित्सितात्पुख्तमं न किचि द्वि सुत्रुमः। ऋषिरिन्द्रप्रभावस्थासृतयोने भिषग्गुरोः॥ धार्यित्वा तु विमलं सतं परम-समातम्। उताहारसमाचार इह प्रत्ये च मोदते॥ निरम्प रिकार

इति सी खुते या युर्वेद गास्त्रे पञ्चमं कल्पस्थानं समाप्तम् ॥

8 स द না तर fH सौ सो यं वो ता कर् ग्रह ज्वः सदं हिं ब्राह लं र

त्रेयो त्वच सी ज्वर सह स्त्य योज क्रां



# ॥ उत्तरतन्त्रम्॥

--\*\*\*---

#### नमो धन्वन्तर्य।

ग्रघातः ग्रीपद्रविकमध्यायं व्याख्यास्यामः।

अध्यायानां मते विंगे यदुक्तमसक्तनमया। वच्छासि वचुधा सम्यगुत्तरेऽ र्थानिमानिति॥ इदानीन्तत् प्रवच्चासि तन्त्रमुत्तरमुत्तमम् । निखिलेनोपदिम्यन्ते यत्र रोगाः पृथिवधाः यालाक्यगास्त्राभिहिता विदेहाधिपकी ति ता:। ये च विस्तरती दृष्टाः कुमारा बाधहे-तवः ॥ पट्सु कायचिकित्सासु ये चोत्ताः परमिशिभः ।उपसर्गादयो रोगा ये चाप्यागन्त-वः स्मृताः ॥ विषष्टी र ससं सगीः सुख्ववृत्तन्तयैव च । युकार्या युक्तयसैव दोषभेदास्त-धैव च॥यत्रोक्ता विविधा प्रयो रोगसाधन हेतवः। महत स्तास्य तन्त्रस्य दुर्गाधस्यास्त् धेः रिव ॥ आदावेबोत्तमाङ्गस्थान् रोगानभिद्धास्य इं।सङ्गया लच्यायापि साध्यासाध्यक्रमे-ग्रच।विद्याद्दाङ्कृ लवाहुव्यंखाङ्कृष्ठोदर सिम्मितंदाङ्कृ लं सर्व्यतः सार्वे भिष्णग्यनबुद्बुदं। सुवृत्तं गोस्तनाकारं सर्वभू तगुणोद्भवं। पर्लभुवोऽग्नितो रक्तं वातात्कृष्णं सितं जला त्। आकाशादय मार्गाय जायन्ते नेवबुद्बुदे। दृष्टिञ्चाव तथावच्ये यथाब्यादिगारदः। नेवायामिविभागना क्रण्यमण्डलमुचन । क्रण्याताप्तमिष्कन्ति दृष्टि दृष्टिविभारदः॥ मण्डतानि च सन्धींय पटलानि च लोचने। ययाक्रमं विजानीयात् पञ्च षट् च पडेव च ॥ पद्मवर्मा खेतक पार्टिशनां मण्डलानि तु। यनूपूर्वन्तु ते सध्यायत्वारोऽन्ताययोत्त-रं ॥ पद्मावलं गतः सन्धिवलं ग्रुक्तगतोऽपरः । ग्रुक्तकः ग्रानस्वन्यः कः शादृष्टिगतोऽपरः ॥ ततः कनीनकगत् षष्ठयापाङ्गः स्त्रतः। हे वर्क्षे पटले विद्याचलायेन्यानि चाचिषि॥ जायन्ते तिसिरं रोषु व्याधिः परसदार्णः। तेजीजनाश्वितं वाद्यां ते व्यन्यत्यिशताश्वि-तम् ॥ भेदस्वतीयं पटलमाश्चितन्लिख चापरं। पद्ममांग्रसमं दृष्टे स्तीषां नाह्त्यसिष्य-ते। शिराणां कण्डराणाञ्च भेदसः कालकथ च। गुणाः कलात्परः ऋषेमा बच्चनेऽच्योः शिरायुतः ॥ शिरानुसारिभिदीषैविगुणै दर्बमागतैः । भजायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परम-दावणाः ॥ तत्राविलं ससंरथामयुपूर्णीपदे हवत्। गुरुषाजोषरागाचौर्ज् ष्टञ्चाव्यक्तलचणे । स्यू जं वला को पेषु श्रू अपूर्णासमेव च।विहत्यमानं रूपे वा क्रियास्चि यया पुराहिव भी प्येत दोषेपाधिष्ठितञ्च तत्।तस्र संभवसासाय यथादोषं भिष्णितम् ।विदध्याने ब्लवलाः स्युर्व्यथा। सच्चेपतः कियायोगो निदानपरिवर्ळा नम्॥ वादादीनां प्रः

117

market a want wom number

लिमार तीघातः प्रोत्तो विस्तरतः पुनः। उत्यागितरतस्य अलप्रवेशादुद्रे चेणात् सप्रविपर्ध्ययाद्य। प्रसत्ता मंरोदनयो का को पता या सिधातादित सैथन। चा मुतार्ना ला का कुल समापनि वे वणाहे गविनियहाच। खेदाद्रजोधूमनि वेवणा च्छर्देविघाता दमनातियोगात्। वाषपयहात्स च्यान रीसणाच नेते विकारान् जनयन्ति दोषाः ॥ वाताद्य तयापितात् कपाचैव लयोदम रतात् घोडम विज्ञेया सर्वेजाः पञ्चविमतिः। तया वाह्यो प्नदीचि रोगाः षट्सस'-ति: स्मृताः। इताधिमत्यो निमिषो दृष्टिर्गसोरिका च या॥यच वातहतं वर्ल न तेसिध्यन्ति वातजाः याप्योऽयतम्मयः काचः साध्याः सान्यमाकताः "ग्रावकाचिवाकाधोमन्यस्यन्द-अ। ज्वारतपर्थया । असाध्यो प्रस्वजात्योयोजलस्वया पेत्तिकः ।। परिस्तायी चनी लय यादः हा-चोऽय तन्सयः। श्रामिष्यन्दोऽधिमन्योऽन्ताध्य वितं श्रातानाच्या ॥ दृष्टि पित्तविद्रश्यां च पोयक्यो लगण्य यः। असाध्यः क्रफजसावो यायः क्राचोऽय तन्सयः ॥ अभिचन्द्रोऽ-धिमत्यस बनासप्रथित च यत्। दृष्टि:स्रेष्मविद्ययां चपीयक्यो खगणस यः॥क्रिसियस्य-परिक्तित्ववरमेश्वतामीपष्टकाः । स्रेष्मोपनादः साध्यस्त कथिताः स्रोधनजेषु त्रा रह्णाः ्वोऽजनाःजातं योगितायोऽवलस्वितम्। ग्रुन्नं न साध्यं काचय वाष्यस्तव्यः प्रकीत्तितः॥ सत्यसन्दो लिष्टवर्तम इषीं त्याती तथैव च। सिराजावञ्चनास्थाच सिराजालञ्च यतस्त्र-तम् ॥ पर्वे ख्यात्र थं शक्तं गोणितार्मा ज्वैन खयः । एते साध्या विकारेषु रक्ष जीषु भव-न्ति हि ॥ पूयसावी नाकुलान्ध्यमिचयाकायोऽलजी । यसाध्याः सर्वजा याष्याः काचः कोपय पद्मगः ॥ वत्रमीवबन्नो यो व्याधिः सिरासु विडका चया । प्रस्तार्थ्यसां-सामेन्नायुमीतिकिनी च या ॥ प्यानस्याव्दुद्य खावनद्मनत्र्मनी। तथायो वर्म-शुक्रार्शः शर्करावतमे यच वे ॥ सरोपायाप्यगोपाय पाको बहुलवतमेच । शक्किनवतमे-क्रिश्रोका विसवत्मे च सिध्यति ॥ सनिमित्तोंऽनिमित्तय दवासाध्योत्वाद्यजी । षट्स प्रतिविकाराणामेषा संग्रहकोत्तेना ॥ नव सन्ध्याययास्तेषु वत्रमेजास्त्वेषाविधातिः श्रुक्रमागे द्रमैक्ष चलारः क्षण्यागजाः ॥ सर्वात्रयाः सप्तद्म दृष्टिजा द्वादभैवतु । वा ्छाजी दो समाख्याती रोगी प्रमादाक्षी।भूय एतान् प्रवच्छामि संख्याक्षपचिकित्सितै।॥

# ॥ द्वितीयीऽध्यायः॥

श्रयातः सन्धिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यासः॥

प्यालमः सोपनाहः स्रावाः पव्य णिकालजी।क्रिमियश्यिय विक्रेया रोगाः सन्धिगता नव॥
पक्षः श्रोफः सन्धिजः संस्रवेद्यः सान्द्रं पूर्यपृतिपृयालसः सः। यिव्यनीत्यो दृष्टिसन्धावपाकः कण्डूपायो नोक्जस्तू पनाहः॥ गत्वासन्धोनश्रुमार्गेण दोषाः क्रुर्थः। स्रावान् विद्वानान् स्रावान् स्रावान्य स्रावान् स्रावान्य स्रावान्

र्धा पाकः सन्धी संसवेद्यसपूरं पृयासावो नैवरूप प्रदिष्टः । स्वतं सान्द्रं पिष्टिलं यः सविद्यश्चेषप्रासावोनीरुकः स प्रदिष्टः ॥ रक्तासावः भीणितोत्यः सरक्षं कोष्णं नारुपं संस्विद्याति सान्द्रं । पीताभासं नीससुष्णं जलासं पित्तसावं स स्ववेत् सन्धिमध्यात् ॥ तास्वातन्वोदाह्यूलोपपत्ता रक्ताञ्ज्ञेया पर्वणी हत्तभोष्ता । जातासंधी कष्णमुक्ते अल्जी स्वात्तिस्वेवाख्यापिता पूर्वेसिङ्गः ॥ क्रिसियात्यवेतमेनः पद्मण्य कण्डूं कुर्युः क्र-स्वयः सन्धिजाताः । नानारूपा वत्मग्रक्तस्य सन्धी चरन्तोऽन्तर्नयनं दूषयन्ति ॥

### ॥ तृतीयोऽध्यायः ॥

अथातो वरसँगतरोगविज्ञानीयसध्यायँ व्याख्यास्य सः॥

च्यादोषाः समस्तास यदा वर्तमेव्यपात्रयाः । सिरा व्याप्यावतिष्ठन्ते वर्तमस्त्र-िधिकाम् चिर्व ताः विवद्ये मांसं रक्षच तदा वत्मे व्यपात्रयान् । विकाराचानयन्यागु ना-सतस्ता शिवोधत ॥ उत्सिक्षित्यय कुस्रोका पोयक्यो वरसं शर्करा । तथार्थो वर्त्स शुण्का-र्भस्ययेवाञ्च ननासिका॥ वहलं वला यचापि व्याधिवलाविवस्थकः । क्रिष्टकर्दभवत्सा-्खी म्याववल तथैव च ॥ प्रक्षित्रसपरिक्षित्रं वर्ल वातन्तन्तु यत्। अव्वदं निसिष-ञ्चापि श्रीणिताश्च यत्स्रतं।। लगणो विष्रनामा च पच्मकोपस्तथैव च। एकविंशति-रित्ये ते विकारा वर्ल संययाः ॥ नामभिखी समुहिष्ठा सच्चेष्तान् पचचमहे । पिडका-अयन्तरमुखी वाद्धाधीवर्क्षप्रया ॥ विच्चे योत्मिक्किनो नाम तद्रूपिष्डकान्विता । कुभी-काबीजप्रतिसाः पिडकाः परसवर्तानोः ॥ आध्मायन्तेत् भिन्नायाः क्रस्थीकपिडकास्त्-ताः। कण्डू स्त्रावाण्यिता गुन्धो रक्तसर्धपमित्रभाः ॥ पिडकास द्वावत्यः पीयका दति संजिता:। पिडकाभि: सम्चाभिर्घनाभिर्धिसंहता ॥ पिडका या खरा खूला सा चीया वर्त्व मर्करा। स्ट्माः खराय वर्त्व खास्तदभी वर्त्व की तीरते ॥ दी घी हुरः खर स्तःथो दावणी वला सकावः। व्याधिरेष समाख्यातः शक्तार्थ इति संज्ञितः ॥ दाइतो-दवती तासा पिडका वर्ल मध्यवा। सहीमन्दर्जास्त्याचे या सा उत्तननासिका ॥ व-सीवचीयते यस्य विडकाभिः ममन्ततः । सवर्णाभिः समाभिश्व विद्याद्वच्चवर्कतत् ॥ कारड् सतात्वतोदेन वक्ष शोफोन यो नरः। न समं छादंशेदचि धवेदबन्धः स वर्कानः॥ मदल्पवेदनं ताम् यदल सममेव च। अकसाच भवेद्रतां सिष्टवल तदादियेत्॥ सिष्ट पुरः पित्तयुक्तं विद्वे च्छोणितं यदा । तदाक्तिवलसापनस्थते वर्त्वं कदमम् यद्वन मुख्यती उन्तय म्यावं मूनं सवेदनम्। दा इक गडू परिक्षे दि म्याववके ति तन्मतमा भारजं क्ममनः क्षित्रं स्ववत्यि। कण्डूनिस्तोदभृयिष्टं क्षित्रवर्का तदुः वते ॥ यस : ॥ रेपानि संस्वन्धन्ते पुनः पुनः । वर्षान्वपरिपक्षानि विद्यादिक्तनवर्षात्। िस स स क व त व व

8

स

ट

त

त

विमृत्तमिनियेष्टं वं ता यन निमी खते। एतदात हतं विद्यात् सहजं यदिवाहजम्॥ वर्त्तान्तरस्थं विषमं यत्यभूतमवेदनम्। विद्योयभवुदं पुंसां सरत्तमवलिखतम् ॥ निम षणीः सिरा वायुः प्रविष्टो वर्त्तां वर्त्रां चालयेदितवर्त्तां निमेषः स गदो मतः॥ कित्राश्चित्रा विवर्षन्ते वर्त्रमस्था सदवोऽहराः। दाहकण्ड हजोपेतास्तेऽर्धः प्रोणितसन्भवाः॥ अवाकः कठिन स्थूलो यत्यित्रतम्भवोऽहजः। सकण्डः पिच्छितः कोलप्रमाणो लगणस्तु सः प्रूनं यद्दर्भ बहुभिः सूच्यौश्चिद्रदेः समन्वतं। विसमन्तर्जेल दव विसवस्तित तन्मतं॥ पद्माणयगता दोषास्तीच्णायाणि खराणि च । निर्वत्तयन्ति प्रचाणि तेच्चु श्वाचि द्यते॥ उत्पाटितेः पुनः प्रान्तः पद्मभियोपजायते। वातातः पानवदं षो पद्मान्तोपः स उच्यते॥

# ॥ चतुर्थोष्ध्यायः ॥

त्रयातः मुक्तगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

प्रसारिगुक्त चत्रजाधिसां सस्नाय्वर्मसं चाः खलु पञ्चरोगाः । स्युः मुक्तिकाचार्जु निर्वे छकी च नालं सिराणां पिडकाय याः स्युः ॥ रोगा वलासग्रधितेन सार्व सेकाद्याच् खोः खलु मुक्तसागे। प्रस्तारि ग्रधितिमहार्मभुक्तभागे विस्तीणं तनु क्षिरप्रमं सनीले । म्रक्तास्यं स्यु कल्यन्ति मुक्तभागे सम्य तं समिमहवर्षते चिरेण । यन्मां मं प्रचयस्पति मुक्तभागे पद्यामं तदुपदिमन्ति लोहिताम् ॥ विस्तीणं स्यु बहलं यक्तत्पकामं प्रयावं वा तद्धिकमांसजामी विद्यात्। मुक्ते यत्पिमतस्प्रेति वृद्धिततत्स्वायुर्मेत्यभिपठितं खरं प्रपाण्डु ॥ म्यावाः स्युः पिमितनभास्तु विन्दवो ये मुक्तिक्षी सितनयने स मुक्ति सं प्राचः एको यः भमक्षिरीपमः सुविन्दुः मुक्तस्थो भवति तमर्क्तुनं वदन्ति ॥ उक्तवः सिल्लिनभोऽय पिष्टमक्तो विन्दुयेः सन्धवति पिष्टकः स्वृत्तः । जालाभः कठिनिसरो महान् स रक्तः सन्तान स्मृत इह जालसं जितस्तु ॥ मुक्तस्थाः सितपिडकाः सिरावन्तायास्ता विद्यादसितसमीपजाः सिराजाः । कास्ताभो भवति सिरावृतः सिते यो विन्त्रद्वां स तु निक्जो वलासकाखाः ॥

# ॥ पञ्चमोग्ध्यायः ॥

चयातः कृष्णगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यासः

यत्सवण गुक्रमयावणं वा पाकात्ययसाप्यजका तथैव । चत्वार एतेऽभिष्टिताः विकाराक्षणात्रयाः संग्रहतः पुरस्तात् । निमग्नरूपंहि भवेत् क्षणो सच्चेव विक्रं प्रतिभाति यसे । सावं स्रवेदुणामतीव क्ष्मं च तत्मवणं गुक्षमुदाहरन्ति ॥ ये न भवेत् यस नचावगाढं न च संस्रवेदि अवेदनावन च युग्मणा । ज्ञीति कदाचिदेव ॥ सितं यदा मात्यसितप्रदेशे स्वन्दात्मकं नातिक

यभीवाभ्यदलानुकारि तद्वणं साध्यतसं वदन्ति ॥ गमीरजातं बह्लञ्च ग्रुक्षं विरोश्चितञ्चापि वदन्ति लच्छुं ॥विच्छितसध्यं पिश्चिताञ्चतं वा चलं सिरासक्तमष्टिष्ट लच्च । हित्वणतं लोजितसक्ततय चिरोत्यितञ्चापि विवर्ज्ञं नीयंड॥श्वाश्चपातः पिडका च क्षण् यः
स्मिन्भवेनसुद्गनिभञ्च ग्रुक्तं । तद्य्य साध्यं प्रवदन्ति केचिद्न्यच्च यितित्तिरिपच्च तुल्यं॥
संक्षाद्यते चेतनिशेन सर्व्यदोषेण यस्यासितसण्डलन्तु । तसिच्चपाकात्यथसिच्बोपससुत्यतं तोव्रक्तं वदन्ति ॥ श्रजापुरोषप्रतिमो क्जावान् सलोहितो लोहितपिच्छिलासः ।
विदायी क्षणां प्रचयोऽध्युपैति तञ्चाजकाजातिमिति व्यवस्थेत् ॥

### षष्टोऽध्यायः ॥

चयातः सर्वगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ।

स्यन्दास्तु चलार इशोपदिष्टास्तावन्त एवे इत्याधिमन्याः । गोफान्वितोऽशोफयुः तथ पाकावित्येवसेते दशसम्प्रदिष्टाः ॥ इताधिमत्योऽनिलपर्ययय गुषकाचिषाकोऽन्यः त एव वात: । दृष्टिस्त्यामु ।ध्युषिता सिराणासुत्पात इषीविष सर्वभागा: ॥ प्रायेण सर्व नयनासयास्ते भवन्त्वभिचन्दनिसित्तमूलाः । तसादभिचन्दसुदोर्थसाणसुपाचरेदाश हिताय घीसान् ॥ निस्तोदनं स्तम्भनरोमचर्षं सङ्वर्षपारुषशिरोऽभितापाः। विश-षक्रभावाः शिशिराञ्चताच वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ दाइपपानी शिशिराभिनन्दा धुमायनं वाष्य ससुत्रयस्य। उच्छा शुता पीतक नेवता च पित्ताभिपस्चे नयने भवन्ति ॥ उणाभिनन्द।गुरुताचिभीफः कण्डूपदेशी सिततातिभैत्यं। सावी सुद्वः पिच्छि स एवचापि काफा सिपची नयने सर्वान्त ॥ तास्त्राश्वता लोहितनेचता च राज्यः समन्ता-दतिलो हितास। पित्तस लिङ्गानि च यानि तानि रत्ताभिपसी नयने भवन्ति॥ व्यक्षेतीरशिष्यन्दै नेराणामिक्रयावतां । तारन्तस्विधमन्त्राः स्यर्नयने तीव्रवेदनाः ॥ उत्पाटात दवात्यर्थं नेचं निर्भयते तथा। शिर्मोऽद्वं न्त् तं विद्याद्धिमन्यं खलच-गी: । नेवस्त्पाटप्रत इव सव्यतिऽरिणवञ्च यत् । सङ्घर्षतीदनिर्भे दशांससंरब्धमाविलं॥ कुञ्चनास्फाटनाध्मानवेपर्ध्वययनैयुतं । शिरसोईञ्च येन स्वाइधिमन्यः स मान्तात्॥ रक्षराजिचितं स्वावि विद्विनेचावदद्यते । यक्षत्यिण्डोपसं दाहि चारेणोक्षसिव खतस्॥ प्रविका च्छू नवर्णान्तं सखेदं पीतद्येनं । सृक्षंियरोदा ह्युतं पित्ते ना च्यिधसियतं ॥ भोफवन्नाति संरब्धं स्नावकगढ्र समन्वितं ॥ भेत्यगीरवपै च्छि ख्यद्षिका इर्षणान्वितं ॥ -चित्र पति दु खेन पांश्रपूर्णीयवाविलं। नासाध्मानिश्रीदु:खय्तं मलेशाधिमात्यतं॥ वायं तास्यति स्वर्थनां चसं। रत्तासावं सनिस्तोदंपप्रयत्यक्तिनिशा दिशः॥ ॥ रे क्षणभागस लच्यते। यद्दीतं रत्तपर्यन्तं तद्रत्ते नाभिमन्यितं॥ इन्या-

多 研究而而行"带、研书"的后世中世

दृष्टिं सप्तराचात्कफोत्थोऽधोमत्थोऽस्वक्षस्थवः पञ्चराचात् षड्राचाद्वा साक्तोत्थो निह्न्यान्मिय्याचारात्पेत्तिकः सद्यप्व ॥ काण्ड्रपदेहायुग्रतः पकोडुस्वरसिक्षः । दाह्नपंहर्षतास्ववागेफिनिस्तोदगौरवैः ॥ जुष्ठो मृहुःसवेद्वाससृण्णगोतास्यु पिच्छिलं ॥ संरस्भपोच्यते यथ नेव्रपाकः सगोफ्जः । गोफिहोनानि लिङ्गानि नेचपाके व्यर्गाणजे ॥ यन्तः शिराणां खसनः स्थितो दृष्टिं प्रतिचिपन् । हताधिसत्यं जनभेत्तससाध्यं विदु-युधाः ॥ पच्सद्वयाच्चिस् वसाणितस्तु यचानिकः सञ्चरिक्त प्रदृष्ठः । पर्यायग्रयापि क्वः करोति तं वातपर्यायसुदाहरिक्तः ॥ यत्क्र्णितं दाक्णक्चवत्से विलोकने वावि-लद्र्यनं यत् । सुदाक्णं यत्प्रतिवाधने च ग्रुष्काचिपाकोपहृतं तदिच ॥ यस्यावर्द्वक-णिश्ररोहनुस्थो सन्यागतो वाष्यनिकोऽन्यतो वा । जुर्याद्रजोऽतिसुवि लोचने वा तस-न्यतोवातस्याहरिक्तः ॥ श्रम्लेन स्त्राहिना वा सक्काद्यते सर्वत एव नेचं । गो-फान्वितं लोहितकं सनीलैरेतादगस्लाध्युवितं वदन्ति ॥ प्रवेदना वापि सवेदना वा यस्याचिराच्यो हि सविक्त तास्त्राः । सुह्विरच्यक्ति च ताः समन्ताद्वराद्विः सिरोत्पात-इति प्रदिष्टः ॥ हान्सिरोत्पात उपेचितस्तु जायेत रोगस्तु सिराप्रहर्षः । ताम्राच्छ-सस्यं सवित प्रगाढं तथा न ग्रकोत्यितिचित्वा॥

## सप्तमो ध्यायः।

श्रयातो दृष्टिगतरोगविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्यामः।

मस्रदलमानान्तु पञ्चभृतप्रसादनां । खद्योतिवस्पुलिङ्गास्यां सिद्धां तेनोभिरव्ययैः ॥
धावता पटलेना्च्योवाद्धोन विवराक्ति । योतमात्स्यां न्यणा दृष्टिमा हुन्यनिन्तकाः ॥
रोगांस्तदात्र्यान् चोरान् षट्चषट्चपचच्महे । पटलानुप्रविष्टस्य तिमिरस्य च लचणा ॥
सिराभिरिभसम्पाप्य विगुणोऽस्यन्तरे स्थां । प्रथमे पटले दोषो यस्य दृष्टी व्यवस्थितः ॥
धव्यक्तानि स कपाणि सर्वाच्येव प्रपथ्यति । दृष्टिर्भू भे विद्वलिति दितीयं पटलं गते ।
सिद्धान् स्प्रकान् कथान् जालकानि च पप्यति । मण्डलानि पताकाश्च मरीचीः
खाण्डलानि च ॥ परिपूर्वाश्च विविधान् वर्षमभ्यं तमासि वा । दूरस्थान्यपि कृपाणि सन्यते च समापतः ॥ समोपस्थानि दृरे च दृष्टे गो चरित्रभमात् । यत्रवानि चात्ययं
स्चीपार्यं न पश्चति ॥ जर्बुं पश्चति नाधस्तात्र्यतीयं पटलं गते । महान्त्यपि च कृपाणिच्छादितानीव वासमा ॥ कर्णनांसाच्चियुक्तानि विपरीतानि वोचते । यथादोषश्च
रज्यत दृष्टिर्दोषे बलोयसि ॥ प्रथःस्थिते समोपस्थं दृरस्थश्चोपरिस्थिते । पार्थ्वते तथा दोषे पार्थक्थानि न पश्चति ॥ दृष्टि मध्यगते दोषे स एकं मन्यवे तथा देशि पार्थक्थानि न पश्चति ॥ दृष्टि मध्यगते दोषे स एकं मन्यवे तथा दिधास्थिते विधापस्थे दृष्ट्याचा चानवस्थिते ॥ तिमिरास्थः स वै दोषश्चता ।

रुए दि सर्दतो दृष्टि लिङ्गनागः स उच्यते। तस्मित्रपि तमीभूते नातिक्छे सहागदे॥ चन्द्र।दित्यौ सनचत्रावन्तरिचे च विद्युतः। निर्मनानि च तेजांसि भ्राजिषाः नि च पश्यति। स एव लिङ्गनागस्तु नीलिकाकाचसंचितः। तत्र वातेन चाक्षि भ्रमन्तीव स पश्चित ॥ द्याविलान्य क्याभानि व्याविद्वानि च मानवः । पित्तेनादित्य खद्योत शक्षचापति डिट्गुणान् ॥ शिखिवर्हिविचिवाणि नीलक्षणानि पश्यति । गीरचाम रगोराणि खोताभ्यप्रतिमानि च ॥ पखोदसूच माण्य- त्यर्थे व्यभ्ये चैवाभ्यसंपूर्व। सलिलप्नावितानीव परिजाडा।नि सानवः। तथा रत्तोन रत्तानि तभांसि विविधानि च॥ कफेन पर्याद्र्याणि सिन्धानि च सितानि च। हरितस्थावक्षणानि धूमधुस्ताणि चेच-ते ॥ सिवपातेन चित्राणि विष्नुतानीव पच्चिति । बहुवा वा हिधा वापि सर्वाखेव स-मन्ततः॥ हीनाधिकाङ्गान्यथवा ज्योतींचपि च पप्यति। पित्तं कुर्यात्परिस्वायि सू-च्छितं रत्तते जसा ॥ पीता दिगस्तथी यन्तमादित्य सिव पण्यति। विकी थ्यमाणान् खयी-तैव चांम्ते जो भिरेवच ॥ वच्चामि षड्विधैरागै लिङ्गनाशमतः परम् ॥ रागो रुक्णो मार-तजः प्रदिष्टः पित्तात् परिन्ताव्यववापि नीलः। कुफात् सितः ग्रीणितजस्तु रकः सम-स्तरोषोऽय विचित्र रूपः ॥ रक्तजं मण्डलं दृष्टी स्यूलकाचारुणप्रभं । परिस्तायिनिरोगे स्यान् म्लाय्यानील च मण्डलं ॥ दोष चयात् कदाचितस्यातस्ययं ततः च दर्शनं । अक्ण सग्डलं वाताचचलं प्रवन्तया। पिनानमण्डलमानीलं कांस्यासं पीतमेव वा ॥ स्रोध-णा वहलं सिन्धं गङ्गकुन्देन्दुप। गड्रां। चलत्पद्मदल। ग्रंखं ग्रुक्तविन्द्रिवास्मसः॥ स्यसा ने च नयने मण्डलं तिह्नपर्धत । प्रवालपद्मप्रवाभं मण्डलं गोणितात्मकं ॥दृष्टिरागो भः वेचित्रो लिङ्गनाची तिदोषजी। ययाख्दीपलिङ्गानि सर्व्याचेव भवन्ति हि॥ षड् लिङ्ग-नाथाः षडिमे च रागा दृष्ट्राययाः षट्च षडेव च स्यः । तथा नरः पित्तविदृग्धदृष्टिः कफोन चान्यस्वय ध्मदर्भी ॥ यो इस्वजात्यो नकुनान्धता च गशीरमंत्रा च तथैव ह ष्टि: ॥ पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टिं पोता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टि: । पोतानि चपाणि च स न्यते यः स सानवः पित्तविदम्धदृष्टिः ॥ प्राप्ते खतीयं पटलन्तु दोषे दिवा न पण्ये विशि वीचते च ॥ तथा नर: स्रीषाविदग्ध हिष्यान्येव गुक्तानि हि मन्यते तु ॥ तिषु स्थितोऽ ल्यः पटलेषु दोषा नकान्ध्यमापादयति पसन्ता। दिवा स स्थानुग्रहीतदृष्टिवींचेत फ-पाणि कफाल्पभावात्॥ ग्रोकञ्बरायामगिरोमितापैरभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टिः। सध्म-कानपश्चित सर्वे भावांस्तं धूमदर्शीतिवदन्ति रोगं ॥ स इस्वजात्यो दिवसेषु क्षास् गिते क्याणि च यो न पश्येत्॥ राष्ट्रीं स शोतानुग्रहीतहि (पत्ताल्पभावादिश ता-॥ विद्योतमे येन नरस्य दृष्टिदीषाभिपना नजुलस्य यदत्। चिताचि इप-ा है । एक त् सवै विकारी नवु लान्ध्यरं द्वाः । दृष्टि व्य ए पा क्षरे नी एक छ। सर् व्य  तेऽभ्यन्तरतय याति॥कजावगादा च तसिचरीगं गम्भी रिकेति प्रवद्गित नज्जाः। वाद्यी पुनर्हाविष्ठ सम्प्रदिष्टो निमित्ततयाय निमित्ततय। निमित्ततस्त शिरीऽभितापाज्ञे-यस्त्वभिष्यन्दनिद्यमैय। सुर्विगन्धर्व्व सहारगाणां सन्दर्यनेन।पि च भासुराणां॥ हः न्येत दृष्टिमेनुजस्य यस्य स लिङ्गनायस्त्वनिमित्तमं ज्ञः। तत्नाच्च विस्पष्टमिवाबभाति वै-दृर्थ्यवणी विमलाच दृष्टिः। विदीर्थ्यते भीदित हीयते वा न्द्रणासभोघातहता तु दृष्टिः। दृत्येते नयनगता महाविकाराः संख्याताः प्रयगिह षट्च सप्ततिः । एतेषां पृथगिः विस्तरेण सर्वे वस्त्रो हं तदनुचिकिस्तितञ्च तावत्॥

### अष्टमीं ध्यायः॥

चयात चितित्सतप्रविभागविज्ञानीयमध्यायंच्याच्यास्यास षट सप्ततिर्खें । भिष्टिता व्याधयो नामलच्छै:। चिकित्सित्सिदं तेषां समासाहप्राप्ततः श्रुण ॥ छेद्यास्तेष दशैवञ्च नव लेखाः प्रकोर्तिताः । भेद्यापञ्च विकाराः स्युर्व्याध्या-पश्चदशैवत् ॥ दादशाः शस्त कत्याच याष्याः सत् भवन्ति हि । रोगा वर्जायतव्याच द-म पश्च च जानता ॥ असाध्यी वा भवेतान्त याध्यी वाग न्तुसंज्ञितीऽन्तिमवश्राभव भप ति वर्त्स तु यत्त्रवार्धः गुष्तं तथार्वदसयोद्दिप काः सिराजाः । जालं सिराजमपि पञ्च-विधं तथार्भच्छे या भवन्ति सहपर्वणिकासयेन ॥ उसिङ्गिनी वहल्कर्रभवस्निनी च म्या-वच यच पिंठतिन्वि वदवस् क्षिष्ठच पोर्शिक्षयतं खल यच वर्ता । क्षाीकिनी च स-हमर्करया च लेखाः ॥ स्रोधापनाइलगगी च विसच्च मेखा चित्यच यः कमिकतोऽचा-ननासिका च । आही सिरा निगदिताय ययो: प्रयोग पाकी च यौ नयन्यी: पवनी-न्वतस । प्रवालमानिलविष्य्ययस्यसं ज्ञाः खन्दास्त यान्त्यपग्रसं हि सिराव्यधेन ॥ श्र-प्काचिपायनप्रितिवद्थदृष्टिष्व ब्हाख्यग्रन्नसिहत।क्त्निप्टिकेषु । चिल्लिवदर्भ हतसु-रध्वजदर्शिश्वति प्रक्षित्रवर्त्म सु तथैव बलासर्थन्न । शामन्तुनामययुंगेन च द्रितायां हः ष्टो न गस्त पतनं प्रवदन्ति तञ्जाः ॥ सम्पन्धातः षडपि येऽभिष्टितास्तु काचा स्ते पच्च कोपसन्ति।स्तु भवन्ति योप्याः । चत्वार एव पवनप्रभवास्त्वसाध्या ही पित्तजी काफनि-मित्तज एक एव ॥ अष्टार्भका कथिरजास गदास्तिदोषा स्तावन्त एव गदिताविष वाह्य-नी हो॥

## नवमीं ध्यायः॥

अयातो वाताभिष्यन्दिवितिषेधं व्याख्यायामः पुराणसर्विषा जिन्धो स्थन्दाधीमन्यपीडिती । स्वेदयित्वा यथान्यायं

योजयेत्॥ सम्पादयेहस्तिभिय सम्यक्तके इविदेखिती । तपांगै: पुरुपाकेष धूमैरायेत्रात-नैस्तया ॥ नंस्यक्षे हपरोषेकैं: गिरोवस्तिभिरेव च । वाता घन्पाजनजमां साम्त का यसेचं नै: ॥ खेहैं यतुर्भिषणौय तत्योताखरधारणै: । पयोभिर्वेशवारीय सास्वणै: पायसैस्तया ॥ भिषक् सम्पादयेदेतानुपनाचैय पूजितै: । तथाचीपरि स्कस्य सपि: पानं प्रमध्यते॥ वि-फलाक्षायसंसिद्धं नेवलं जोर्णसेव वा। सिद्धं वातहरीः चोरं प्रथमन गणिन वा ॥ संहा-खीलाडिना विडा वातम्री स्तर्पणे हिता: सीचिकः पुटपाकस धुमो नस्यम् तदियं॥ नस्या दिमु स्थिराचीरमध्रैस्त लिमियते। एरण्डपलवे सृती त्वचि वाजं पयः मृतं ॥ काण्टका र्यांच सूलिषु सुखीणां सेचने हितं। सैन्धवीदी चयद्या हिपपली भिः गृतं पयः॥ हित महीदवां सेके तथा योतनभव च। क्रीवेरचक्रमा घष्ठी खुंख्यरत्व साधितं ॥ साम्भः वागं पयोवापि शूलायग्रीतनस्त्रसं। सधुकं रजनीं पर्या देवदाक् च देषयेत्॥ आजेन प्यसा खेष्ठमभिष्यन्दं तद्बानं । गैरिकां शैन्धवं कष्णां नागरंच यथीत्ररं ॥ दिगुणं पिष्टमंद्रिस्त गुटिका खनमिखते। सं हा खने हितं चातं वस्तते तयवाविधि । रीगो ययान्यती वाती यस मारुतपर्थ्ययः । अनेनैव विधानेन भिषताविष साध्येत ॥ पृष्टीभक्तं हितं सार्षः चीरं वाप्यय भाजने। हचादन्यां कपियां च पञ्चमूले सच्त्यपि । सचीरं कर्कटरसे सि-दं चात पृतं पिवेत्। सिदं वा दितसतादुः पत्तू रार्त्र गलान्जिकै: ॥ सचीरं सेषण्डद्गावा सर्पिवीरतरेणवा। सैन्धवं दात् ग्रच्छीच सातुनुङ्गरसे छतं ॥ स्तन्धोदकाभ्यां कर्त्तव्यं ग्र-ष्क्षपाके तद्वानं । प्राजतं सर्पिषयात्र पानमक्षीय तर्पणं ॥ धृतेन वोजनीयेन नस्यं तै-लेन चाणुना। परिषेके हितचात पयः भीतं ससैन्धवं ॥ रजनीदाकि सर्वं वा सैन्धवेन स-यायुतम्। सपिर्युतं स्तन्यष्टसम्बन्य सहीषधं ॥ वसा वानूपजलजा सैन्यवेन समाधृता नागरोक्सि खिता कि जिल्ह ज्ङ ,व्या की तदज्जनं॥ पवनप्रभवा रागा ये के चिट्ट ष्टिना घनाः। वोजेगानेन मधावी तेषु कर्म प्रयोजयेत्॥

# दशमोऽध्यायः॥

अयातः पिताभिष्यन्दप्रतिषेधं व्याख्यास्यासः।

पित्तखन्दे पैतिक चाधिमन्ये रक्षासाव संसन्द्यापि कार्या सन्दर्श सेकाले पनस्या ज्ञानि पैते च स्वाद्यद्विसपे विधानं ॥ गुन्द्रां मालि भैवलं भैलभेदं दावीं सेलासुतपलं रोधमक्षम् । पद्मात्पवं भकीरा दर्भिमचुं तालं रोधं वेतसं पद्मकञ्च ॥ द्राचां चौद्रं चन्त्रां यष्टिकाञ्चं योवित्चीरं राचानन्ते च पिष्ट्रा । सिपः सिद्धं तर्पणे सेकनस्ये भक्षां कि पेतेषु वाजम् ॥ योज्यो वर्गा व्यस्त एषोऽन्यया वा सम्यङ्नस्येऽष्टाईसङ्ख्येऽ । क्रियोः सर्वाः पित्तद्व्यः प्रसस्तास्त्राहाञ्चो हें चौरसपिश्च नस्यं॥ पालाभं

च्छोणितं चाञ्चनार्थे गल्लका वा गर्कराची द्रयुक्तं। रसिक्तयां गर्कराची द्रयुक्तां पालिन्दां वा सधुके वाि कुर्यात् ॥ सुस्ता फंनः सागरस्थोत्पल च किमिन्ने लाधाविवी जाद्रम्यातालोग्रे लागेरिकोर गोग्रङ्गे रेते युं च्यादञ्चनं स्त्रन्यिष्ट । चूर्णं कुर्यादञ्चनार्थे रसी वा स्तन्योपितो धातकोस्यन्दनास्यास्। योषित् स्तन्यं ग्रातकुम्सं विष्ट्रष्टं चौद्रोपितं कैग्रुक्चापिपुष्प्रस्॥ रोधृं द्राचां ग्रकरासुत्पलच्च नार्याः चीरे यष्टिकाच्चं वचाच। पिष्टृा चौरं वर्णं कस्य त्वचं वा तोयोन्मित्र्ये चन्दनं इस्वरेच ॥ कार्यः फेनः सागरस्या-च्यां गत्रीस्त्रन्ये साचिके चािष् प्रष्टः। योषित् स्तर्ग्वे स्थापितं यष्टिकाच्चं रोघ्रं द्राचां ग्रकरासुत्पलच्च ॥ चौमावदं पथ्यमायग्रीतने वा सिष्ट्रेष्टं यष्टिकाच्चं सरोघं। तोथोन्सित्राः कारसरोधाविषयास्तदचा इः कट्फलं चास्त्र नेव ॥ एषोऽम्नास्येऽनुक्रस् सापि ग्रुक्तौ कार्यः सर्व्यः स्थात्सरामोचवर्ज्यः। सिष्टः पेयं तेफलं तेल्वकं वा पेयं वा स्था त्केवल यत्पुराणं॥ दोषोऽधस्ताच्छ् किकायासपास्त्रो भीतेर्द्रव्येरच्चनं कार्यसाग्रः। वैद्र्यं यत् रफाटिकं वैद्रमच्च भोकः गाङ्गं राजतं ग्रातकुस्थम्॥ चूर्णं सूच्चं ग्रकराचीद्रयुक्तं ग्रक्तं चन्द्यस्वनं चेतदाग्रः युच्चाक्तं पिर्विकं वै विधानं॥ च्यां स्तर्यास्त्रच्चापि सब्वं यदीसपे पैत्तिके वै विधानं॥

# एकादशो,ध्यायः ॥

श्रयातः स्रोधनाभिष्यन्दप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

प्रतिधिमत्यो कफ्जौ पहिंडी जयेक्सिराणामय मोचणिन । खेटावपीडाञ्चनधूमसेक प्रलेपयोगै कवडप्रहें ॥ क्चैस्त्याख्यीतनसंविधानेस्त्येव क्चै: पुटपाकयोगै:। चर्रात्यहाच्चाप्यपत्पेणान्ते पातस्त्योस्तिक्षष्टतं प्रयस्तं ॥ तदन्नपानञ्च समाचरिष्ठ यच्छूे क्मणो नैव करोति हर्षि । कुटनटास्फोतफणिक्फिविल्वपत्तूरिपत्वर्वकिष्टिमङ्गेः ॥ खेटं विद्ध्याद्यवानुलेपं विह्रिष्ठगुर्छोस्रकाष्ठकुष्टैः । निम्भूत्यिहङ्गुत्विफ्लामधूकप्रगीण्डरीकाञ्चनतुत्य ताम्मैः ॥ पिष्टै र्ज्जलेनाञ्चनवर्त्तयः स्युःपष्याहरिद्रामधुकाञ्चनेवा । तीण्यू प्रणानि विफला हरिद्रा विडङ्गसार्थसमानि च स्युः ॥ विह्रिष्ठकुष्ठामरकाष्ठगङ्गपाठान्त्रव्योपमनः शिलाख। पिष्ट्वाग्वना वा कुसुमानि जातीकरञ्चभोभाञ्चनजानि युञ्चगत्॥ फलम्प्रकीर्यादय वापि ग्रिगोः पुष्पञ्च तुख्यं बहितो हयस्य । साञ्चनं चन्दनसैन्यव्य मनः ग्रिलाले लगुनच्च तुन्त्यं ॥ पिष्ट्वाञ्चनार्थं कफजेषु घोमान्वर्त्तीर्वद्ध्यान्नयनामयेषु । रोग वलाग्रगयितेऽञ्चनज्ञैः वर्तव्यप्रेतत्सुविगुदकाये ॥ नोलात्यवान्गव्यपयोऽनुपोतान् ग्रालाकिनः ग्रुषकतन्त्विद्द्या । तथार्जकास्कीतकपित्यविद्यविव्यनिग् गिष्डजाती सुन्ती चिव । तत्चारवत्सैन्यवतुत्यरोचनं पक्तं विद्ध्यादय लोहनाद्या । एतद्वा विद्यादय लोहनाद्या । एतद्वा स्वार्येक्षल्परतु प्रिज्भकादौ ॥ महीषधं मागधिकाच्च मुन्ते ।

न्मरिच्च मुक्तं। तन्मातुलुङ्गस्यरमेन पिष्टं नेचाञ्चनं पिष्टकामामु इन्यात्॥ फलं बहत्या मगधीद्भवानामादाय कल्कं फलपाककाले। स्रोतोजयुक्तं खल् सप्तराचात्त- दुवृत स्थात्तु तथैव पथ्यं॥ वार्ताञ्जश्मग्द्रोन्द्रमुरापटालकिरात्तिक्तामलकीफलेलु॥ कासीसमामुद्ररमाञ्चनानि जात्यास्तथा कोरकमेव चापि॥ प्रक्तित्रवर्मन्युपदिश्यते तु योगाञ्चनं तन्मधुनावष्टष्टं। नादेयमय्यं मरिचञ्च मुक्तं नेपालजाता च समप्रमाणा॥ समातुलुङ्गद्रव एष योगः कण्ड्ं निहत्यात्मकदञ्चनेन। सम्पृङ्गवेरं सुरदान सुस्तं सिन्धु- प्रसूतं सुक्तं जात्याः॥ सुरासुपिष्टन्तिदमञ्चनं द्विकडुाञ्च गोफं च दितं वदन्ति। स्थन्दाधमस्यक्रममाचरेच सर्वेषु चैतेषु सदाऽप्रमत्तः॥

### द्वादशोऽध्यायः ॥

अथातो रक्ताभिष्यन्द । तिषेधं व्याख्याखास: ।

सन्यं स्थन्दं सिरोत्पातं सिराहर्षञ्च रक्तजं। एकैकेन विधानेन चिकित्से चतुरो गः दान् ॥ व्याध्यात्तां यतुरीप्यं तानिन्सन्धान्की भी नमर्पिषा । रसैकदारै श्ववा सिरामो चे . ण योजयेत् ॥ विरिक्तानांप्रकामञ्च शिरांस्येषां विशोधयेत्। वैरेचनिकांसडोन सिताः युत्ते न सर्पिषा ॥ ततः प्रदेशः परिषेचनानि नस्यानि धूमाश्रथ वयास्कमेव । श्राश्चोत-नाभ्यञ्जनतर्पाणानि सिम्धाय कार्याः पुटपाकयोगाः ॥ नोलोत्पलोशोरकटङ्कटेरो का-लोवयष्टीमधुम्स्तरेष्ठः। सपद्मकौदीनमृतप्रदिखी रच्णोः प्रलेपं परितः प्रकुर्यात् ॥ क्-जायां चाप्यतिस्मं खेदाय सदवो हिता:। अच्छोः समन्ततः कार्यः पातनञ्च जलौका-सां ॥ प्रतस्य महती मात्रा पीता चात्तिं नियच्छति । पित्ताभिस्यन्दगमनी विधिया-प्य पपादितः ॥ कसेरुमधुकाभ्यां वा चूर्णमम्बरसंष्ठतम् । न्यस्तमः सान्तरिचासु हितमा-यो गातनकावेत् ॥ षाटत्यर्ज्ञ् नयोपणीधातकोधातिवित्वतः । पुष्पाष्यय वहत्योय विस्वी लोटाच तुल्यगः ॥ समिचाष्ठानि मधुना पिष्टांनीच्रसेन वा। रत्ताभिस्यन्दशान्त्वर्धमे-तदञ्जनमिष्यते ॥ चन्दनं कुमुदं पत्नं शिलाजतु सकुङ्कुमं । अयस्त।स्तरजस्तुरथं निम्ब-निर्यासमञ्जनं ॥ त्रपु कांस्यमलं चापि पिष्टा पुष्परसेन तु । विपुला याः कतावर्र्यः पू-जितायाञ्चने सदा ॥ स्यादञ्जनं घृतं चौद्रं सिरोत्पातस्य भैषजं । तद्दत्सैन्धवकासीस-स्तन्यपृष्टञ्च पूजितं ॥ र.धुना यङ्गनैपालीतुग्यदाव्यः ससैन्धवाः। रसः शिरीषप्रधाञ्च सुरामरिचमाचिकै: ॥ युक्तन्तु मधुना वापि गैरिकं हितमञ्जनं । सिराहर्षेऽञ्जनं कुर्यात् िणतं मधुसंयुतं॥मधुना तार्च जं वापि कासीसंवा ससैन्धवं। वेत्रम्ता स्त न्यसं युक्तंफाणि । पैत्तं विधिमशेषेण कुर्यादर्ज्ना नशान्तये। इचुचौद्रसितास्तन्यदार्जी म-

ः ॥ सेकाञ्चनं चात्र हितमन्त्रै रायग्रोतनं तथा। सितामधुककदुङ्गमस्तु चौद्रा-

ट

ন

त

f

स्त्रमेश्वरेश वोजपूरकको लास्त्रदाखिमास्त्रेश युक्तितः। एकशो वा दिशो वा प योजि-तं वातिभिष्तिभिः स्फटिकां विद्सं यङ्गो सध्वां सध्चैव हि । यङ्चौद्रितायुक्तः सा-सुद्र: फोन एव च ॥ दाविसी विह्तिती योगावञ्चनेऽटर्जु ननाग्रनी ॥ सैन्यवचौद्रजतकाः सचीद्रं वा रमाञ्जनं ॥ कासीसं सध्ना वापि योज्यमताञ्जने सदा । लोहचुर्णानि सर्वाः णि घातवो लवणानि च॥ रतानि दन्ताः मृङ्गाणि गणशास्त्रवसादनः। कुंकुटाग्डक-पालानि लग्ननं कटुकंत्रयम् ॥ करञ्जवीजभेलाय लेखाञ्जनमिदं स्सृतं । पुटपाकावसाः नेन रत्तिवस्त्रावणादिना॥ सम्पादितस्य विधिना क्षतस्त्रेन स्यन्दघातिना। स्रनेनापहरी च्छक्रमञ्जे कुथलो भिषक् ॥ उत्तानसवगाढं वा कर्क्यं वापि सत्रणं । गिरीषवीजस-रिचिषिणालीसैन्धवैरिष ॥ गुक्रस्य वर्षणं कार्यसयवा सैन्धवेन तु । कुर्यात्ताव्यरजः गङ्ग-शिनासरिनसैन्धवंा अन्त्याद्दिगुणितैरेभिरञ्जनं ग्रुक्रनाश्चनं। कुर्यादनञ्जनोयोगौ वा सम्यक् स्रोकार्षकाविमी गङ्ककोलास्यिकतकदाचामधुमाचिकै: चौद्रदन्तार्णवमलिरीं षञ्जसुमैरिप ॥ चाराञ्चनं वा वितरेद् बलाग्ययितापद्यं । सुद्गान्वानिस्तुषान्सष्टान्-गंखचीद्रसितायुतान् ॥ सध्कप्तारं सधुना योजयेचाञ्चने सदा । विभोतकास्थिमञ्जा वा सचीद्र: शक्रनागनः ॥ शङ्गश्रुतिमधुद्राचामधूक्रकतकानि च । दित्वगति सशूखे वा वातमं तपेणं हितं । वंभजाक्ष्करी तालं नारिकेलच्च दाइयेत्। विस्नाव्य चारवचूणं भावयेकारभास्त्रिजम् ॥बहुगोऽञ्चनमेतत्स्याच्छुक्रववैर्त्यानायनं। अजकांपार्क्वतो विद्यां-स्चाविस्राव्य चोदकं ॥ व्णं गोमां सच्णेंन रयेत्सिपिषासह । बहुशोऽवलिखेद्यापि व-कांस्थोपगतंयदि। सथोफ्याप्यशोयफ दीपाकीयौं प्रकीति ती।स्रेहस्टीपपनस्यतवि॰ ङ्गा सिरो भिषक्। सेका अग्रीतननस्थानि पुटपाकां स कार्येत्। सर्व्व तसापि ग्रुडस्य कर्त्तं व्यमिदमञ्जनम् ॥ ताम्पावस्थितं सांसं सर्पिः सैन्धवसंयुतस् । सैरेयं वापि दध्येवं दध्युत्तरकमेव च ॥ ष्टतं कांस्वमलोपितं स्तन्यं वापि ससैन्यवम् । सधकसारमाधुना तु-ल्यागंड्गैरिकेण वा ॥ सर्वि: सैन्धवतामाणि योषित्स्तन्ययुतानि च । दाडिमारेवतास्म-न्तको जाक्ते स ससैन्धवम् ॥ रंसक्तियां वा वितरिक्षस्यक्पाक्तिचांसया । सांसं सैन्धवसं-यतां स्थितं सर्पिष नागरं ॥ त्राधोतनाञ्चनं योज्यसवलाचीरसंयुतस् ॥ जात्याः पुष्पं सैन्धवं गरङ्गवेरं क्षणावोजंकोठमलोष्ट सारं। एतत्पष्टं नेलपाकेऽज्ञना-र्धं चौद्रीपेतं निर्व्वि गङ्खं प्रयोज्यं ॥ पूयालसे गाणितमोचणच हितं तथै वाप्य पनाहन ञ्च । क्षत्स्त्रो विधिश्चेचणपाकधाती यथाविधानं भिषजा प्रयोज्यः ॥ कामीससिन्ध् प्र-भवार्दकीस्त् हितं भवेदञ्जनमेव चात्र। चीद्रान्वितरिभरयोपयुज्जादन्यन्तु तास्वायसूत्री ग्रं युत्ती: ।। स्ने हादिना सस्यगपास्य दोषोस्तृ प्तं विधायाय यथास्त्रमेव । प्र नम्पक्रमितसेकांजनास्रोतातननस्यधूमैः॥ मुस्ताइरिद्रामधुकं प्रयङ्ग् सिंबार्यरोधी

रिवाभि: । चुणाधिराद्योतनमेव कार्य्यमत्रांजनञ्चांजनमाचिकं स्थात् ॥ पृतं फलञ्चामलक्षस्य प्रक्षांक्रयां विद्ध्याद्यवांजनार्थं । वंगस्य सृत्वेनरमिक्रयां वा वर्त्तीं क्षता तास्त्रकपालपकाम् ॥ रसिक्रयां वा तिफलाविपक्षां प्रलागपुर्यः खरमञ्चरेवा । पिष्ट्वाच्छ्मल्याः प्रयस्मानं वाकांसस्य दग्ध्वा सह तान्तवेन॥प्रत्यञ्चने तन्मरिचेनुपेतं चर्णेन तास्त्रस्य सहोपयोज्यम् । सदुद्रफेनं लवणोत्यमञ्च ग्रङ्कोऽय मुद्गौ मरिचञ्च ग्रङ्कां । चूर्णाजनं
यांज्यमयापि कण्डू मिक्तव्यतमीन्य पहन्ति ग्रीघं । प्रक्तिव्यत्मे न्यपि चैत एव योगः
प्रयोज्यस्य समीच्य दोषान् ॥ सक्तज्ञलं तास्त्रघटे च ष्टष्टं सपियुं तं तुत्यकमञ्चनं च ॥

# लयोदशो उध्यायः ॥

#### अथाती लेख्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

नव येऽभिह्निता लेख्याः सामान्यस्ते व्ययं विधिः। स्निग्धवान्तविरित्तस्य निवातातपस-द्मिन ।। सुखोदकपत्रा न वाससा सुसमाहित:। खोदयेदतम निर्भुच्य वामाङ्गु ष्ठाङ्गु लिस्थितम् ।। श्रङ्गुल्यङ्गु ष्ठकाभ्यान्त् निर्भुग्नं तमे वयत्नतः । प्लोतान्तरीक्षतं नैव च-लतिसं सतेऽपिवा ।। ततः प्रस्जा स्नोतेन वत्मं गस्त पदाङ्कितम् । लिखेच्छस्तेण प-त्रै वी ततो रत्ते स्थिते घुनः ॥ स्विनं सनोज्ञाकासीसव्योषांजनकसैन्धः । प्रलच्णिष्टः समाचीकीः प्रतिसार्थ्यो पणवारिणा ॥ प्रचाल्य इविषा सिक्तं ब्रणवत्समुपाचरेत् । स्रोदा-वपीडप्रभः तींस्त्राहादूर्द्वं प्रयोजयेत्।। व्यासतस्ते समुद्दिष्टं विधानं लेख्यकर्मणि । अ-स्गासावरितं कराडू योफविवर्ज्ञितम् ॥ समं नखनिमं वतमे लिखितं सस्यगिष्यते। रक्तमचि ख्वेतस्कृतं चताच्छ स्तकताद्धुवं ॥ रागशोफपरिस्रावा स्तिमरं व्याध्यनि र्ज्ज यः । वत्रम भ्यावङ्मुर स्तब्धं कण्डू हर्षीपदे इवत्। नेत्रपाक मुदीर्णं वा कुर्वीताप्रति-कारिणः। एतदुद्विखितं ज्ञेयं स्ने हियत्वा पुनिविखेत् । त्यातर्त्तते यदा वर्त्त पच्ना चा-पि विसुचति। स्वालाक्क् सावभूयिष्ठं तदतिस्वावि तं विदुः॥स्ते इस्ते दादिरिष्टः स्वात्क मात्तनानिलापहः। वत्नीवबन्धं लिष्टच बहलं यच कीति तम्।। पोथकी चायवलिखे-त्मच्छ यित्वायतः यनैः। समं लिखेन्, मेधावी म्यावकर्द सवर्त्वा नी। कुमाीकिनीं मर्क-राञ्च तथैवो सङ्गिमपि। कर्त्तियत्वा तु शस्त्रेण निकित्यसादतन्द्रितः।। भवेयुर्वतमंसु च याः पिडका कठिना सूगं। इस्वास्तास्वायताः पका भिन्दाद्भिना लिखेदपि ॥ तस्यो याल्पसंरका विडकावाह्यवर्षे जाः। विदिल्वताःप्रयमये तस्वदालेवन शोधनैः।।

# चतुर्दशोष्ध्यायः॥

चयातो भेदारीगप्रतिषेधं व्याख्यासामः ॥

の 日日日日日 年 半日日

खंदियत्वाविसप्रत्यं किद्राण्यस्य निराययम्। पक्तं भित्वा तु प्रस्तेण सैन्धवेनावचूणंयेत्॥ कासोसमागधोपुष्यनेपान्यं लायुते न तु। ततः चौद्रष्टतं दत्वा सस्यग्वन्धम्पाचरेत्॥ रोचनाचार तुन्धानि पिष्पन्थः चौद्रमेवच । प्रतिसारणमेकौकं भिन्ने लगण
द्रष्यते॥ सहत्यपिच ग्रुष्त्रो त चाराग्निविधिकोविदः स्त्रित्रां भिन्नां विनिष्पीडा भिषगञ्चननामिकां ॥ प्रिलेलान तसिन्ध्रत्यैः सचौद्रैः प्रतिसारयेत्। रसाजनमधुभ्यां वा
भिन्नां वा प्रस्त्रकर्मवित् ॥ त्रित सार्थाः जनेर्युष्त्रादुष्णे दीपिश्वाद्वेदेः। सस्यक्षित्रे
किमिग्रत्यौ भिन्नो स्थात्प्रतिसारणं॥ विष्कतातुत्यकासीससैन्धवैवस्तुरसिक्तया। भित्वो
पनाहं कफ्जं पिप्लीमधुसैन्धवैः॥ लेखयेन् राण्डलायेण समन्तात्मच्छयेदिप। संस्रे च्रापत्रभक्षेत्र स्वेदयत्वा ययासुखम्॥ श्रापाकाहिधिनोक्तेन पञ्च भेद्यानुपाचरेत्।
सर्वे प्रवेतिषुविहितं विधानं स्त्रे हपूर्वकम्। सम्पक्षे प्रयतो भूत्वा कुर्वीत व्रण्रोपणम्॥

# ॥ पञ्चदशोरध्यायः॥

श्रयातमहेचारोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः॥

सिग्धं भुक्तवती हान मुपविष्टस्य यततः ॥ संरोष्येत् नयनं भिषक् चूणे स्त्लाव-र्षेः ॥ ततः संरोषितं तूर्णं सुस्वित्रं परिघष्टितम् । श्रम्यं यत वलीजातं तत्रैतल्लग्येद्भिष-क् ॥ अपाइ प्रेचम। णस्य विषयेन समाहित: । मुनुग्ड्याग्टह्य मेधावी सूचीस्त्रेण वा पुनः ॥ नचीत्यापयता चिप्रं कार्थ्यमभ्युन्नतंतु तत्। शस्त्रपातभयाचास्य वर्त्भानी ग्राइ-येद्रडम् ॥ तेतः प्रशिथलीभृतं तिभिरेव विलिख्तिम् । उल्लिखनमण्डलायेण तीच्ये न परिशोधयेत् ॥ विमृत्तं सर्व्वं तथापि कृष्णाच्छ् क्षाच सण्डलात् । नीत्वा कनीनकोपान्तं क्रिन्दान्वातिकनीनकं। चतुर्भागि श्विते मासे नाचित्यापत्तिमर्हित ॥ कनीनकवधादस्रं माडी चाप्यवजायते। हीनच्छेदात्पुनवं हिं श्रीघ्रमेवाधिगच्छिति ॥ श्रमी यञ्जालवदापि तद्युनमाज्यलस्वितम् । किन्दादक्रोण गस्त्रेण वत्मग्रक्कान्तमा श्वितमा प्रतिसारणम-दणोस्तु ततः कार्य मनन्तरं । यवनालस्य चूर्णेन विकटोर्लवणस्य च।। स्वेदियत्वा ततः पसादधीयात्कुग्रलो भिषक्। देग्तु बलकालक्ष: स्रेष्टं दला यथास्ति ।। त्रणवत्संवि धानन्त् तस्य कुर्यादतः परं। चाहान्मुक्षा करस्ते दं दला शोधनमाचरेत् ॥ करन्त वोजामलक्सधुकै: साधितं पयः । हितमायगोतनं गूले दिरहः चौद्रसंयुतम् ।। मधुको-त्पलिकाल्क दूर्वा कल्कीय मूर्डान । प्रलेपः सप्तः भीतः चीरपिष्टः प्रथस्ते ॥ लेखाः जनैरप्रहरेट्मभेषं भवेदादि। भ्रमेचास्यन्दिधिनिभन्नोलं रत्तमथापि वा ॥ धूमरन्तनु य चापि शुक्रवत्तदुपाचरेत्। चलीभम्बहलं यत्तु स्नायुमांसघनाव्रतम्।। छेच मेव तदर्भ स्थात्क्षण्यमन्द्रलगञ्च यत्। विशुद्रवर्णमिक्कष्टं क्रियास्विचगतक्तमम्॥ किनोऽर्भणि भवे- त्मस्याययां स्वमन् पद्रयं। सिराजाले सिरा यास्तु कि तिनास्ताय बु हिमान्॥ उल्लिखेन्मगण्डलाये ण विद्योनावलम् किताः। सिरासु पिडको जाता या न सिध्यन्ति भेषजें।॥ यमेवन्मण्डलाये ण तामाम्के दनसिष्यते। रोगयोय तयोः कार्यममी क्रं पतिसारणं॥ विधियापि यथादोषं लेखनद्र्यसम्भतः। सन्धी संस्रे द्य ग्रस्ते ण पर्वणीकां विच्चणः॥ उत्तरे च निभागे च विष्यमेनावन्तस्वितां। किन्द्रात्ततोर्ब मये स्थादश्रुनाडी द्यातेऽन्यया॥ पतिमारणमत्रापि मैन्धवचीद्रसिष्यते। लेखनीयानि चूर्णानि व्याधियेषस्य भेषजं॥ ग्रह्मं मसुद्रफेन य मण्डू की य मसुद्रजां। रफटिकं कु रुविन्दश्व प्रवाकाश्रमन्त-कन्तया॥ वेद्रयो पलकं मुक्तामयस्तास्त्र गांमि च। ममभागानि मम्पिष्य मार्वं श्रोत्रो-स्वनेन तु॥ चूर्णाञ्चनं कारियत्वा भाजने मेषग्रृङ्गजे। संस्थाप्योभयतः कालमजयेत्म-ततं वुधः॥ श्रमीणि पिडकां चन्याभ्सिराजालानि तेन वै। ग्रर्थस्त्रया यच नामृा ग्रुप्तकारो अवृद्दमेव च॥ ग्रभ्यन्तरं वत्मीग्रया विधानं तेषु वच्चते। वत्मीपस्ते द्य निर्मु- ज्य स्चोत्चिष्य प्रयत्नतः॥ मण्डलाग्रेण तीच्णोन सृले किन्दाद्भिषयतः। ततः सैन्ध-वकासोमक्रष्णाभिः प्रतिसारयेत्॥ स्थिते च रुधरे वर्क्तं दहेत्मस्यक्गलाक्तया। चार्णाविखखेचापि व्याधियेषो भवेद्यदि॥ तीच्णा दभयतो भागेस्ततो दोषमधिचिपतः॥ वितरेच यथादोषमभिष्यन्दिक्तयाविधं॥ ग्रस्तक्रसीख्य परते मामन्त्र स्थात्सुयन्तितः॥ वितरेच यथादोषमभिष्यन्दिक्तयाविधं॥ ग्रस्तक्रसीख्य परते मामन्त्र स्थात्सुयन्तितः॥

### षोडशोध्यायः ।

श्रयातः पद्माकोपप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

याप्यस्तु यो वर्षं भवी विकारः पद्मम्मकोपोऽभिह्तः पुरस्तात् । तत्रोपविष्टस्य नरस्य चर्मं वर्त्वो परिष्टादनुतिर्थ्यगेव ॥ स्नुवोरधस्तात्परिष्ण भागौ पद्मात्रितं चेकम्नतोऽवक्तन्ते त्। कनीनकापाङ्गममं समन्तायवाक्ति स्विग्धतनोर्नरस्य ॥ उत्कात्य भागो प्रवास्त्रितं त्र ॥ उत्कात्य भागो वालोन सोव्यो द्भिष्ठगवमत्तः । दत्वा च सिर्पर्भधनावभेषं कुर्थादि धानं विदितं त्र ॥ यत् ॥ लनाटदेशे च निषडपष्टं प्राक्र्यृतमवाप्यरच्च बहु । स्थै थैं गते चाप्यय गस्त्रमार्शे वालान्त्रमुचेत् कुणलोऽभिवीच्यः ॥ एवं नचेच्छाम्यति तस्य वर्ष्तं निर्भु ज्य दोषोपहतां विलिख् । ततोऽग्निना वा प्रतिसारयेत्तां चारेण वा सस्यगवेच्य धीरः ॥ कित्वा समं वाप्युपपच्चमालां सम्यग्यहीत्वा विष्ठभैक्तिभिष्य । प्रया फलेन प्रतिसारयेत्तु पिष्टेन वा तौवरक्षेण सम्यक् ॥ चत्वार एते विधयो विष्ठन्तु प्रद्र्यसोपरोधं प्रयगेव गस्ताः । विरेचनाच्चेगतननस्य धूमलेपाञ्जनस्ते द्वरस्तित्रयास् ॥

सप्तद्शोऽध्यायः ॥

#### अयाती दृष्टिगतरीगप्रतिषेधं व्याख्यासाः।

चयः साध्यास्त्रयोऽसाध्या याप्या षट् च भवन्ति दि । तच कस्य प्रतीकारः कीर्ति-तो भूमदर्शिनः ॥ दृष्टी पित्तविद्ग्धायां विद्ग्धायां कफेन च । पित्तक्षे षहरं कुर्यादिः धिं प्रस्तवताहते ॥ नस्यसेकाञ्चनासेपपुटवाकैः सतर्पणः । याद्ये तु चैफलं पेयं सपि-स्ती वत्तम्त्तरे ॥ तैरवकं चोमयो; पष्यं केवलं जीर्ण सेव वा । गैरिकं सैन्धवं कष्णां गोः दन्तस्य ससीन्तया। गोसांसं सरिचं वीजं शिरीषस्य मनः शिला । हन्तं कपित्या-न्सधुना स्वयङ्ग प्राफलानि च ॥ चलार एतं योगाः स्युर्भयोरञ्जने ज्ञिताः । कुब्जका-योक्यालास्त्रप्रियङ्गुनलिनोत्पत्तै:॥ पुष्पैईरेगु छषणाह्वापष्यासलकसंयुतै:। सर्पिर्भधु-युतैयू गे वे णुना ड्यामवस्थितै: अञ्जयेद्दाविप भिषक् पित्त स्रोपिति । सास्त्रज-स्वुभवं पुषां तद्रसेन इरेणुकां पिष्ट्वा चौद्राज्यसंयुक्तां प्रयोज्यसयवाञ्जनं । निबनी-त्पलकिञ्जलकारिकौगी शक्तद्रमैः ॥ गुडिकाञ्जनमेतदा दिनदाचान्धयोर्हितस्। र-साञ्जनरसचौद्रतालीशस्त्रण गैरिकां॥ गोशकद्रसस्युक्तं पित्तोपहतदृष्ट्ये । श्रीतं सी वीरकं वापि पिष्टुाथ रसभावितं ॥ कूर्मापित्तं न सतिसान् साययेद्री हितेन वा। चूर्णा ञ्जनसिदं नित्यं प्रयोज्यं पित्तयान्तये॥ काश्मरीपुष्यसधुकदावी रोधरसाञ्जलैः। सचीद्रमञ्जनन्तदर्दितं नेत्रामये सदा ॥ स्रोतोजं सैन्धवं रेण् काञ्चापि पेषयेत् । अजरू-चेण ता वर्त्यः चणदानध्याञ्जने हिताः ॥ कालानुसारिवां कष्णां नागरं मधुकं तथा। तालीग्रपत्रं चणदे गाङ्गयत्र शकद्रमे ।। क्षतास्ता वर्तयः पिष्टाञ्छायाशुच्काः सुखावसा सनःशिलाभयाव्योषवलाकालानुसारिवाः ॥ सफेना वतयः पिष्टाम्छागचीरसमन्विताः । गोमूत्रिपत्तमदिराशक्षत्हात्रीरसे पचेत् ॥ जुद्राञ्जनं रसे चान्यदाक्षतस्त्रैफलेऽपिवा गोमूत्राच्यार्णवसलिपपलीचीद्रत्रट्फलं॥सैन्धवीपहितं युञ्च्यहितं। विहितं वेण,गह्वलि मेदीयलदद्वतचाजं पर्वे रो: सैस्ववं मधु। रसमामलकचापि पर्कं सस्यङ् निधापयेत्॥ कोशे खदिर्गनमीण तदत्त्तुद्राञ्चनं हितम् ॥ हरेण् मगधाजास्थिमञ्जील।यक्षदन्वित-स्। शक्दसेनाञ्जनं वा श्लेषोपहतदृष्टये । विषाच्य गोधायक्षतदर्भपाटितं सुप्रितं मागधिकाभिरम्निना। निषेति तत्रसकदञ्जनेन निर्दान्त नकान्ध्यससंययं खलु।। तथा यक च्छागभवं हुताशने विपाचा सम्यग्मगधासमन्वितम्। प्रयोजितं पूर्ववदाश्व-संग्रयं जयेत्चवानध्यं सक्तदञ्जनान्तृणां ॥ प्रीहा यक्तचाप्य,पभिचते उसे प्रकर्प्य शस्ये भृततै बसंयुतम्। ते सार्षपद्धो ह समायुतेऽ जनं नक्षान्ध्यमाम्बे व हतः प्रयोजिते ॥ नदी-जिप्रम्बीकटुकान्ययाञ्चनमानः शिला हेच निम्ने यक्तद्रसे। सचन्दनेयं गुटिकायवाञ्चन प्रमस्यते वै दिवसेष्वपश्यतां ॥ भवन्ति याच्याः खलुये षडामया हरेदमृक्तेषु सिरा-विमोचणै:। विरेचयेचापि पुराणसपिषा विरेचनाङ्गोपहितेन सर्वदा ॥ पयो विमियम्प-

वनोद्भवे हितं वदन्ति पञ्चाङ्गुलतेलमेव तु । भवेद्यतं चैफलमेव शोधनं विश्रषतः भो णितिपत्तरोगयोः ॥ विद्वदिरेकः कफ्जे प्रमस्यते विदोषजे तै लसुसन्ति तत्क्वतस् । पुराणसिंपिस्तिमिरेष सर्वतो हिर्त भवेदायसभाजनं स्थितम् ॥ हितं च विद्यान्त्रिफला-ष्टतं सदा क्षतञ्च यन्मेषविभाग नामिशः । सदा बलिह्यात्त्रिफलां सुचूर्णितां प्रतप्रगा ढान्ति सिरेऽय पित्तजे ॥ ससीरजे तैलायुताङ्कफात्सके मधुप्रगाढां विद्धीत युक्तित:। गवां शक्तत् कायविपक्तम् तसं हितन्त्, तैसं तिसिरेष् सावनस् ॥ हितं छतं केवससेव पैत्तिके हाजाविकां यनमधुरैर्विपाचितम्।तैलं स्थिरादी सधुरे च यद्गुणे तथाणुतैलं पव-नामृगुत्थयो:॥सन्दाखगन्धातिबलावरीयृतं चितञ्चनस्ये चिहतं यदीरितस् ।जलीद्भवा-नूपजमांससंस्कताद्ष्टतं विधेयं पयसीयदुत्यितस्॥ससैन्धवः क्रव्यभ्गेणमांसयीर्हितः मम-पि: समधुः पुटाह्नयः । वसाय ग्टघोरगतास्त्रचूडजासदा प्रशस्ता मधुकान्विताञ्चने॥पत्य-ञ्चनं स्त्रोतिस यत्ममुत्थितं क्रमाद्रमचीरघतेषु भावितमास्थितं दथा इवयमेतदञ्ज-नं क्षणोरगास्ये कुश्सस्पवेष्टिते॥तन्मालतीचारवासैन्धवाय्तं सदा ज्जनं स्यात्तिसिरेऽय रागिणि। सुभावितं वो पयसा दिनत्रयं काचापहं शास्त्रविदः प्रचचते ॥ हविर्हितं चीर भवन्तु पैतिर्क वदन्ति नस्य मधुरोषधैः क्षतम्। तत्तर्पणे चैव हितं प्रयोजितं सजाङ्गल-स्तेषु च यः पुटाह्वयः ॥ रसाञ्चनचीद्रसितासनः शिलाचुद्रञ्चनं तन्मधुकेन संयुतम् । स-माञ्चनं वा जनकाकरोइवं सुचूर्णितं येष्ठसुगन्ति तिहदः॥भिक्षोटगन्धोदकसेकमीवितं प्र-त्यञ्जनञ्चात हितं तु तुत्यकं । समेषमृङ्गाञ्जनभागसिस्ततं जलोद्ववं काचमल व्यपोहित॥ पलाग्रोहीतमधूकजा रसाः चौद्रेण युका मदिरायमित्रिताः। उगीरलोधितक्ताप्रि-यङ्गभिः पचेत्तुनस्यङ्गफरोगगान्तये ॥ विंडङ्गपाठाकिणिचीङ्गदीत्वचः प्रयीजयेदूममुश्रीर-संयुतम्। वनस्पतिकाथविपाचितं घृतं हितं हरिद्रानलटेऽवतर्पणे ॥ समागधो माचिक-सैत्यवाट्यः सजाः इतः स्थात्पुटपाकए च । मनः शिला च्यूषणशङ्कमाचिकः ससित्य्वासी-सरसाञ्जनैः क्रियाः ॥ हितेच कासोसरसाञ्जने तथा वदन्ति पष्ये गुडनागरैर्युते । तदञ्ज-नं वा बहुशो निपेचितं समूतवर्गे तिफलोदके शृते ॥ निशाचरास्थिस्थितमेतदञ्जनं चि-पेच मासं सलिले स्थिरे पुन: । मेषस्य पुष्पैर्मधुक्तेन संयुतं तद्चानं सर्व्वक्तते प्रयोजयेत् ॥ क्रियाय सर्वा: चतजोड्रवे हित:क्रम: परिस्नायिन चापि पित्तहत्। क्रमो-हित: स्थन्द-हरः प्रयोजितः समीच्य दोषेषु यथाखमेव च ॥ दोषोद्यैनैव च विष्नुतिङ्गते द्रव्याणि न-स्यादिषु योजयेद्व्धः । पुनस कल्पे ऽञ्जनविस्तरः ग्रभः प्रवच्यते उन्यस्तमपो इ योजयेत् ॥ पृतं पुराणं विफलां भतावरीं पटोलसुद्गामलकं यवानिष । निषेवसाणस्य नरस्य यव-तो अयं सुघीरात्तिमिरात्र विद्यते ॥ श्तावरीपायसएवकोवलस्त्याञ्चतो वामलकोषु पाय-सः। प्रभूतसपि स्त्रिफलोदकोत्तरो यवौदनो वा तिमिरं व्यपोहित ॥ जीवन्तियाकां सु

5 =

निषस्वाध मतर्ख्लीयं वरवास्तुअञ्च। चिल्ली तथा सूलकपोतिका च दृष्टे हितं शाकन-जाङ्गलञ्च ॥ पटोलककोटिककारवैक्रवात्तीकुतकोरिकरीरजानि । धाकानि घिग्वात्तीग-लानि चंव जितानि दृष्टे तसाधितानि ॥ विवर्ज ये सिरामी चं तिसिर रागमागते। य न्त्रे गोत्पोडिती दोषो निह्न्यादाश दर्शनं ॥ अरागि तिमिरं साध्यमाद्यं पटलमाश्चितम । कच्छं दितीये रागि स्थानृतीये याप्यसुच्यते ॥ रागप्राप्तोष्यपि हितास्तिमिरेषु तथा कि-याः । यापनार्थं यथोद्दिष्टाः सेत्र्यासापि जलीकतः ॥ स्नीषाके लिखनामे तु कर्म वच्छामि सिद्धये। नचेदर्जेन्द्रधर्मास्व विन्द्रमुक्ताक्तिः स्थिरः ॥ विषसी वा तन्सेध्ये राजिमान्वा वहुपभः । दृष्टिस्थां लच्यते दोषः सर्जो वा सुलोहितः ॥ सिम्धस्विवस्य तस्थाय काले-नात्यु पाशीतने । यन्त्रितस्थोपविष्टस्य स्वानासाम्पस्यतः समम् ॥ मतिमान् श्रुक्तभागौ दी लप्णान्म का ह्यपाङ्गत: । उन्योल्य नयने सम्यक् सिराजाल विवर्ज्जिते ॥ नाधी नीट्ड-घ पार्खाभ्यां किंद्रे देवकते ततः। यलाकया प्रयत्ने न विष्वस्तं यववक्षया॥ सध्यप्रदे-शिन्यङ् ष्ठस्थिरहस्तग्रहोतया। दिचिणेन भिषक्षव्य विध्येक्षव्य न चेतरत्॥ वारिवि-न्द्रागमः सस्यवभवेच्छव्दस्तथा व्यर्ध। संसिच्च विद्यमात्रन्तु योषितस्तन्ये न कोविदः ॥ स्थिरे दोषे चले वापि स्वेदयेदचि वाह्यतः। सम्यक् मलाकां संस्थाप्य मङ्गेरिनिखना-यनै: ॥ मलाकायेण तु तती निर्लिखेदृदृष्टिमण्डलम्। विध्वतो योऽन्यपार्खेऽच्णस्तत् कड्डा नासिकापुरम् ॥ उच्छिङ्गनेन इर्त्तव्यो दृष्टिमण्डलजः कपः। निरभ्द्रव धर्माग्रय्य दा दृष्टिः प्रकामते ॥ तदासी लिखिता सम्यग्जेया याचापिनिच्ये या।तती दृष्टेषु कपेषु म-लाकाम् इरेक्ट्नै:॥ प्रतेनाभ्यच्य नयनं वस्त्रपट्टेन वेष्टयेत्। ततो ग्रहे निरावाधि प्रयी-तोत्तानएव च ॥ उद्गारकामचवयुष्ठोवनीज्ञृश्वणानि च । तत्कालंनाचरेदृद्ईं विधिस स्रेहपीतवत् ॥ त्राहास्राहास वावेत कषायैर्गिलापहैः। वायीर्भयात्राहादृह्वं स्वेदये-दिच पूर्व्ववत् ॥ दगाइमेवं संयस्य हितं दृष्टिप्रसादनम् । पशात्कासं च सेवेत लष्वत्रञ्चाः पि मात्रया ॥ सिराव्यधविधी पूर्वं नरा ये च विवर्क्जिता: । न तेषां नीलिकां विध्येद-न्यताभिहिताङ्गिषक् ॥ पूर्यते शोणितेनाचि सिरावेधादिसर्पता।तत्र स्त्रोस्तन्ययष्ठााह्र-पक सेके हितं हतम् ॥ अपाङ्घा सत्रविद्ये तु भो फाशूला शुरक्तताः तत्रीपना हं भ्रमध्ये कु र्याचीणाज्यसेचनम् ॥ व्यर्धनासत्रकणान भागः कणास पीडाते । तत्राधः गोधनं सेकः सर्पिषा रक्तमी चर्णं। अथाप्युपरि विद्वेतु कष्टा रक्सम्पृवर्त्ते। तत्र को र्णेन इविषा परिषेकः प्रशस्यते ॥ श्रुलाश्रुरागास्वत्यर्थमधीविद्वे भवन्ति हि । विद्धीत भिषम्धीमान तत पूर्व्व चिकित्सितम्॥ रागा युवेदनास्तभा हर्षाश्चातिविघ हिते। से इस्ते दी हिती तत्र हितं वाष्यनुवासनं ॥ दोषस्वयोपक्षष्टोऽपि तक्णः पुनक्दर्ईगः । कुर्याच्छकाक्णं तस् तीत्र रुग्न एट भीनं ।। सधुरैस्त्र विसिद्धेन एतेना च्याः प्रसेचनं। शिरीवस्ति च तेनेव दद्याः मां-

सैथ भोजनं ।। दोषस्तु सन्त्रातवलो धनः संपूर्णमगङ्जः । प्राप्य नश्ये च्छलाकायं तन्व-भ्य मव मार्तम् ॥ सूर्वीभवातव्यायामव्यवायविमसूच्छ नैः । दोषः प्रत्येति कीपाच विद्रोऽतितरुणस यः ॥ प्रलाका कर्कशा भूलं खरा दोषपरिभ्रुतिम् । व्रणं विभालं स्थूल. -या तीच्णा हिंसादनेकथा ॥ जलास्नावन्तु विषमा क्रियासङ्गमयास्थिरा । करोति वर्जि-ता दोषैस्तसादिभिर्द्धिता भवेत्॥ श्रष्टाङ्गुलायता मध्ये स्त्रेण परिवेष्टिता। श्रङ्गुष्टपर्व-सिमता वन्नयोर्भुकुलाक्षतिः ॥ तास्त्रायसी प्रोतकौम्शीप्रकाको स्यादिनिन्दिता । रागः योफोऽर्वृद बोषोबुद्वुदं शूकराचिता ॥ अधिमत्यादया यान्ये रोगाः रयुव्यं धयोषनाः । श्रहिताचारतोवापि यथास्वं तानुपाचरेत्॥ राजायासचिरागे वा योगानभूयो निवीध में। गैरिकं सारिवा दूर्व्वा यविषष्टं ष्टतं पक्षः ॥ सुखालीयः प्रयोज्योऽयं वेदनारागशान्स-ये। खदुभ्य शै स्ति लैवीपि सिंबायेकसमाय्तै: ॥ मातुलुङ्गरसोपेतैः सुखालेवस्तदर्यकत्। पयस्यासारिवापत्रमञ्जिष्ठामधुकौरिष ॥ श्रजाचीरान्वितैर्सेषः सुखीषाः पथ्य उच्यते दा-क्पद्मकग्राखीभिरेवमेव कातोऽपि वा॥ द्राचामधुक कुष्ठै वी तदला न्यवसंय्तै:। ससैन्य वै: शृतं चोरं क्जारागनिवर्हणम् ॥ भतावरी पृथक्पणीमुखामजकपद्मकै: । साजचीरै: मृतं सर्पिदी हशूल निवर्षण म् ॥ वातन्नसिबं पयसि सिबं सर्पि यतुर्गुणे । काको ल्यादि प्र-भोवापं तथा जातसव्य कभी सा गाम्यत्ये वं नचे च्छू लं सिन्ध स्वित्र सा मोचयेत्। ततः सि रां दहेदापि मितमान् कोर्त्तितं तथादृष्टेरतः प्रसादार्थमवजने शृशु मे ग्रमे। मेषाशृङ्ग-स्य पुष्पाणि गिरोषधवयोरिष ॥ सुमनायास पुष्पाणि मुक्ता वैदूर्थमेव च । अजाचीरेण सम्पिय तास्त्रे सप्ताहमावपेत्॥ प्रविधाय च तदत्तीर्योजयेचा अने भिषक् । स्नोतोजं विद्रमं फेनं सागरस्य मनः शिला ॥ मरिचानि च तहलीः कारयेचापि पूर्व वत्। दृष्टि-खौर्यार्थमेतन् विदधादञ्जने हितं ॥ भूयो वच्चामि मुखानि विस्तरेणाञ्जनानि च। कल्पे नानाप्रकाराणि तान्यपी इ प्रयोजयेत्॥

#### ॥ अष्टादशोऽध्यायः॥

भयातः क्रियां करपं व्याख्यास्यामः।

सर्व्य प्रास्त्रार्थतत्वज्ञस्तपोदृष्टित्दारधीः । वैष्वामितं प्रेणासाय िष्यं काशिपतिसु निः ॥ तर्पणं पुटपाक्तय सेकग्रायगेतनाञ्चने । तत्र तत्नोपदिष्टानि तेषां व्यासं निवोध मे ॥ संग्रवदेवंगिरसो जीर्णावस्य ग्रमे दिने । पूर्वाच्चे चापराञ्चे वा कार्यमञ्जोष तपैणं ॥ वातातपरजोद्दीने वेश्मन्युत्तानगायिनः । बाधारी माषचूर्णेन क्षित्रनेन परिमण्डली॥समी दृढावसम्बाधी कर्त्तं व्यी नित्रकीग्रयोः पूर्येद्वतमण्डस्य विलोनस्य सुखोदकैः ॥
ग्रापद्माग्रात्ततःस्थाप्यं पञ्चतद्वाक्यतानि चाखस्येकफे षट्पित्ते प्रष्टी दग्रवातेतदुत्तमं।

8

ढ

त

बोगखानविश्रेषेण केचित्वालंपचचते।ययाक्रमोपदिष्टेषुचीखं कंपच्यसमच ।दगहष्ट्याम-थाष्ट्रीचवाक् ग्रतानिविभावयेत्। तत्यापाद्यतः स्रेष्टं स्तावियताचित्राधियेत्। स्तिन्नेनय-विषष्टे नस्त्रे हर्वीर्यो रितन्ततः।यथास्व धूमपानेनकप्रमस्य विशोधयेत्॥एकाहं वा त्राहं वापिपञ्चाहञ्चे व्यतपरं।तर्पेणेतितिक्वानिनेनस्यंमानीलच्येत्॥सुख्खप्राववोधलं वैषद्य वर्णपाटवं। निर्द्धितिर्व्याधिविध्यं सः क्रियाला घवमेवच ॥गुर्वाविलस्मितिस्मिधसम्युकग्डूपदेच वत्। ज्ञेयं दोष्रममुक्तिष्टं नेत्रमत्यर्थतर्पितम् ॥ इत्त्रमाविसमसाक्यमसहं इत्पदर्भने। व्या-धिवृद्धिय तञ्ज्ञेयं सोनतिर्पतमि च ॥ अनयोदीषवासुत्यातप्रयतेत चिकित्सिते । धूम-नसाञ्जनै: सेकै: रूचै: सिग्धै य योगवित् ॥ तास्यत्यतिविश्रष्कञ्च यदचं चातिदाइणं । भी गेंपच्या विलं जिल्लां रोगिलिएच यद्भगं ॥ तदिच तर्पणादेव लभेतोर्ज्ञां ससंगयं। दु र्दिनात्युण्ण भीतेषु चिन्तायां संभमेषु च ॥ त्रमान्तोपद्रवे वाच्यि तर्पणं न प्रमस्यते । पु-टपाकस्तयैतेषु नस्यं येषु च गर्हितं ॥ तर्पणार्हा न ये प्रोत्ताः स्नेहपानाच्यमास्य ये। त-तः समान्तदोषेषु पुरुषाकचमेषु च ॥ पुरुषाकः प्रयोक्तव्यो ने त्रेषु भिषजा भवेत्। स्ने-हनो लेखनीयय रोपणीयय स तिथा ॥ हित:सिग्धोऽतिकृचस्य सिग्धस्यापि च लेख-नः। दृष्टे बेलायिमितरः पित्तास्म्वणवातनुत्॥ स्नेहमां सवसामज्ञमेदः खादीषधैः कतः स्रो इनः पुरवाकन्तु धार्यो दे वाक्षते तु सः ॥ जाङ्गलानां यक्तन्यां सैर्लेखनद्रव्यसम्भ तैः। क्षणालोहरजस्तास्त्रशङ्खद्मस्त्रिस् जैः । समुद्रफ्रोनकासीसस्त्रोतोजद्धिमस्त्रभिः। लेखनो वाक्शतं तस्य परं धारणसुचते ॥ स्तन्यजाङ्गलसध्वाच्य तिल्रद्रयविपाचितः । लेखना चिगुणो धार्थः पुटपाकस्तु रोपणः ॥ वितरेत्तर्पणोक्तन्तु धूमं हित्वातु रोपणम् । स्नेहस्वेदी दयो:कार्याकार्यानेवचरोपणे एकाहंवा वादाई वापिनाहं वाप्यवचारणं थ-न्त्रणां तु क्रियाकालाद्दिगुणं क.लिमचते॥ तेजांस्यनिलमाकाग्रमादर्भभास्त्राणि च। नेचेत तर्पिते नेत्रे पुटपाकक्षते तथा । मिथ्योपचारादनयर्थी व्याधिक्पजायते । अ-ञ्जनायग्रोतनस्वे दैर्यथास्वन्तमुपाचरेत् ॥ प्रमन्नवर्णं विग्रदं वातातपमसं लघ् । सुखस्व • प्रवोध्यिच पुटपाकगुणान्वितम् ॥ अतियोगाद् जः शोफः पिड्कास्तिमिरे।द्गमः। पा-कौऽयु इषेणञ्चापि होने दोष्रोद्गमस्तथा ॥ श्रत ऊर्द्रे प्रवच्छासिपुटपाकप्रसाधनं । ही विल्वमात्रो स्रच्णस्य पिण्डौ मां सस्यपेषितौ ॥ द्रव्याणां विल्वमात्रन्त द्रवाणां कुडवो मतः । तदैकत्र समाजीडा पत्नैः सुपरिवेष्टितं ॥ काष्मरीकुसुदैरग्डपद्मिनीकद्जीभवैः। सृदाविलप्तमङ्गारै- खादिरेरवकूलयेत्॥ कतकाश्मन्तकौरण्डपाटलाव्यवादरैः। सचीर द्रमकाष्ठ वी गोमयवीप युक्तितः॥ स्तित्रमुबुत्य निःपीद्य रसमादाय तं नृणां। तर्भो क्तेन विधिना ययावदवचारयेत्॥ कनीनके निषेचः स्थानित्यमुत्तानशायिनः। रक्ते पि सं च ती शीती की णी वातक फापडी । अत्यु णी सततं दा हपाक करी रमती। आ

प्लु ती भोतली चायु स्तमारुग्चर्षकारकी ॥ धतिमात्री कषायत्वसङ्गीचस्फुरणावही। होनप्रमाणी दोषाणामुत्क्को शजननी स्मम् ॥ युक्ती क्षती दाह्योफरग्घर्षस्रावनाथनी। काण्ड्रपदे हदूषोकारकाराजिविनामनी ॥ यसात्परिहरेन्दोषान् विदध्यात्ती सुखावही। व्यापद्य यथादीषं नस्यधूमाञ्जनैर्ज्ञायत्॥ आद्यन्तयोयाप्यनयोः स्नेदमुणाम्ब् चैलि-कः। तथाहितोऽवसाने च धूमः ऋषमसुच्छितीः ॥ यथादोषोपयुक्तन्तु नातिप्रवलसोज-सा। रागसायगीतनं इन्ति सेकस्तु वलवत्तरं॥ तौ विधैवोपयुज्ये ते रागेषु पुटपाकवत्। लेखने सप्त चाष्टी वा विन्दवः स्नीहिके दग ॥ श्रायातिने प्रयोक्तव्या दादगैव तु रोपणे। सेकस्य दिगुणः कालः पुटवाकात्परी सतः ॥ अय वा कार्य्यनिव ते रूपयोगो यथाक्रसं। पूरीपराइ मध्याइ रेजाकालेषु चीभयोः॥ योगायोगान् स्रे इसेके तर्पणोक्तान् प्रचचते। रोगान् सिर्मिसंभूतान्हलातिप्रबलान्गुणान् करीति गिरसी वस्तिक्का ये सूर्वतैलि-काः। गुददेहस्य सायाङ्गे यथाव्याध्यशितस्य तु ॥ ऋज्वासीनस्य वध्नीयादस्तिकोगं ततो हृद्धम्॥यथाव्याधिमृतस्त्रे हृपूर्णसंयस्य धारयेत्॥तर्पणोक्तं दमगुणं यथा दोषं विधानवित्। व्यक्तरूपेषु दोषेषु गुडकायस्य केवले । नेत्रएव स्थिते दोषे प्राप्तमञ्जनमाचरेत् ॥ लेखनं रोपणञ्चापि प्रसादनस्थापि वा ॥ तत्र पञ्च रसान्व्यस्तानार्यं करसवर्ज्जितान् । पञ्चधा लेखनं युज्जााचयादीषमतन्द्रतः ॥ नेतवलिशिराकोशस्रोतः शृङ्गाटकात्रितम् । सुखन्। साचिभिदीषमोजसा सावयेतु तत्॥ कषायतिक्षकञ्चापि सस्ते हं रोपणं मतम्। तत्से-हशैत्याद्वर्धंस्याद्दृष्टं स बलवर्षनम् ॥ सधुरं स्ने इसम्पन्नसन्तन्तु प्रसादनम् । दृष्टिदी-षप्रसादार्थं स्ने इनार्थञ्च तिस्तम् ॥ यथादोषं प्रयोज्य। नि तानि दोषविभारदै: । श्रञ्ज-नानि यथोक्तानि पाइसायाइरातिषु ॥ गुटिकारससंचूणोनि तिविधान्यञ्जनानि तु। यथापूर्वं बलं तेषां श्रेष्ठमाइर्भनीषिणः ॥ इरेणुमात्रा वित्तः स्यास्रेखनस्य प्रमाणतः । प्रसादनस्य चाध्यद्यो दिगुणा रोपणस्य च ॥ रसाञ्चनस्य मात्रा तु पिष्टवत्ति सिता सता। दितिचतुः शलाकाश्व चूर्णस्थाप्यनुपूर्व्य शः ॥ तेषां तुल्यगुणान्धेवं विदध्याङ्गाजनान्धिष । सीवर्ण्यं राजतं शार्ङ्गन्तास्त्रं वैदूर्य्यकांस्यजम्॥ आयसानि च योज्यानि शलाकाश्व य-यात्रमम्। वक्कयोमु कुलाकारा कलायपरिमण्डला॥ अष्टाङ्गला तनुमेध्ये सुकता मा ध्नियहा। मोडुखर्थ्यसमातापि मारीरी वा हिता भवेत्॥ वामेनाचि विनिर्भु ज्य ह स्तेन सुममाहित:। श्रलाकया दि चिणेम चिपेत्कानीनमञ्जतम्॥ श्रापाङ्गावा यथायोः ग्यं कुर्याचापि गतागतम्। वन्मीपलेपि वा यत्तदङ्गुल्यौव प्रयोजयेत्॥ अचि नात्यन्त-योरञ्जराहाधमानोऽपि भिषक्। नवा निवीं न्तदीषेच्णि धावनं संप्रयोजयेत्॥ दोषः प्र-तिनिव्तः सन् इन्याद्दष्टे बेलन्तया । गतदोषमपेतात्र्यु पश्यदात्सस्यगन्भसा ॥ प्रचा-खान्ति यथादोवं कार्यं प्रत्यञ्चनन्ततः। अमोदावत्तं वदितमदाक्रोधभयञ्चरैः ॥ वेगाधा

8.

त्रियरोदोषेयात्तीं नेष्यतेऽव्यनम्।रागक्तिसिरास्रावश्रुलसंभारसंभ्रमान्।निद्राच्ये क्रि-याश्रातां प्रवाते द्रग्वलचयं। रजोधूमहते रागस्त्रावाधीसत्यस्मवं ॥ संरक्षश्रूली नस्या-न्ते थिरोक्जि थिरोक्जं। शिर:स्नातेऽतिथीते च वरावनुदितेऽपि च ॥ दोषस्यै व्यदिपा-र्धं स्याहोषोत्क्षेयङ्करोति च । अजोर्णेप्येवमेव स्यात्स्रोतोमार्गावरोधनात् ॥ दोषवेगोद-ये दत्तं कुर्थात्तांस्तानुपद्रवान्। तस्मात्परिहरन्दोषानञ्जनं साधु योजयेत्॥ लेखनस्य वि-श्रेषेण काल एष प्रकीर्त्तिः ॥ व्यापद्य जयदेताः सेजास्रातनलेपनैः ॥ ययास्वं ध्रम-क्षवलैर्नस्यैशापि समुतिथताः । विश्व हं लघु नास्त्रावि क्रियपटु सुनिर्मालं ॥ संशान्तोपट्र-वं नेतं विरिक्तं सम्यगादिशेत्। जिह्नां दाक्णदुर्व्यणं सस्तं कृत्वमतीव च ॥ नेतं वि-रेकातियोगे स्यन्दते चातिसात्रयः । ततः सन्तर्षणं कार्यः विधानं चानि लापहं ॥ श्रीच-सन्दविरितं स्यादुदयतरदोषवत्। धूमनस्याञ्जनैस्तत्र हितं दोषावसेचनं ॥ स्रे हवर्णवः सोपेतं प्रसन्नं दोषवर्ज्जितं। च्रेयं प्रसादने सम्यगुपयुक्ते ऽचिनिव्देतं ॥ किञ्चिद्वीनविकारं स्यात्तर्पणाहिकतादति । तत्र दीषहरं रुचं भेषजं शस्यतं सृदु ॥ साधारणमपि ज्ञे यमेवं रोपणलचणं। प्रसादनवदाचष्टे तिस्मन् युक्ते ऽतिभेषजं ॥ स्नेहनं रोपणं वापि हीनयु-क्तमपार्थवां। कर्त्ते व्यं सात्रया तस्त्रादञ्जनं सिंडिसिच्छता ॥ पुटपाकित्रयाद्यासु क्रियाः स्रे कैव कल्पना । सइस्रययाञ्चनेषु वीजेनोत्तेन पूजिता: ॥ दृष्टे बेस्वविद्वडार्यं याप्यरोगः ख्याय च। राजार्हान्याग्याणि निबीधैतान्यतः परं॥ त्रशी भागानञ्जनस्य नोलोत्पलं स-मिल्यः। श्रीडुम्बरं शातकुमां राजतच्चं समासतः ॥ एकादशैतानु भागांस्तु योजयेत्कुः यनोभिषक्। सूषाचित्रं तदाध्मातमाहतं जातवेदसि॥ खदिराश्मन्तकाङ्गारैगीयक-क्रियापि वा। गवां मलद्री सूत्रे दिन्न सिर्पाषमाचिके ॥ तैलमदावसामज्जसवैगन्धोद-केषु च। द्राचारसेचु त्रिफलारसेषु सुहिमेषु च॥ सोरिवादिकषाये च कषाये चोत्पला-दिके। निषेचयेत्पृथक्चैनं भातं ध्मातं पुनः पुनः ॥ ततोऽन्तरीचे सप्ताइं म्रोतवह स्थितं जले। विशोध चूर्णयेनां कां स्फिटिकं विदुमं तथा ॥ काम्नानुसारिवां चैव श्रुचि रावाच्य योगतः। एतच् र्णाञ्चनं येष्ठं निहितं भाजने ग्रभे॥दन्तस्फटिकवैदूर्य्यगङ्गरौता-सनीज्ञवे। शातकुम्बेऽय शाक्षे वा राजते वा सुसंस्क्षते ॥ सहस्रपाक्षवत्पूजां कत्वा रा-न्नः प्रयोजयेत्। तेनान्त्रितोचा नृपतिर्भवेत्सर्वजनप्रियः ॥ ऋष्ट्यः सर्वभूतानां दृष्टिरोग-विविज्ञितः। कुष्ठयन्दनमेलाय पतं सधुकमञ्चनं ॥ मेषण्डक्षस्य पुष्पाणि चक्रे रहानि सप्त च। उत्पलस्य हह्त्योय पद्मस्यापि च केगरं॥ नागपुष्पसुगीराणि पिप्पलीतृत्यसुन-सम्। कुक्षुटाग्डकपालानि दावीं पथ्यां सरोचनां ॥ सिरिचान्यचमज्ञानं तुल्याच्च ग्रहः गोधिकां ॥ कला स्च्मं गुचियू णें म्यसेदभ्यचे पूर्ववत्। एतद्गद्रोदयं नाम सदैवार्हति भूमिपः। चक्रं समिरिचर्श्वेव मांशीं ग्रैलेयमेव च॥ तुल्यांग्रानि समानैस्तैः समग्रेश्व मनः

शिला। पत्रस्य भागायातारो हिगुणं सर्वतोऽद्यनं । तावच प्यष्टीमधुकं ववचैतद्वनम् ॥ मनः शिला देवकाष्टं रजन्यो विफलोषणं ॥ लाचालमुनमिद्यष्टासैन्यवैलाः समाचिकाः । रोघं सावरकं चृणंमायसं तास्त्रमेव च कालानुसारिवाद्येव कुकुटण्डद्वलानि चे। तुत्यानि पयस। पिष्ट्वा गुटिकां कारयेदबुधः ॥ कण्ड्यतिमरण्डकार्मरक्तरा-जुग्पणान्तये । कांस्थापमार्ज्यनसमीमधुकं सेन्यवं नतं ॥ एरण्डमूलच समं हहत्यंग्रद्व-यान्तितं । त्राजेन पयसा पिष्ट्वा ताम्चपात्रं प्रलेपयेत् ॥ सप्तक्रवस्तु ता वर्त्ताण्कायाग्रः प्रता क्जापहाः । पय्यातृत्यक्रयष्ट्याद्वस्तुवयेमीरच्चोड्य ॥ पथ्या सर्वविकारेषु वर्त्तीन्यीताम्बुपेषिता ॥ रसिक्रया विधानेन यथोक्तविधिकोविदः । पिण्डाञ्चनानि कुर्वीत यथायोगमतन्द्रतः ॥

# एकोनविंशी,ध्यायः

श्रयातो न्यनाभिघातप्रतिषेधं व्याख्यास्यासः।

श्रभ्याहते तु नयने बहुधा नराणां संरक्ष रागतुमुलासु क्जासु धीमान्। रस्यप्रले यपरिषेचनतर्पणाद्यसुत्रांपुनः चतर्जापत्रज्ञश्रूलपथ्यं ॥दृष्टिप्रसादजननं विधमाश्र कुर्या-त सिग्धे हिमेस मध्रेस तथा प्रयोगैः। स्वेदास्निभूमभयशीकक्जाभिघाते रभ्याइता-मिषतथैव भिषक्चिकित्सेत्॥ सद्योहते नयन एष विधिस्तदृषु स्वन्दे रितो भवति हो षमवेच्य कार्यः। अभ्याइतं नयनमीषद्यास्य वास्प्रसंस्वेदितं भवति तिन्तुः चर्णन्॥ साध्यं चतं पटलसेकमुभे तुक्षच्छे त्रीणि चतानि एपटलानि विवच्चे येत् । स्थात् पिचि-तञ्च नयनं ह्यतिचावसत्रं स्त्रस्तं च्रतञ्च हतद्व च भवेन् याप्यं ॥ विस्तर्णददृष्टितनु-रागसमत्पदर्शिमाध्यं यथास्थितमनाविसदर्शनञ्च । प्राणीपरी धवमनचवकग्छरोधै क्सभ्यमाश्र नयनं यदतिप्रविष्टं ॥ नेत्रे लिम्बिन विधिर्विहितः पुरस्तादुच्छि हनं शिर-सि वार्थ्यवसेचनश्व । षट्रमप्तिनियनजा य इमे प्रदिष्टा रोगा भवन्त्रामहतां महताश्व तेभ्यः ॥ स्तन्यपकोपकपामाकतिपत्तरक्तौर्वाचावतर्मभव एव कुकृणकोऽन्यः । सद्ना-ति नेत्रमतिकाण्डू मथाचिकूटनासाललाटमपि तेन गिशः स नित्यम्॥ स्थ्यप्रभां न सः इते स्वति प्रवृद्धं तस्याहरेट्र्धिरमाग्रुविनि लिखेच । चौद्रायुतैच कट्भिः प्रसारयेन मा तः शिशोरभिह्तिञ्च विधि विदध्यात् ॥ तं वासयेत्, मधुसैन्धवसंप्रयुक्तैः घीतम्पयः खतुः फसे. खरमञ्जरीणां ॥ स्यात्पिपानी लवणमा चिक्र संयुत्तैर्वानेनं वसन्तमपि वामयितं य-तित। दत्वा वचा मगनदुन्वभुजे प्रयोज्यमू हैं ततः फलयुतं वमनं विधित्तै:। जम्बा-स्त्रधात्राण्दलैः परिधावनाधं कार्य्यं कषायमवसेचनमेव चापि। आश्रातने च हितमत घृतं गुडूची सिद्धं तथा हरपिच त्रिफल।विपक्षं ॥ नेपासजामरिचगङ्करसाखनानि सि- स्पृत्तगुडमाचिकसंयुतानि। स्यादञ्जनं मधुरसामधुतास्रकौर्याक्षणायसं पृतपयोमदुवाि दग्धं॥ व्योषंपलाण्डु सधुकं लवणोत्तमञ्च लाचाः य गैरिकयुतो गुटिकाञ्चनं वा
निम्बच्छदं सध्कदािव्यं सतास्रलोधिमच्छिन्ति चावविषजोऽञ्जनमं यत् ल्यं सोतोजगङ्गदिधसैन्धवमर्षे पचं गुक्तं शिगोर्नु दिति भावितमञ्जनेन । स्यन्दे कफाभिहितं क्रममाचरेच्च बालस्य रोगगकुग्रलोऽच्चिगदं जिघांसु॥ ससुद्रदवगन्धीरं वधे शक्यं चिकित्सित । वक्तं निरवगिषेण श्लोकानामयुतैरिष ॥ सहस्रैरिप च प्रोक्तमर्थमल्पमितिनरः॥ तकंग्रसार्थरहितो नैव ग्रह्णात्यपण्डितः॥ तदिदं बहुगूडार्थं चिकित्सावीजमीरितं। कुग्रलेनाभिपत्रं तद्बहुधाभिप्ररोहित॥ तस्मान्मित्तमता नित्यं नानागास्त्रार्थदिर्भनासव्यं
स्त्रामगाधार्थं शास्त्रसागमविद्यना॥

### त्रिंशतितमोऽध्यायः॥

अवातः कर्णगतरीगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यासः॥

कर्णशूलं प्रणादश वाधियां चु ेड एवच । कर्णसाव: कर्णक गहु : कर्ण गृथ स्तरीव च ॥ क्रमिकर्णप्रतीनाही विद्रधि हिंविधस्त्रथा। कर्णपाकः पूरिकर्णस्त्रधैवार्भस्त्रविधम्॥ त-याव्दं मप्तविधं गोप्तयापि चतुर्विधः । एते कर्षगतारोगा अष्टाविंगतिरोरिताः ॥ समी-रणः श्रोत्रगतोऽन्ययाचरः समन्ततः श्रूलमतीव कर्णयोः । करोति दोषेश्व यथा समाव-तः स कर्णगूनः कथितो दुराचरः ॥ यदा तु नाडीषु विमार्गमागतः स एव शब्दाभिव-हासु तिष्ठति । गुणोति गब्दान्विविधांस्तदा नरः प्रणादमेनं कथयन्ति चामयं ॥ स एव भव्दाभिवहा यदा भिराः कफानुयातो व्यनुस्त्य तिष्ठति । तदा नरस्याप्रतिकारसेविनी भवेत् वाधिर्यमसंगयं खलु ॥ यमात् च्याद् चक्षायभोजनात् समीरणः गञ्दपये व्य-वस्थितः विरिक्तशीर्षस्य च मीतसेविनः करोति हि च्वे डमतीव कर्णयोः ॥ शिरोऽभिघा तादय वा निसज्जतो जले प्रपाकादय वापि विद्धेः। स्वेन् पूर्य अवणोऽनिलावतः स-क्षणमंद्वाव इति प्रकीत्तितः ॥ कफिन कण्डू प्रचितेन कण्योर्भ्यं भवेत्स्त्रोतिस कण्यं चित्रोषिते स्रोपाणि पत्ततेजसा नृणां भवेत्स्रोतिस कर्णगूथकः ॥ सकर्णगूथो द्वतां यदागती विचायिती घाणमुखं पपद्यते । तदा सकर्णपतिनाइसंज्ञिती भवेदिका-रः शिरसोऽभितापनः ॥ यदा तु सूच्छे न्यथवापि जन्तवः स्जन्यपत्यान्यथवापि सचि-काः ॥ यदञ्जनलाच्छ्वणो निष्चते भिषग्भिराद्यैः क्षमिकर्णकस्तु सः ॥ चताभिघात प्रभवस्त विद्धि भवित्तया दोषक्षतोपरः पुनः। स रक्तपीताक्णमस्त्रमास्त्रवेतप्रतोदधूमा-धनदाह् चोषवान् ॥ भवेत्प्रपाकः खलु पित्तकोपतो विकोथविक्कोदकरस कर्णयोः। स्थि-बे कपी स्रोतिस पित्ततेजसा विलाप्यमाने भृश सम्प्रतापनात्॥ अवेदनी वाप्यथवा सवे-

दनो घनं स्वित्य ति स पृतिकार्णकः। प्रदिष्टलिङ्गान्धर्मः। सि तत्त्वत स्तर्यवेश्योपार्वुदलिङ्ग सोरितम् ॥ मया पुरस्तात्प्रसमीच्य योजयेदि हैव तानि प्रयती भिषम्बरः॥

## एकविंशतितमो,ध्यायः॥

श्रयातः कर्णगतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यासः ॥

सामान्यं कर्णरोगेषु पृतपानं रसायनं। यथ्यायामीऽप्रिरःस्नानं ब्रह्मचर्यमकत्यनं कर्णभूले प्रणादेच वाधियाच्चे डयोरिप । चतुर्णामिप रोगाणां सामान्यं भेषञं विदुः ॥-स्निग्धं वातहरै: खेदैन रं स्नेहिवरिचितं । नाडीखेदैरुपचरित्पण्डस्ने दैस्त्यैव च ॥ वि-ख्वैरण्डार्कवर्षाभूदधिस्थीन्यत्तिश्रमुभिः । वस्तगन्धास्वगन्धाभ्यां तर्कारीयववेणुभिः ॥ चा-रनालै: गृतैरेभिर्नाडीखेद: प्रयोजित:। कफवातसमुत्यानं कर्णभूलं निरस्यति ॥ मीन-कुक्दुटलावानां सांसजे. पयसापि वा। पिग्छै: स्वेदच कुर्वीत कर्णश्रृलनिवारणस्॥ श्राष्ट्रतयपत्रखद्भं वा विधाय बहुपत्रकम्। तेनाक्रमस्तुसम्पूर्णं निदध्याच्छुवणोपरि। य त्तौ लं चवते तसात् खन्नादङ्गारसाधितात्। तत्प्राप्तं अवणयोतः सद्यो ग्रह्माति वेदनां ॥ चौमगुग्ग लत्रगुरुभि: सप्टतैर्दू पयेच तं। भक्तोपरि हितं सर्पिर्व्वस्तिकमी च पूजितं॥ निर नो निश्चि तलापि: पीत्वोपरि पयः पिवेत्। सूर्द्ववस्तिषु नस्येच सस्तिष्को परिषेचने॥ श्रतपाकं बलांतैलं प्रशस्तञ्चापि भोजने। कण्टकारोमजाचोरे पक्का चीरेण तेन च॥ विपचेत्क क्कुटवसां कर्णयोस्तत्प्रपूरणम्। तग्डू लीयकमूलानि फलसङ्कीठजन्तथा॥ भ-हिंस्त्राकेन्द्रकासूलं सरलं देवदाक्च। लसुनं गृङ्गवेरच्च तथा वंगावलेखनस्॥ कल्कौरेषां तयाम्लैय पचेत्स्री हं चतुर्विधं ।वेदनायाः प्रमान्त्यर्थं हितं तत्कर्णपूरणं॥ लसुनार्द्रकिश्च-ग्रुणां सुरुङ्गा स्नूलकस्य च। कदल्याः स्तरमः श्रष्टः कदुण्यः कर्णपूरणे ॥ ग्रुङ्गवेररसः चोट्रं सैन्धवं तैलमेव च। कदुणां कर्णयोदेंयमेतदा वेदनाप हं॥ वं यावलेख संयुक्ते सूत्रो चाजाविके भिषक्। सिप्पः पचेत्ते न कर्णं पूर्येत्कर्णमू लिनः ॥ सहतः पञ्चमूलस्य का-ग्डमष्टादशाङ्कुलं । चौमेणावेष्टा संसिच्य तैलेनादोपयेत्ततः ॥ यत्तैलं च्यवते तेभ्यो पृते-भ्यो भाजनोपरि ॥ ज्ञोयं तद्दीपिकातैलं सद्यो ग्रह्णातिवेदनां । कुर्यादेवं भद्रकाष्ठे क्षष्ठ कोष्ठे च सारले। सितसान्दोपिकातैलं कर्णमूलनिवर्हणं॥ मार्काङ्करानस्विषष्टांस्तैला-त्तान् लवणान्वितान्। सन्निदध्यात्सु हि काण्डे कोरिते तच्छ दावृते । पुटपाटक क्रम-खिनान् शेड्येदारसागमात्। सुखोणां तद्रसं कर्णे दापयेच्छू लगान्तये॥ कपित्यमातु-लुङ्गाम्ल गृङ्गवेररसै: ग्रमें। सुखोष्णै: पूरयेलाणें तच्छूनविनि हत्तये। कर्णे कोष्णेन चु-क्रोण पूरयेत्वर्णेभूलिनः। समुद्रफेणचूर्णेन युक्त्या वाप्यवचूर्णयेत् ॥ अष्टानामिच सूत्राणां सूत्रेणान्यतमनवा। कोण्णेन पूर येलाणें कर्णश्र्लोपशान्तये सूत्रेष्वस्तेषु वातन्ने निष्-

26

च कथिते भिषक्। पचे चतुर्व्विधं स्त्रे इंपूरणं तच कर्णयोः॥एता एव क्रियाः कुर्यात् पि-त्तन्नै: पित्तसंयुते। काकोल्यादौ दशचीरं तिक्तं चात्र हितं हितः॥ चीरत्वचप्रवालेषु म-धुके चन्दने तथा। कल्ककाथि परं पक्षं शर्करा सधुकै: सरै: ॥ इङ्ग्दी सर्वपद्धे ही सक्फें पूरणे हितौ। तिक्तौषधानां यूषाय खेदाय कफनाशनाः। सुरसादी कतं तैलं पच्चस्-ले महत्यपि। मात्लुङ्गरसः ग्रुतां लग्रनाद्रं कयोरसः ॥ एकेकः पूरणे पव्यस्तं लं तेष्व-थया क्ततम्। तीच्या मूर्डु विरेकाश्च कवलाश्वात पूजिता: ॥ कर्णश्रूलविधिः क्षतस्त्रः पि-तम्र शोणितावृते । शूलपणादबाधियाँ च्यो डानान्तु प्रकी सितम् ॥ सामान्यतो विशे-षेण वाधियों पूरणं ऋणु । गवां सूत्रेण विल्वानि णिष्टा तैलं बिपाचयेत् ॥ सजला स-दुग्धञ्च बाधिर्ये कर्णपूरणम् । सितामधुकविब्बीभिः सिद्धंवाजे पयस्यय ॥ सिद्धं वा वि-ल्विन:काथ गीतीभूतं तदुइतं। पुनः पचेद्रगचीरं सितामधुकच न्दनै:॥ विल्वाख्गाढ़ं तत्ते लं बाधियाँ कर्णपूरणम् ॥ वस्थते यःप्रतिग्याये विधिः सोऽप्यत्र पूजितः ॥ वातव्या-धिषु यशोक्तो विधिः स च हितोभवेत्। कणैयावे पूर्तिकणे तथैव कमिकणेके॥समानं कम्म कुर्वीत योगान्वे भेषिका निष । शिरोविरेचनचे व धूपनं पूरणन्तथा ॥ प्रमार्जनं धावनञ्च वीच्य वोच्यावचारये त्। राजहचादितोयेन सुरसादिगणेन वा। कर्णप्रचालनं कार्थः चुणैरेषाञ्च पूरणम्। चूणेंपञ्चकषायोत्यं किपत्यरसयोजितं॥ कणेस्रावे हशंसन्तिः पूरणंमधुनास । सर्ज्ञ वक् चूर्णे संयुक्त कार्पासी फलजो रस: ॥ योजितो सधुना वापिक र्ष्ट स्रांवे प्रयस्रते। लाचा सर्जरसी वापि चूर्णिती कर्णपूरणम्॥ सप्रैवलसहा हच जम् व्यास्त्रपसः वायुतं कु को रचीद्र मण्डू को सिद्धं ते लच्च पूजितम्। तिन्द कान्यभयारोघं समङ्गमलकं मधु । पुरणञ्चात पर्या स्थात् कपित्य रसयोजितम् ॥ रसमास्त्रकपित्यानां मधूकध-वगाननं। पूरणार्थं प्रशं सन्ति तैनं वा तैर्विपाचितं । प्रयङ्ग मधुकास्वष्ठाधातकीशीः तपणिभिः। मिष्कष्ठाखोध्रलाचाभिः कापित्यस्य रसेन वा ॥ पचेत्रे लं तदास्रावसवग्र-ह्याति पारणात्। घष्टं रसाञ्चनं नार्याः चीरेण चौद्रसंयुतं।प्रयस्यते गिरोत्येऽपिसासावे प्रतिक र्णके । निर्पे ग्ङोखरमे तैलं मिन्ध् भूमरजोगुडः ।। पूरणः पूतिक र्णस्य प्रमनो म धुनंयतः । क्रमिकणकनागार्थं कमिन्नं योजयेदिधिं ॥ वार्ताकुधूमय हितः सार्वपस्र ह-एव च । क्रमिन्नं हरितालेन गवां सूत्रयुतेन च ।। गुग् गुलुः कर्णदीर्गेनध्ये धूपणं स्रेष्ठ-सुचाते। ऋर्दनं धूमपानञ्च कवडस्य च धारणम् ॥ कर्णच्वै डेहितं तैलं साघंपञ्चे व पूर-णम्। विद्रधो वापि कुर्वीत विद्रध्य, तां चिकित्सितम्॥ प्रक्लेच धीमांस्तै लेन स्वदेनप्रविला प्यव । श्रीधयेत्कण विट्कन्स भिषक सम्यक्शलाक्या॥ नाडीखदीऽथ वमनं धूमी मू-हुँ चिरेचनम्। विधिय कफहलाव्यः कर्णकण्ड,मपोहतो ॥ अय कर्णप्रतिनाहे स्नेह खंदी प्रयोजयेत् । ततीश्तिरिक्तंशिरसः क्रियां प्राप्तां समाचरेत्। कर्णपाकस्य भैषज्यः कुर्य्यात्रित्तविसप्पेवत्। कर्णेच्छिद्रे वर्नमानं कीटं क्लोदमलादि वा॥ प्रटक्नेणापहरेडी-मानयवापि ग लाकया। भेषाणान्तु विकाराणां प्राक्चिकित्सितमीरितं॥

## ॥ द्वाविंशतितमोऽध्यायः॥

अयाती नामागतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्या स्थाम:।

अपोन सः पूतिनस्यं नामाणाक स्तथैवच। तथा शोणितिपत्तञ्च पूयशोणितमेव च ॥ चव-युर्भेंग्यु दीं सोनासानाइ: परिस्रवः। नासाग्रीषिण सहिता द्षेकाम्बे रिता गदा: चलार्थ-र्यां सि चलारः शोफाः सप्तार्वुदानि चाप्रतिश्वायाय ये पञ्च वच्चम्ते सचि कित्सिताः ॥ एक त्रिं शन्मितास्ते तु नासारोगाः प्रकत्तिताः। श्रानह्यते यस्य विधूप्यते च पापच्यते क्तियातिचापि नासा ॥ न वित्तियो गन्धरसांयजन्तु जुष्टं व्यवस्थे त्रमपोनसेन । तञ्चानि-लक्षेष्मवं विकारं वू यात् प्रतिण्यायासमानलिङ्गं ॥ दोषैर्विदग्धे गैलतालुमू से संवा-सितो यस्य समीरणस्तु । निरेति पृतिमु खनासिकाभ्यान्तं पृतिनस्यं प्रदवन्ति रोगम्।। घाणात्रितं पित्तमक् पि क्रयांचिक्तिवकार् बलवांच पाकः। तंनासिकापाकिमिति व्य-वस्य दिला देवीयाविष यत हुष्टी ॥ चतुर्व्विधं दिप्रभवं दिमार्गं वच्चामि भूयः खल रक्तः पित्तम् । दोषैविदम्धे रथवापि जन्तोर्ललाटदेशेऽभित्तस्य तैस्त ॥ नामास्रवेत्पूयमस्याव-मिय' तं पूयरक्तं प्रवदन्तिरोगम् । घ्राणायिते मर्माण श्रमप्रदृष्टे यस्यानिलो नामिकया नरेति ॥ कफानुयातीबहुशः सग्रब्दस्तं रीगमाहः चवष्टं विधिन्नाः । तीच्णोपयोग।दति जिन्नतो वा भावान् कटूनर्कनिरीचणादाः। स्तादिभिर्वातरुणास्थिमम्प्रणुद्घाटिते यः च वयुनिरेति। प्रभ्यस्थते नासिकयैव यश सान्द्रोविद्ग्धो लवणः कफलु। प्राक्सिश्चितो सूर्धिच पित्ततप्तं प्रसंगयुं व्याधिमुदाहरन्ति ॥ घ्राणेभृषं दाइसमन्विते तु विनिः सन रेड्म इवेडवायुः ॥ नामा प्रदीप्ते व च यस्य जन्तोर्व्याधिस्तु तं दीप्तमुदाहर्गन्त । कफा-हतो वाष्ठ्दानसंज्ञी यदा स्वमार्गे विगुण: स्थितः स्यात् ॥ घ्राणं हणोतीव तदा स रो-गो नासाप्रतीनाइ इति प्रविष्ट:। अजसमच्छं सिललप्रकाणं यस्याविवर्णं स्रवती इ-नासा॥ रात्री विशेषेण हि तं विकारं नासापरिस्नाविशिति व्यवस्येत्। घ्राणात्रिते स्ने-षाणि मार्तन पित्तेन गाढं परिशोषिते चसमुच्छ्व सित्यूईमध्या क्रन्कृयस्तस्य नासप-रिशोष उत्तः दोषैं स्त्रिभिस्तैः पृथगेकशय त्रूयात्तवार्शां सि तथैव शोफान् ॥ शाकाक्यसि बान्तमवेंच्य वापि सर्वात्मकं सप्तमसर्वुदं तु । रोगः प्रतिष्यायर्हपदिष्टः सवच्यते पञ्च-विधःपुरस्तात् ।। शोफास शोफविन्ना ने नासात्रोतोव्यवस्थिताः। निदानेऽशीं सि नि दिंष्टान्येवं तानि विभावयेत्।।

त्रयोविंशो ध्यायः ॥

#### श्रयाती नागागतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

पूर्वोद्दिष्टे पूतनस्ये च जन्तो स्रोहस्ये दी कर्दनं स्रांसन्ञ । युक्तां भक्तां ती च्लासत्यं ल-घुस्यादुण तोयं धूमपान्च काले ॥ हिङ्गु ख्योषं वस्तकाच्यां णिवाटी लाचा वीजं सीर् भं कट्फलंच । उपा कुष्ठं ती च्लागन्धाविड्ङ्गं श्रेष्ठं नित्यं चावपोड़ं कर च्लम् ॥ एतेंद्रं व्याः सार्षपं सूत्रयुक्तां तैलं घीमान स्रम्हितोः पचेच । नासापाके पित्तम्हसंविधानं कार्य्यं सर्व्यं वाद्यामयन्तरं च ॥ ह्वता रक्तं चीरहचल वस्य साज्याः सेकाः योजनीयास्य लेपाः । चच्चामूर्द्वं रक्तिपत्तोपमान्तिं नाडोवत्स्यात् पूयरक्तं चिकित्सा॥वान्तं सम्यक् चावपीडं वद्गं ति तोच्छं पूर्यम्भे प्रवान चावपादं च्यां स्थान स्थान चावपीडं वद्गं ति तोच्छं पूर्यास्य वातामयन्नान् स्निष्धान्धा मान्ययदन्य दितं च । दीप्ते रोगे पैत्तिकं स्विधानं कुर्यात्सर्वं सादु यच्छीतलं च॥नासानाहे स्वेहपानं प्रधानं स्थिधाम्मा सूर्वविधानं कुर्यात्सर्वं सादु यच्छीतलं च॥नासानाहे स्वेहपानं प्रधानं स्विधाधमा सूर्वविधानं कुर्यात्सर्वं सादु यच्छीतलं च॥नासानाहे स्वेहपानं प्रधानं स्विधाधमा सूर्वविधानं कुर्यात्सर्वं सादु यच्छीतलं च॥नासामाने चात्र्याधावन्य दुक्तं च यद्यत् ॥ नासावे प्राण त्यां प्रधानं सिद्धं तेलं चाणुकत्ये च नस्ये । सीर्ण पानं भीजनं जाङ्गलेय स्त्रेहः स्त्रेहः स्त्रेहिक सापि धूमः ॥ भीषान् रोगान् प्राण निवयच्छे दुक्त तेषां यययासिक्यधानम् ।

# चतुर्विशोध्यादः ॥

श्रयातः प्रतिश्वायप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

काडीसेप्रकः शिरसोऽभिताणे धूमो रजःशीतमतिप्रतापः। सन्धारणं सूत्रप्रिषयीश्वसयः प्रतिश्वायनिदानस्क्रम् ॥ चयङ्गतासूई नि माक्तरदयः प्रथक्षसमस्ताञ्च तथैव
शोणितम्। प्रकोप्यमाना विविधः प्रकर्पणैर्नु णां प्रतिस्थायकरा भवन्ति हि॥ शिरोग्रकः
त्वं चवथोः प्रवर्त्तनं तथाङ्गमदः परिष्टष्टरोमता। उपद्रवाञ्चाप्यपरे प्रथिवधा नृणापतिष्यायपुरःसराः स्सृताः॥ श्वानदा पिहिता नामा तनुस्नावप्रवर्त्ति । गलताक्वोष्ठः
शोषञ्च निस्तोदः गङ्घयोस्तथा॥ खरोपघातञ्च भवेतप्रतिश्वायेऽनिलाक्षके। उण्णः सपीतकः स्नावो घाणात्स्वति पैत्तिक्षीक्षशोऽतिपाण्डुः सन्त्रप्तीभवेत्तः णाभिपोडितः। सधूमंसद्वसा विद्वं वमतीव च मानवः॥ कपः कपकते घाणाच्छु क्षःशोतःसवेन्सुद्वः।श्रक्तावभामःश्रूनाचो भवेदगुक्शिरोमुखः॥श्वरोगलोष्ठतालूनांकण्डु यनमतीवच।भृत्वा भृत्वा प्रतिश्वायो योऽकस्मादिनिवत्तं ते॥सम्पक्तो वाष्यपक्तो वास सवंप्रभवःस्मृतः। लिङ्गानि चैव
सर्वेषां पीनसानां च सर्वजे॥ रक्तजे तु प्रतिश्वाये रक्तास्नावः प्रवर्त्तः। त्वास्त्राच्छ भविद्वाद्वार्त्वपीडितः॥ दुर्गस्थोच्छ्वासवदनस्त्वा ग्रस्थावः प्रवर्तते। तास्त्राच्छ भविद्वाह्वर्त्तिचात्प्रपीडितः॥ दुर्गस्थोच्छ्वासवदनस्तवा ग्रस्थाव विक्त च। स्रुच्छ कित चा-

व क्षमयः खेताः कृष्णास्त्याणवः ॥ क्षमिसूर्वविकारेण समानं चास्य लच्छम्। प्रक्लि-द्यति पुनर्जासा पुनय परिशुष्यति ॥ सुहुरानह्यते चापि सुहुविद्रियते तथा । निम्बासो च्छासदीर्गन्यं तया गन्धान वेत्ति च॥ एवं दुष्टप्रतिस्वायं जानीयात्कच्छ्रसाधन म्। सर्वा एव प्रतिस्थाया नरस्थाप्रतिकारिणः ॥ कालेन रोगजनना जायन्ते दृष्टपीनसाः । वाधियमान्ध्यमद्राणं घोरांथ नयनासयान् ॥ कासाग्निसादगोफां ख हदाः कुर्वन्ति पो-नसाः॥ नवं प्रतिखायमपास्य सर्व्वसुपाचरेखापिष एव पानैः । स्त्रेदैविचित्रौर्वीमनैय युक्ती: कालोपपनी रवपोडनैस । अवसमानस्य हि पाचनार्थं खे दो हितोऽस्तैरहिमच भोज्यः । निषेयामाणं पयसाद्वां वा सम्पाचयेदिस्तिवार योगैः ॥ पक्षं घनं चाप्यव-लस्वमानं थिरोविरेकौरपवार्षयेत्तम् । विरेचनास्थापनधूमपानैरवेच्य दोषान् कवलग्रहे-य ॥ निवातग्रव्यासन्तेष्टनानि सूधीं गुक्षणा तथैव वास: । तो च्या विदेवा: प्रिस्स: सध्मा रुचं पलावं विजया च सेन्या ॥ शीतोख्युयोषिच्छिशिरावगांइचिन्तातिरुचाश-नवेगरीधान्। भोकञ्च सद्यानि नवानि चैव विवर्ज्य येत्यीनसरीगजुष्टः ॥ छर्दा इसादः ज्वरगीरवार्तमरीचवारत्यतिसार्युक्तम्। विलङ्गनैः पाचनदीपनीयैषपाचरित्योनसिनं ययावत् ॥ वचुद्रवैर्वातकफोपस्टं प्रच्छर्येत्पीनसिनं वयःस्वम् । उपद्रवांसापि ययोप-देगं खौर्भजजैभींजनसंविधानै: ॥ जयेदिदित्वाः स्टुतां गतेषु प्राग्वच्षेष्वासयादिश्च । वातिकी तुः प्रतिस्थाये पिवेद्यपिर्ययाक्रमम्। पञ्चभिर्ववर्षेः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ॥ नः स्यादिषु विधि लत्स्मवेचेतादितिरितम् । पित्तरत्तोत्ययोः पेयं सर्पिर्मधुरत्तैः स्तम् ॥ परिवेतानपदेशां स कुट्यादिपच श्रीतलान् । स्रोसर्जरसपत्तक्तियक्ष्मध्यक्रीः ॥ द्रा-चाम्य निकागी जोश्रीपणी सध्केस्तथा। युज्यन्तो कवलायात विरेको सञ्हेरिए॥ धव-वक्विपाकाम्यामातिन्वक्रेमध्केनच । स्रीपर्णीरजनीमिस्रै: चीरे दमगुणे पचेत्॥ तैलं कालीपपचं तत्रस्यं स्थादनयोर्ज्ञितम्। कफ्जे सर्पिषा सिग्धं तिलसाष्ट्रियस्या ॥ य-वाग्वा वामयेदान्तः कफ्रभ्ने क्रममाचरेत् । उभे बले तप्रत्योच विडङ्गं सविकार्यकम् ॥ म्बेतासूनं सहां सदां वर्षाभृञ्चात यहरेत्। तैनसेभिविपकन्तु नस्यमस्थीपकल्पयेत्॥ सरलाकिणिहीदोक् निकुम्ब ङ्गुदिभिः लताः। वर्त्त यसोपयोज्याः सुधू सपाने ययाः विवि ॥ सवी वि कटुतिकानि तोच्छाधूमा:कटूनि च । भेषजान्युपयुक्तानि इन्युः सर्व्यः प्रकोपजम् ॥ रसाञ्चने सातिविषे सुस्तायां भद्रश्विणितेलं विपक्षः नस्यार्थे विदध्याचाः त्रबुद्धिमान्॥मुद्धातेजीवतीपाठाकर्फलंकरुका वचा।मधेपाःपिपाचीसूलं पिपाचाः सैन्धः वाग्निकी॥तृत्यं वार्ञ्जवीजंच लवणं भद्रदारु च। एतैः क्षतं कषायन्तु कवले संप्रयोज-बेत् ॥ हितं सूद्देविरेकेण तैलमेभिर्विपाचितम्। चीरसर्वजले काष्यं जाद्वलैर्छं गपचि-भि: ॥ एवीर्विभियां जलजैवीतन्ने रीषधैरिष । हिमे चीराविष्टिऽसिन् प्रतमुत्पाद्य य-

30

बतः ॥ सर्वगन्धासितानन्ता मधुकं चन्दनं तथा । श्रावाप्य विषचेद्भूयो दश-चोरन्तु तद्शतम् ॥ नस्यपयुक्तमुद्रिक्तान् प्रतिष्यायान् व्यपोष्टति । यथास्वं दोषग-मनैस्तै लं कुर्याच यहतः ॥ ससूच वित्तास्तू हिष्टाः क्रिया क्रिसिषु योजयेत्। यापना-यें लिसिघानि भेषजानि च ब्िबसान्॥

# पञ्जविंशीऽध्यायः॥

श्रयाती शिरोरोगविजानीयमध्यायं व्याक्यास्यामः॥

शिरो क्जिति मर्चानां वातिपत्तकपीखिभिः। सिवपातेन रक्षेत चरीण किसिभ-स्तथा।। सूर्यावत्तीनन्तवाताद्वीवभेदकगङ्ककैः। एकादगप्रकारस्य लच्चणं संप्रवच्यते॥ य-स्वानिमित्तं शिरसी रूज्य भवन्ति तीव्रानिशिचातिमावम् । बन्धोपतापैय भवेदिशेष:-शिरोऽभितापः स समीरणेन ॥ यस्त्रीणमङ्गोरचितं यथैव भवे च्छिरो ध्मवती च नासा भीतेन रात्री च भवे दिशेष: भिरोऽभिताप: स तु पित्तको पात ।। शिरोगलं यस्य कफोप-दिग्धं गुरु प्रतिष्टब्धमयो हिसञ्च। शूनाचिकूटं वदने च यस्य शिरोऽभितापः स कफ्प-कोपात्॥ शिरोऽभितापे वितयप्रवृत्ते सर्व्वाणि लिङ्गानि सस्द्ववन्ति। रक्तात्मकः पित्तस-सानिखङ्कः स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच ।। वसावलासच्चतसभावानां शिरोगतानामिह सं चयेण । चयप्रवृत्तः शिरमोऽभितापः कष्टो भवेदुयक्जोऽतिमात्रं। संस्वे दनच्छर्दनधूमन-स्यैरस्मिमोचेश्व विवृद्धिमिति। निस्तुद्धते यस्य शिरीऽतिसात्रं सन्भच्छमाणं सम्रतीव चान्तः ॥ घ्राणाच गच्छेत्सलिलं सरता' घिरोऽभितापः क्रामिभिः स घीरः । सूर्योद्यंवाः प्रतिमन्दमन्दमचिम्बुवं क्ष्मसुपैति गाढम्॥ विवर्दतेचांग्रमता सहैव सूर्व्यापवृत्ती विनि वर्त्तते च । श्रीतेन शान्ति लभते कदाचिदुणा न जन्तुः सुखमाम् याच ॥ तं भास्त्ररावः त्तं मुदाइरन्ति सर्वात्मकां कष्टतमं विकारम् । दीवास्तु दुष्टास्त्रय एव सन्यां संपीद्य घाटां सर्जां सुतीत्राम् ॥ कुर्वे न्ति साचिभ्य वयङ्गदेशे स्थितिं करीत्याश विशेषतस्त । गण्डस्य पार्खेषु करोति कम्पं हनुग्रहं लोचनजां स्रोगान् ॥ यननावातं तसुदा इरिन्त दीषत-योखं शिरसी विकारम्। यस्योत्तमाङ्गार्डमतीव जन्तोः सन्धे दतीदेश्वसशूलज्छा। पचा-ह्याहादयवाप्यकसात्तसार्धभेदं तितयादावस्थेत्। मङ्गात्यतो वायुक्दीर्णवेगः सतानु-यात्रः काफपित्तरत्तैः।। इजः सुतीवाः प्रतनीति मूभि विभेषतद्यापि हि महन्योस्त । सु-क्षष्टमेनं खलु गङ्ककाव्यं महर्षयी वेदविदः पुराणाः ॥ व्याधिं वदन्युद्गतस्य वन्पं भिषक्स इसेरपि दुनिवारम्।।

पड्विंशोऽध्यायः ॥

श्रयातः शिरोरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥

वातव्याधिविधिः कार्थिगिरोगेऽनिलालको। पयोनुपानं सेवेत छतं तैलमयापि वा॥ सुद्गान्कुलत्यानमाषां य खादेय निमि केवलान् । कटूणां यससर्पिष्कानुणां चानु पयः पिवेत्। पिवेदा पयमा तैलं तत्कल्कं वापि मानवः ॥ वातम्मिद्धः चीरें स सुखी ची: से कमादिभित्। तिला है: पायसैर्वापि सुखी पाँ लेपये च्छिर: ॥ सिन्ने वी मतस्यपिभितै: क्षभ-रैर्वा समैन्धवैः। चन्दनोत्पलकुष्ठैर्वा सुग्रस्यौमा गधायुतैः॥ स्निम्धस्य तैलं नस्यं स्याला-लोर्ससाधितम्। वक्णादी गणे चुची चोरमडीदकं पचेत्। चोरगेषं च तन्मध्यं पीतं सा रम्याहरेत्। तता सन्रकेः सिदं नस्ये तत्पू जितं इवि:।। तिसिन्विपक्के चीरे च पेयं स-पि: सगर्करं । धूमञ्चास्य ययाकालं स्ने हिकं योजयेद्भिषक्॥पानाभ्यञ्चन नस्येषु वस्तिक-सीणि सेचने । विदध्याचे वृतं धीमान् वलातैलमयापि वा ।भोजयेच रसैः सिन्धैः पयो-भिवां सुसंस्कृतै:। पित्तरक्तसमुखानौ शिरीरोगौ निवारयेत् ॥शिरोलैपै: ससर्पिष्कौ: परी पे के य भीतले: । चीरेचु स्पधान्यास्त्रमस्तुचीद्रिपताजले:॥ नखवस्तु लक्ष वहारचन्दनीत्य-लपद्मकेः । यद्वभैवलयध्याह्ममुस्ताक्मोब्हसंयुतैः ।। शिरःप्रलेपः सप्टतैर्वेसपेंच तथाविधैः । मधुरैय सुखालेपैर्नस्यकर्माभिरेव च । अस्थापनैविरेक्स पय्यैस स्वे इवस्तिभः। चीरस-पिंहितं नस्यं वसा वा जाङ्गला ग्रुभा ॥ उत्पलादिविपक्षेन चीरेणास्थापनं हितस्। भी-जनं जाङ्गलरतैः सर्विषा चानुवासनम् ॥ सधुरैः चीरसर्पिस्तु स्ने इने च सण्यकरस् । पि-त्तरताघुमुहिष्टं यचान्यदपि तिखतम् ॥ बाफोितयतं शिरोरोगं जयेत्वाफनिवारणै:। गिरोविरेकीवेमनैस्तीच्यौगण्डूषधारयैः॥ यच्छञ्च पाययेत्वर्षिः खोदे चाष्यभीच्यायः शिरोमधुकारेण सिग्धचापि विरेचयेत्॥ इङ्गुदस्य लचावापिसेषगृङ्गा च वा भिषक्। भाभ्याभेव काता वत्ती धूमपाने प्रयोजयेत् ॥ घ्रेयं कट्फलचूर्णं कवलाश कफापहाः। श्ररलाकुष्ठशाक्ष छादेवकाष्ठः सरीचिषै: ॥ चारिषष्टै: सलवणै: सुखोण्णै लं पयेच्छिर: । यवषष्टिकयो याचं व्योषचारसमायुतम्॥ पटीलमुद्गको लत्यैर्माचावङ्को जयेद्रसैः । शिरोः रोगी विदोवोत्थे विदोषवो विधिर्त्तिः ॥ सर्तिःपानं विश्वेष पुराणं वा दिशन्ति हि। च्यजे चयमासाच कर्तव्यो हं इणी विधि: ॥ पाने नस्ये च सिर्धः स्यादाताच् मधुरै: श्तम् चयकासाप इं चाच सर्पिः पष्यतमं विदुः ॥ क्रिसिक्षेच्यमाणस्य वच्यन्ते शिरसः क्रिया: । नस्यं डि भोणितं दद्यात्तं न सूर्क्क् न्ति जन्तवः ॥ सत्ताः भोणितगन्धे न समा-यान्ति यतस्ततः। तेषां निर्दरणं कार्यः ततो सूर्वभिरेचनैः ॥ इस्विष्यु कवीजैर्वा कां-स्यनी लीसमायुतैः । कि सिन्नीरवपी डैस सूत्रिपष्टौ रपाचरेत् ॥ पूतिमारस्ययुतान् धूमान् कः मिन्नां य प्रयो जयेत्। भोजनानि क्रमिन्नानि पानानि विविधानि च॥स्यावर्त्ती विधात-व्यं नस्यक्तर्गादिभेषजम् । भोजनं जाङ्गलपायं चीरानविक्ततेष्टं तम् ॥ तथार्बभेदके

3.3

#### सप्तविंशोऽध्यायः ॥

ययातीनवयहाक्तिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः।

बालग्रहाणांविज्ञानं साधनञ्चाष्वनन्तरम्। उत्पत्तिं कारणञ्चीव सुस्रुतैकमनाः गुणु । स्कन्दग्रहस्तः प्रयमः स्कन्दापसार एव च । शक्तुनी रेवती चैव पृतना चात्वपू-तना ॥ पूतना भीतनामा च तथैव सुखमण्डिका । नवमी नेगमेपस यः प्रिट्यहसंजि तः ॥ धोत्रीमात्रोः प्राक्पदिष्टापचाराच्छीचश्वष्टानाङ्गलाचारहीनान् । तस्तान् हृष्टां-स्ति तान्त्रितान्दा पूजाहितो हिंख्रेरते कुमारान्॥ ए ऋथें स्थास्ते न यक्या विभ-न्तोदेहं दुष्टं मानुषैर्विखक्षपा:। आमं वाक्यं तत्समोच्याभिधास्ते लिङ्गान्येषां यानि देहे भवन्ति ॥ गूनाचः चतजसगन्धिकः स्तनिहिंदुक्रास्यो इतचितिकपक्सनितः । छहि-गः मुलुलितचचुंरलारोदो स्कन्दोत्तो भवति च गाढमुण्टिवची ॥ नि:मंचो भवति पुन-भेवत् ससंज्ञः संरब्धः वारचरणैय नृत्यतीव । विष्मूबे छजति विनय जुन्धमानः फेणच वस्जति तत्मखाभिपत । स्रकाङ्गो भयचित्रतो विचङ्गान्धः सं सावित्रणपरिपीडितः

समन्तात्। स्फोटैय प्रतततनुः सदाहपाकै व्यि ज्ञेयो भवति प्रिग्रः चतः प्रकुन्या ॥ रक्ता स्यो इरितमलोऽतिपाग्ड् देहः ग्यावी वा ज्वरमुखपाकवेदनात्तः । रेवत्याव्यथिततनुयः कर्णनासं सद्नाति घ्वमिभिपीडितः कुमारः ॥ सस्ताकः स्विपिति सुखं दिवा न रात्री विड्भिनं स्जात च काकतुल्यगिसः। इर्यातीं हपितनू रहः कुमारस्टणा लुभवित च पूतनाग्टहीत: ॥ यो देष्टि स्तनमितसारकासहिकाक्दीभिज्वेरसहिताभिरद्यमानः । दु-र्व्य र्णः सततमध श्योऽस्त्रगन्धिस्तं व्रूय्भिवजोऽन्धपूतनार्तं ॥ उद्दिग्नी स्शमतिवेपते प्रवयात् संलोनः खपिति च यस्य चान्त्रकूजः। विस्नाङ्गो स्थमतिचार्थ्यते च यस्तं जा-नीयाद्भिषगिह्यीतपूतनात्तेम् ॥ स्तानाङ्गः सुक्चिपाणिपादवन्नो वह्नायीकलुषसिराष्ट-तोदरो यः । सोद्देगो भवति च सूत्रतुल्यगन्धिः स च्चेयः शिश्ररय वक्कमिण्डिकार्तः ॥ यः फी णं वसति विनस्यते व सध्ये सोहे गं विलपति चो हु सी चसाणः । ज्वर्योत प्रतः तमयो वसासुगन्धिर्नि संज्ञो भवति हि नैगमेषज्ष्टः ॥ प्रस्तन्धो यः स्तनदेषो सुच्यते चाविश्रम्हः। तं बालं निवराह्यन्तिग्रहः सम्पूर्णलच्णः ॥ विपरोतमतः साध्यं चिकि-त्से दुचिरार्दितम्। ग्रहे पुराणहविषाभ्यच्य बालं ग्रची ग्रुचि:॥ सर्पपान् प्रकिरेत्ते षां तैलैदो पञ्च कारयेत्। सदासिन्नतञ्चापि जुडुयाडव्यवाइनं ॥ सर्व्य षसीषधीवीजेर्गन्स-साल्यौरलङ्क्षतम्। अग्नये कित्तिकाभ्यश्च खाहाखाहितिसंसारन्॥ नमः स्कन्दाय देवाय यहाधिपतये नमः । शिरप्ता त्वाभिवन्दे ऽहं प्रतिग्रह्योध्व मे बर्लिं। नीक्जो निर्विकारस शिशुमें जायतां भ्रवं॥

### अष्टाविंशोष्ध्यायः॥

प्रयातः स्कन्दग्रहपतिषेषं व्याख्यास्यामः।

स्कन्दग्रहोपसृष्टानां कुमाराणाञ्च ग्रस्थते। वातन्नदुमपत्नाणां निःकाथः परिषेचने॥
तेषां सृलेषु सिद्धञ्च तेलमभ्यञ्चने हितम्। सर्वगन्धसुरामण्डकेटर्य्यावापिमध्यते॥ देवदार्काण रास्नायां मधुरेषु द्रुमेषुच। सिद्धं सिर्णिय सचीरं पानमस्मै प्रयोजयेत्॥ सर्षपाः
सर्पनिर्माको वचा काकादनी पृतम्। उष्ट्राजाविगवाञ्चेव रीमाण्डुदूपनं ग्रिगोः॥ सोमव
स्नीमन्द्रवन्नींग्रमीं विल्वस्य कण्टकान्। सृगादन्याय सृलोनिग्रधितान्येवधारयेत्॥ रक्नानि माल्यानि तथा पताका रक्तायगन्धा विविधाय मच्याः। घण्टा च देवाय बलिनिवे
द्यः सकुक्कुटः स्कन्दग्रहे हिताय॥ स्नानं तिरातं निग्नि चत्वरेषु कुर्यात्पुनः ग्रास्थिवै
नेवस्तु। त्रभिय गायच्यभिमन्त्रिताभिः प्रज्ञालनं चाहुतिभिय वङ्गोः॥ रच्चामतः प्रवच्यासिवालानां पापनागिनीं। त्र्यहन्यहनि कर्त्ये या भिषिग्भरतिद्दितेः॥ तपमां तेजमां
चैवयग्रमां वपुषां तथा॥ निधनं योऽत्ययो देव सते स्कन्दः प्रमीदतु । ग्रहसेनापतिदेवे

देवसेनापतिर्विभुः । देवसेनारिपुद्धरः पातु त्वां भगवान् गुद्धः ॥ देवदेवस्य महतः पान् वकस्य च यः सृतः । गङ्गोमालत्तिकानाञ्च न तेश्रमी प्रयच्छतु ॥ रत्तमाच्याम्बरः श्रीमान् न् रत्तचन्दनभूषितः । रक्तदिव्यवपुर्देवः पातु त्वां क्रींचसूदनः ॥

# ॥ एकोनितंशत्तमोऽध्यायः ॥

ष्यातः स्कन्दापसारप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

विल्ल: गिरीषो मोलोमी सुरसादिश योगण: । परिषेकी प्रयोक्तय्यः स्कन्दापसारणान्ते ये ॥ सर्वगन्धविपक्वन्तु तैलमभ्यञ्जने चितम् । चोरवचकषाये च काकोल्यादी गणे तः या ॥ विपक्तव्यं घृते वापि पानीयं पयसान्वितम् । उत्सादनं वचा चिङ्गयुक्तं स्कन्दग्रे चितम् ॥ ग्रधोलृकपुरीषाणि केशा चस्तिनखा घृतम् । व्रष्ठभस्य च रोमाणि योज्यान्यु- चूपनेऽिष च ॥ अनन्तां कुक्टीं विस्वीं मर्कटींचापि धारयेत् । पक्तापक्तानि मांसानि प्रसन्नं क्षिरं पयः ॥ भूतोदनो निवेद्यस स्कन्दापसारिषोऽवटे । चतुष्पये च कर्त्तव्यं स्नानमस्य यतात्मना ॥ स्कन्दापसारसंज्ञोयःस्कन्दस्य दियतः सखा । विवाखसंज्ञयं ग्रिशोः शिवोऽस्तु विक्तताननः ॥

### ॥ त्रिंशत्तमीऽध्यायः ॥

चयातः प्रकुनीप्रतिषेधं व्याख्यास्यासः।

शकुन्यभिषरीतस्य कार्यो वैद्येन जानता। वेतसास्त्रकिष्यानां निःकाथः परिषेचि ॥
कषायमधुरैस्तै लं कार्य्यमभ्यञ्जने शिश्रोः । मधुक्रोश्रीरच्चीषेरसारिवोत्पलपद्मकैः ॥ रोध्र
पियङ्ग मञ्जिष्ठागैरिकैः प्रदिहेच्छिश्रं । व्रणेषृक्षानि चूर्णानि पथ्यानि विविधानि च ॥
स्कन्दाग्रहे धूपनानि तानीहापि प्रयोजयेत् । धतावरी स्गैर्वाक्षनागदन्तीनिदि ग्धिकाः ॥
लच्मणां सहदेवांच व्रहतीञ्चापि धारयेत् । तिलतण्डु लकं माल्यं हरितालं मनः शिला॥
बिलिश्रेष करञ्चेषु निवेद्यो नियतात्मना । निकुञ्जे च प्रयोक्तव्यं स्नानमस्य यथोविधि ॥
स्कन्दग्रहोपश्रमनं घृतं तच्चे ह पूजितम् । कुर्य्याच विविधां पूजां शकुन्याः कुसुमैः शुमैः॥
श्रन्तरीचचरा देवी सर्वालङ्कारभूषिता । श्रधोसुखी तीच्णतुण्डा शकुनी ते प्रसीद तु ॥
दुर्दर्भना महाकाया पिङ्गाची भैरवस्तरा । लम्बीदरीश दुकर्णी शकुनी ते प्रसीदतु ॥

# एकत्रिंशत्तमीऽध्यायः ॥

श्रयाती रेवतीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

अम्बगन्धाजगृङ्गी च सारिवा सपुनर्नवा। सहे विदारी च तथा कषायाः सेचने हि-

ताः ॥ तैलसभ्यञ्चने कार्यां कुष्ठे सर्जरसेऽिष वा । घवाञ्चक्षर्णककुभधातकीतिन्दुकीषु च ॥ काकोल्यादिगणे चैव पानीयं सिप्पि रिष्यते ॥ कुलत्याः श्रष्ठचूर्णञ्च प्रदेशः सर्वगन्धिकाः ग्रप्तोलूकपुरीषाणि यवायवफलोष्टतम्॥सन्ध्ययोक्भयोःकार्यसेतदुडूपनंशिशोः । वक्षणारिष्टकमयं क्चकं सेन्दुकं तथा ॥ सततं धारयेचापि कृतं वा पौत्रजीविकस् । श्रुक्ताः सुमनसोलाजाः पयः शाल्योदनं तथा ॥ विलिनिवेद्यो गीतीर्थे रेवत्ये प्रयतात्मना । सङ्गमे च भिषक्द्मानं कुर्यादात्रीकुमारयोः ॥ नानावद्मधरादेवी चित्रमाल्यानुलेपना । चलत्कुग्डिलिनी ग्रामा रेवती ते प्रसीदतु ॥ लम्बा कराला विनता तथैव वस्तुप्रविका । रेवती सततं माता सा ते देवी प्रसोदतु ॥

### द्वात्रिंशत्तमोध्यायः।

श्रयातः पृतनापतिषेधं व्याख्यास्यामः।

कपीतयङ्गाऽरलुको वर्णः पारिभद्रकः । श्रास्कोता चैव योज्याः स्युर्ब्बालानां परिकेवने ॥ वचा वयस्या गोलोसो हरितालं सनःशिलाः । कुष्ठं सर्ज्ञरसयैव तैलार्थं वर्ग

इस्रते ॥ हितं प्टतं तुगाचीर्थां सिढं मधुरकेषु च । कुष्टतालीशखिदरं चन्दनस्थन्दने तया ॥ देशदाक्ष्वचाहिङ्गुकुष्ठं गिरिकदम्वकः । एलोहरेणवयापि योज्या उद्गूपनेसदा॥
गन्धनाकुलिकुक्षोव्धामज्जानो वदरस्य । कर्कटास्य प्टतस्वैव धूपनं सर्पपैः सह ॥ काकादनीं चित्रफलां विस्वीं गुद्धाश्व धार येत् । सत्स्योदनश्च कुर्वीत क्षश्यरां पत्रलं
तथा ॥ शरावसम्युटे कृत्वा बलिं शून्यग्टहे हरेत् ॥ उच्छिष्टेनाभिषेकेण शिरिस स्नानमियते । पूज्या च पूत्रना देवौ वलिभिः सोपहारकः । धिलिनास्वरसंवीता सलिना
क्वमृद्धं जा ॥ शून्यागाराश्विता देवी दारकंपातु पूत्रना । दुर्दर्शना सुदुर्गन्था करालाः
सोचकालिका ॥ भिन्नागाराश्वया देवी दारकंपातु पूत्रना ॥

#### ॥ त्रयस्त्रिंशत्तमोज्ध्यायः ॥

#### श्रयातोऽन्धपूतनाप्रतिषेधं व्याख्यास्यासः।

तिक्तकद्रमपत्राणां काष्यः काष्योऽवसेचने। सुरासीवीरकं कुष्ठं हरितालं समः शि-ला ॥ तथा सर्जरसय व तेलार्थमुपदिग्यते। पिप्पत्यः पिप्पलीमूलं वर्गां सध्रको सधु ॥ ग्रालपणीं हहत्वी च प्रतार्थमुपदिग्यते। सर्वगन्धः प्रदेहस्य गात्रेष्वच्णास्य शीतलैः ॥ पु-रीषं कौक् टं केशांसम्म सर्पा त्वचन्तथा। जीर्णाच्च भित्तुसङ्गाटीं धूपनायोपकल्पयेत्॥ कु क्कुटीं सर्वटीं शिम्बीमनन्ताः च्वापि धारयेत्। सांसमामं तथा पक्षं श्रोणितच्च चतुष्पथे॥ निवेद्यमन्तस्य ग्रहे शिशीरचानिमित्ततः। शिशीस्य स्वपनं कुर्य्यात्सर्वं गन्धादिकैः शुभैः ॥ कराला पिक्वा मुण्डा कषायास्वरवासिनी। देवो सालिममं प्रीता संरच्यत्वन्धपूतना॥

# चतुस्तिंशत्तमोग्ध्यायः॥

श्रवातः गीतपूतनाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

कियां सुवहां विस्वीन्तया विल्वं प्रचीवलं। नन्दीं भक्षातकीञ्चापि परिषेति प्रयोः जयेत्॥ वस्तस्त्रं गवां मृतं सुस्तञ्च सुरदात् च। कुष्ठञ्च गर्व्यं गन्धाञ्च तैलार्थभवचारयेत् ॥ रोहिणीसर्जखदिरपलागककुभत्वचः। निःकाष्य तिस्मित्रःकाथे सच्चीरं विपाचितं॥ गर्धीलूकपुरोषाणि वस्तगन्धामहेस्त्वचः॥ निस्वपत्नाणि मधुकं धूपनार्थे प्रयोजयेत्। धार्यदेषि लस्वाञ्च गुन्धां काकादनीं तथा॥ नद्यां सुद्गक्ततैञ्चान्नौ स्तर्पयेच्छीतपूतनाम्। देव्यै देयसोपहारो वाक्णीक्षिरं तथा॥ जलाशयान्ते वालस्य स्नपनं चीपदिश्यते॥ सुर्गीदनाशना देवो सुराशीणितपायिनी। जलाशयालया देवो पातु त्वां भीतपूतना॥

## ॥ पञ्जलिंशत्तमोग्ध्यायः ॥

त्रयातो सुखमिण्डिकाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

किपिस्यविल्वतकिरीवांशीगन्धर्वहस्तकाः। कुविराची च थोज्याःस्युर्वालानां परिषेच-ने ॥ स्वरमैर्श्वह्नचाणां तथाजहरिगन्धयोः। तैलं वसाच संयोज्य पचेदश्यञ्चने शिशोः॥ सधूलिकायां पयिस तुगाचीर्याङ्गणे तथा। सधुरे पञ्चसूले च कनीयसि छुतं पचेत्॥ वचासर्ज्ञरमः कुष्ठं सिपयोद्यपने हितम्। धारयेदिपि जिह्वाय चाषचीरिक्सिप्पेजाः॥ व णकं चूर्णकं माल्यमञ्चनं पारदं तथा। मनःशीलाचीपहरेद्गोष्ठमध्ये बलिं तथा॥ पा-यमं सपुरोडासं बल्वर्थमुपहारयेत्। मन्त्रपूताभिरद्भिय तत्रे व स्नपनं हितम्॥ श्रलङ्कृता कृपवती सुभगा कामकृपिणी। गोष्ठमध्यालयरता पातु त्वां सुख्मिण्डिका॥

### ॥ षट्तिंशत्तमो प्रधायः ॥ भयातो नैगसेवप्रतिषेधं व्याख्यास्यासः।

विस्वाग्निमत्यणूतीकाः कार्याः स्यः परिषेचने । सुरासीवीरधान्यास्त्रैः परिषेकय गस्यते ॥ प्रियङ्ग सरलानन्ताग्रतपुष्पाकुटन्नटैः । पचेत्रेलं सगोस्त्र्ते देधिमस्त्वस्त्रकाञ्चिन्तः ॥ पञ्चम् लहयकाथे चीरे मधुकेषु च । पचेद्ष्यतञ्च मेधावीखर्जूरीमस्तकेऽपि च ॥ वः चा वयः स्थां गोलोमीं जटिनां वापि धारयेत् । उसादनं चात्र स्कन्दापस्मारनाग्रनम् सिखार्थकवचा सङ्क कुष्ठं चैवा सतः सह । भन्नातका जमोदाय सितमु पूपनं गिग्नीः ॥ मर्केटोलू कर्माणां प्रीषाणि नवग्रहे । धृपः सप्ते जने कार्यां वालस्य सितमिच्छेता ॥ तिः लत्य कुलकं माल्यं भन्नांय विविधानिष । कुमारियस्मिषाय वच्चमूले निवेदयेत् ॥ श्रधस्ता स्वाह्म स्वाह्म चोपदिश्चते । विलं न्यगोधवृत्तेषु तिथी षष्ट्यां निवेदयेत् ॥ प्रजान्त्र स्वाह्म स

#### सप्तिविंशोऽध्यायः ॥

#### भयातो ग्रहोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः।

नव स्क्रम्दादयः प्रोत्ता बालानां य इसे ग्रहाः श्रीमन्तो दिव्यवपुषी नारीप्रुपविग्र-इा: ॥ एते गुइस्य रचार्यं क्वत्तिकीमाग्निशूलिभिः। स्टा: शरवनस्यस्य रचितस्यास्मतेज-सा ॥ स्त्रीविग्रहा ग्रहा ये तु नानारूपामयेरिताः । गङ्गोम।क्षांत्तकानाञ्च ते मार्गा रा-जसा मताः । नैगमेषस्तु पार्व्वत्या सृष्टी मेषाननो यहः । कुमारधारी देवस्य गुहस्यात्म-समः सखा ॥ स्कन्द।पसारमंत्रो यः सोऽग्निन।ग्निससद्युतिः। स च स्कन्दसखा नाम विशाख इति चोच्यते ॥ स्कन्दः सृष्टो भगवना देवेन त्रिपुरारिणा । विभक्ति चापरां सं-जां जामार इति स यह:॥ बाललीलाधरी योऽयं देवी च्ट्राग्निसन्भव:। मिष्याचारेषु भ-गवान् खयं नैष प्रवत्ते ॥ कुमारः स्कन्दसामान्यादव केचिदपण्डिताः । ग्रह्णातीत्यः ल्पविज्ञाना ब्रुबते देहचिन्तका: ॥ तती भगवति स्कन्दे सुरसेनापती कते। उपतस्यय -हाः सर्वी दोप्तग्रिताधरं गुहं ॥ ऊत्तुः प्राञ्जलयसैनं हित्तं नः संविधतस्ववै । तेषामर्थे तत-स्कन्दः ग्रिवं देवसचीदयत्॥ ततो ग्रहास्तानुवाच भगवान् भगनेवहृत् । तिर्थ्यग्योनिं मानुषच दैवच त्रितयं जगत्॥ परसरोपकारेण वर्त्तते धार्यतेऽपि च। देवा मनुष्यान् प्रोणन्ति तैर्थ्यग्योनीस्त्यैव च ॥ वर्त्त सानैर्यथा कालं शीतवधीं श्वाकतिः । इत्याञ्जलिन-सस्कारजपद्दोमत्रतादिभिः ॥ नराः सस्यक् प्रयुक्तै य प्रोणन्ति त्रिदेवेष्वरान् । भागधेयं विभक्तच ग्रेषं किच्चित्र विद्यते॥ तद्युषाः कं ग्रुभा हिंडि बीलेप्वेव भविष्यति। कुलेषु येषु नेज्यन्ते देवाः पितर एव च ॥ बार्लनाः साधवस्वैव गुरवोऽतिययस्तथा । निवृत्ताचार-शीचेषु परपाकोपभोजिषु ॥ उच्छन्नबलिभिचेषु भिन्नकांस्थीपभोजिषु । गरहेषु तेषु ये बालास्तान् रहिष्यमगङ्गिताः ॥ तत वो विपुता हित्तः पूजा चैव भविष्यति । एवं ग्रहाः समृत्पना बालान गरह्णान्त चाप्यतः ॥ यहोपसृष्टा बालास्तु दुश्विकत्यतमा मताः । वै-कल्य' सरणं चाग्र भ्रुवं स्कन्दग्रहे सतम् ॥ स्कन्दग्रहोऽत्यु गतमः सर्वोष्ये व यतः स्मृतः । मन्यो वा सर्व्य रूपस्तु न साध्यो ग्रह उचाते॥

#### ॥ अष्टितिं शत्तमोध्यायः ॥

ययातो योनिव्यापत्पतिषेषं व्याख्यास्यामः॥

प्रवृह्ण वात्यर्थमुपसेवते । क्चरुर्वनवानायास्तस्या वायुः प्रकुष्यति ॥ स दुष्टो योनिमासाय योनिरोगाय कन्यते । त्रयाणामपि दोषाणां यथास्वं नचणेन तु ॥ विंगतिर्व्यापदोयोनेनिंदिष्टा रोगसङ्ग्रहे । मिष्याचारेण ताः स्त्रीणां प्रदुष्टेनात्तेवेन च ॥

जायन्ते वीजदीषास दैवाच ऋणु ताः पृथक्। उदावर्ता तथा बस्या विस्ता च परि-मुता ॥ वातका चेति वातोत्या पित्तोत्या क्षिरचरा । वामिनी संसिनी चापि पुत्रन्नी-वित्तला च या॥ अत्यानन्दा च या योनिः कार्णिनी चरणाइयं। स्रीष्मका सक्तपा च्रेया षण्डी च फलिनी तथा॥ महती स्चिवक्का च सर्व्य जीति विदोषजा। सफेनिलसुदाव-र्ता रजः क्षच्छेणमुंचित ॥ बन्यां नष्टार्त्तं वां विद्यादिष्म्ता नित्यवेदनां । परिष्मुनायां भ-वित गास्यधर्मे क्जा भूगं ॥ वातला कर्कणा स्तव्या गुलनिस्तोदपीडिता । चतस्रविष चादासु भवन्यनिलवेदनाः ॥ सदाहं प्रकिरत्यस्यं यस्याः सा लोहितच्चरा । सवातमः दुगिरेही जं वामिनी रजसायुतम् ॥ प्रसंसिनी स्पन्दते तु चोभिता दःप्रसूख या । स्थितं स्थितं इन्ति गर्भे पुनुष्तीं रक्तमंस्रवात् ॥ श्रत्यर्थं पित्तला योनिर्दोष्टपाकञ्चरान्विता। चन तस्विप चादासु पित्तलिङ्गोच्छ्यो भवेत्॥ अत्यानन्दा न सन्तोषं यास्यधर्मेण गच्छ-ति। कर्णिन्यां कर्णिकायोनी स्रेषास्म्यान्तु जायते ॥ मैथुनाचरणातपूर्वं पुरुषादतिहि-चते। बहुशयातिचरणादन्या वीजं न विन्दति॥ स्रोधाला पिच्छिला योनिः कगड़ यु-क्तातिशीतला। चतस्विप चाद्यासु श्लेषालिङ्गीच्छितिभवेत्॥ अनार्तेवस्तना षण्डी ख-रसार्या च मैथुने। अतिकायग्रहीतायास्तर्खाः फलिनी भवेत्॥ विव्वतातिमहायोनिः स्चोवक्कातिसंवता। सर्व्य लिङ्ग ससुखाना सर्वदोषप्रको पजा ॥ चतस्रव्यपि चाद्यासु सर्वेः लिङ्गोच्छितिभवत्। पञ्चासाध्या भवन्तोमा योनयः सर्वदोषजाः ॥ प्रतिदोषन्तु साध्यासु स्रोह।दिक्रम द्रथते। द्याद्त्तरवस्तीं विशेषेण यथोदितान् ॥ कर्क्या श्रीतलां स्तब्धा-मपस्पर्भाच भैथने । कुश्लीखं दैरपचरेत्सान्पौदकसंयुतैः ॥ मधुरीषधसंयुक्तान् वेशवारांश्व योनिषु। निचिपेदारयेचापि पिचुन्ते लमतन्द्रितः ॥ धावनानि च पथ्यानि कुर्व्वीतापु-रणानि च। श्रोषचोषान्वितासुतं कूर्य्याच्छीतं विधि भिषक्। दुर्गस्यां पिच्छिनां चापि चूर्णै: पञ्चकषायजै: ॥ पूर्येद्राजहचादि कषायैश्वापि धावनम् ॥ योन्यान्तु पूयस्राविन्यां शोधनद्रव्यसंभृतै:। सगोमूत्रै: सलवणै: पिण्डैरापृरणं हितम्॥ वहतीफलकल्कस्य दिष्ठ-रिद्रायुतस्य च । कण्डू मतीमपस्पर्भा पृरयेडू पयेत्तया । वर्त्ति प्रदद्यात्कर्णिन्यो शोधन-द्रव्यस्भातां। प्रसंसिनीं प्रताभ्यक्तां चीरिखदां प्रवेशयेत्॥ पिधाय वेशवारेण तती व-न्यं समाचरेत्। प्रतिदोषं विदध्याच सुरारिष्टासवान् भिषक् ॥ प्रातःप्रातिनेषेवेत रसी-नादुद्धतं रसं। चीरमांसरसपायमाहारं विद्धीत च ॥ ग्रुकार्त्त वादयो दोषाः स्तनरी-गाय कोत्तिताः । क्लै व्योत्यानानि मृदस्य गर्भस्य विधिरेव च । गर्भिणीपतिरोगेषु चि-किसा साप्य दाहता। तां सर्वेषा प्रयुक्तीत यीनित्यापस् बुहिमान् ॥ अपप्रजातारीगां-य चिकित्सेदुत्तराद्विषक्। इति सुयुताचार्थ्यविरचिते चायुर्वेदशास्त्रे सुयुतीत्तरतन्त्रे कौ-मारसत्यं समाप्तम्॥

### एकोनचत्वारिंशत्तमीध्यायः॥

अयाती ज्वरप्रतिषेधं व्याख्यास्यासः॥

येनास्तमपा सध्यादुष्तं पूर्विजन्मनि । यतोऽमरत्वे सम्प्राप्तास्तिद्यास्तिद्विख-रात् ॥ शिष्यास्तं देव मासोनं पप्रच्छुः सुश्रुतादयः । व्रणस्थोपद्रवाः प्रोत्ता व्रणिनाम-प्यतः परं ॥ समासाद्वासतय व वृद्धि नो भिष जांवर । उपद्रवेंग जुष्टस्तु वृगः कच्छे ग सिध्यति ॥ उपद्रवास्तु व्रणिनः कच्छु साध्याः प्रकीत्ति ताः । प्रकीणवन्तमांसस्य दीषधाः तुपरिचयात् । तसादुपद्रवान्कत्सान् ब्रूहि नः सचिकित्सितान् । सर्वेकार्यदिकित्सासु ये छष्टाः परमर्षिभिः ॥ तेषां तहचनं शुला प्राव्यवीद्भिषजांवरः । ज्वरमादी प्रवच्यामि स रोगानी कराट् स्मृतः ॥ रूटकोपाग्निसस्थतः सर्वसूत प्रतापनः । तैस्तैं नीमभिरित्येषां सत्वानों परिकीर्त्यते ॥ जन्मादी निधने चैव प्रायी विग्रति देहिन: । अतः सर्वेविका-राणासयं राजा प्रकीर्त्तित: ॥ ऋते देव सनुषयेभ्यो नान्यो विषहते तु तं। कर्माणा ल-भते तसाह वलं मानुषादिष ॥ पुनर्वेव चुतः खर्गाश्मानुष्य मनुवर्तते । तसात्ते देव-भागेन सहन्ते मानुषा ज्वरं ॥ श्रेषाः सर्वे विषयन्ते तैथ्यग्योना ज्वरादिताः । स्वेदाव नीधः सन्ताषः सर्वाङ्गग्रहणं तथा ॥ विकारा युगपद्यस्मिन् ज्वरः स परिकोत्ति तः । दो-वै: पृथक् समस्तैय दन्दै रामन्तुरेव च ॥ अनेक कारणोत्पनः स्मृतस्वष्टविधी ज्वर: । दोषाः प्रकुपिताः खोषु कालेषु खोः प्रकोपनैः ॥ व्याप्य देहमधेषेण ज्वरमापादयन्ति हि। दृष्टाः खहेत्भिदीषाः प्राप्यामाश्यमुष्यणा । सहिता रसमागत्य रसखेदप्रवाहिणां स्त्रीतसां मार्गमावत्य मन्दीकत्य इताग्रनं ॥ निरस्य विहत्याणं पंतिस्थानाच केवलं। शरोरं समभित्याय खकालेषु ज्वरागमं ॥ जनयन्यय दृष्टिच खवर्णेच लगादिषु । मि-थ्यातियुक्तौरिप च स्ने हादौ: कर्मभिर्नृणां ॥ विविधादभिष्ठाताच रोगोत्थानात्प्रपाकतः यमात्वयादजीणीच विषात्मात्म्यत्पर्ययात्॥ योषधीपुष्पगन्धाच योकावचवपीड-नात्। श्रभिचाराभिशापाभ्यां मनोभूताभिशङ्कया॥ स्त्रीबामपप्रजातानां प्रजातानां तथाहितैं:। स्तन्धावतर्णे चैव ज्वगे दोषै: प्रवत्ते । तैर्वेगविद्ववहुधा समुद्रभान्ते वि-सार्गगै:। विचिष्यमानीऽन्तरग्निभेवत्याश वहिश्वरः ॥ क्षाश्च चाप्यपान्धात् यसात्तसा ञ्ज्वरातुरः । भवत्यत्य्षागात्रयः न च स्विद्यतिं सर्वयः ॥ समोऽरतिर्विवर्णत्वं वैरस्यं न-यनप्रवः। इच्छादेषी मुद्रुवापि गीतवातातपादिषु ॥ जृत्याक्षमदी गुरुता रोमहर्षीऽत-चिस्तमः। अप्रदर्षय भीतञ्च भवत्युत्पत्स्थति ज्वरे॥ समान्यतो विशेषात्त् जुमात्यर्थं समीरणात् । पितान्वयनयोदीहः कफानान्नाभिनन्दनं ॥ सर्व्व लिङ्गसमावायः सर्वदोषप्र-कोपजी। दयोद यस्त रूपेण संस्टष्टं दन्दनं विदुः ॥ वेपयुर्विषमो वेगः कर्फीष्ठमुखशोष-

णम्। निद्रानागः चवस्तभो गावाणा रोच्यमेव च॥ शिरोहृद्गावस्यवत्नवैरस्यं वहवि ट्कता। जुमाध्मानं तथा शूलं भवत्यनिलजे ज्वरे ॥ वेगस्तीच्णोऽतिसारश [निद्रालातं तथा विभि:। कारहीष्ठमुखनासानां पाक: स्वेदय जायते ॥ प्रलाप: कटुता वक्को सूर्च्छा दाही सदस्त्रषा। पोतविषसूत्रनेत्रलं पैत्तिके स्त्रस एवच ॥ गौरवं ग्रीतसुत्को भी रोसइ-षीँऽति निर्ता। स्रोतोरोधी रगल्पत्वं प्रसेको सधुरोस्यता॥ नात्युण्गात्रताच्छ दिरहः-सादोऽविपाकता। प्रतिश्वायोऽक्चिः कासः कपाजेऽच्यो य शक्तता॥ निद्रानाशो भ्रमः म्बामस्तन्द्रा सुप्ताङ्गताक्वि:। तथा मोहो सदः स्तभो दाहोशीतं हृद्यिया ॥ पितिश्व देण दोषाणासुनमादः प्यावदन्तता। रसना पर्षा क्षणा सन्धिमृद्यीस्थिजा रुजः॥ निभ्गन क लुपे ने ले क भी प्रव्दक्गन्विती प्रकापः स्रोतसाम्याकः कू जनं चेतनाच्यतः॥ स्वेदस्त्रपुरीषाणामल्पणः सुचिरात्सृतिः। सर्वजे सर्वेलिङ्गानि विशेषञ्चात मे शृणु॥ नात्युण्गीतोऽरपमंत्रो धान्तप्रेची इतखरः । खर्जित्वः गुष्ककण्ठः स्वेदविषसृतवर्जितः सासनिभ्गनहृदयी भक्तदेषी हतप्रभः । खसन् निपतितः ग्रेते प्रलापोषद्रवायुतः ॥ तमिन्यासिन्याहर्इतीजसमयापरे। सिन्यातज्वरं कच्छ्रमसाध्यपरे विदु:॥ निद्री-पेतमभिन्यामं चीणमेनं इतीजमं। संन्यस्तगात्रं संन्यामं विद्यात्सर्वात्मके ज्वरे। श्रोजो विसंसते यस्य पित्तानिनसमुच्छ्यात्॥ स गात्रस्तरभशोताभ्यां शयने स्यादचेतनः। श्रवि जाग्रत्खपन् जन्तु स्तन्द्रालु य प्रलापवान् ॥ संहष्टरोमा स्नस्ताङ्गो सन्दसन्तापवेद-नः। श्रीजो निरोधजं तस्य जानीयात्कुमको भिषक् ॥ सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे दार-श्रेऽिष वा। प्नघीरतरो भूला प्रश्मं याति इन्ति वा॥ दिदोषीच्छाय लिङ्गास्त् दन्द-जास्त्रिविधाः स्छताः । जुम्भाध्मानदोत्कम्पपर्वभेदपरिच्चयाः ॥ त्रट्प्रलापाभितापाः स्युच्च रे मः रुतपैत्तिके । शूलकासकफोरक्षेश शोतवेषयु पीनसाः ॥ गौरवाकचिवष्टरभा वातस्य प्रममुद्भवे । योतदान्ताक्तिस्तम्भखे दमोत्तमदश्चमाः ॥ कामाङ्गसादत्त्वामा भः वित्त कफपैत्तिके। चमाणां ज्वरसुक्तानां मिथ्याहारविहारिणां ॥ दोषः खन्पोऽपि संवद्वी देहिनामनिलेरितः। सततान्येद्युषत्राख्यचातुर्थान् सप्रलेपकान् ॥ कफस्यान-विभागेन यथासङ्घां करोति हि । यहोराचादहोराचात् स्नानात् स्थानं प्रपद्यते॥ तत्यामाण्यं प्राप्य घोरं कुर्याज्ञ्वरं नृणां। तथा प्रलेपको ज्ञेयः शोषिणां प्राणनाश-नः ॥ दुर्श्वितिरस्रतमो मन्दः सुकष्टो घातुशोषक्षत्। कपस्थानेषु दोषस्तिष्ठन् हित्रिच-तुर्वं वा॥ विपर्ययाख्यान् कुक्ते विषमान् कच्छमाधनान्। परो हेतुः स्वभावो वा विषमें के बिदोरित. ॥ श्रागन्तु यानुबन्धों हि प्रायभो विषमञ्चरे। वाताधिकत्वातप्रव-दिन्ति तज् झारतियकञ्चापि चतुर्यकञ्च। श्रीपात्यके मद्यसमुद्भवे च हेतुं ज्वरे पित्तकः-तं वद्ग्ति ॥ प्रलेपमं वातवलायकञ्च कफाधिकत्वेन यदन्ति तज्जाः । सृक्षांनुवन्धा

विषमञ्चरा ये प्रायेण ते दन्दसमुत्यितास्त् ॥ त्वकस्थी स्रोपानिनी शीतमादी जनयतो ज्वरं ॥ तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च। करोत्यादौ तथापिनं त्वक्ष्यं दाइमतीव च ॥ तिसान्प्रशान्ते त्वितरी कुर्वतः शीतमन्ततः । दावेती दाइशीतादि ज्वरी संसर्गजी स्मृती ॥ दाइपूर्वस्तयोः कष्टः क्षच्छ्रसाध्यतमः स्मृतः । प्रसक्तश्वाभिघः-तोत्थयेतनाप्रभवस्तुयः ॥ रात्राङ्कीः षट्सुकालेषुकीत्तितेषुयया पुरा। प्रसन्च विष-मोऽभ्येति मानवं बहुधा ज्वरः॥ सचापि विषमो देहं न कदाचिहिसुञ्चति। ग्लानि-गौरवकाध्यें भ्यः स यसान प्रमुचते ॥ वेगे तु समितिकाला गतोऽयमिति लच्चते । धा-वन्तरस्थोलोनवात्र सौच्म्याद्पलभ्यते ॥ घल्पदोषेन्धनः चीणः चीणेन्धन इवानलः। दोषोऽस्पोहितसम्भूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ॥ धातुमन्यतमं प्राप्य करीति विषमज्व-रम्। सन्ततं रसरक्षः सोऽन्येयुः पिश्चितात्रितः॥ मेदोगतस्वतीयेऽन्हि वस्थिमज्जगतः पुनः। कुर्याचातुर्यकं घोरमन्तकं रोगसङ्गरम्॥ केचिङ्गताभिषङ्गोत्यं ब्रुवते विषमज्वर-म्। सप्ताहं वा दशाहं वा दादशाहमधापि वा॥ सन्तत्या योऽविसरी स्यात्सन्तत: स निगदाते। अहोरावे सततको दी कालावनुवत्तेते॥ अन्येद्यष्कस्त्वहोरावादेककालं प्र-वर्त्तते ॥ त्रतीयकम्त्रतीयेऽ क्लिचतुर्धे अत्ति चतुर्धकः ॥ वार्तनतीष्ट्रयमानस्त् यथा पूर्वेत सागर:। वातैनोदीरितास्तददोषाः कुर्वन्ति वैज्वरान्॥ यथा वेगागमे वेलां कादियत्वा महोदधः । वेगहानौ तदेवाभ्यस्तत्वैवान्तर्विधीयते ॥ दोषवेगोदये तहदुदीर्य्यात ज्वरोऽः स्य वा । वेगहानौ प्रशास्येत यथान्तः सागरे तथा ॥ विविधेनाभिघातेन ज्वरो यः संप्रव-र्त्तते। यथा दोष प्रकोपन्तु तथा अन्ये ततं ज्वरम्॥ ग्राबास्यता विषक्तते दाशातीसार हृद् ग्रहाः। श्रभकार्क पिपासा च तोदो सूच्छविलचयः।श्रोषधीगन्धजे सूच्छीगिरोर्क्च-वयुस्तया। कोमज चित्तविश्वं गस्तन्द्रालस्यमभक्तक्षाह्वदयेवेदना चाशु गात्रस परिशु-थति । भयात्प्रलापः श्रीकाचभवेत्कोपाचवेपयु ॥ श्रीभचाराभिशापाभ्यांमो इस्ट ग्णाभिजा यते।भूताभिषद्गादुद्दे गहास्यकम्पनरोदनम्॥ यमचयाभिघातेभ्योदेहिनांकुवितोऽनिलः। पूर्याखाखिलं देहं ज्वरमापादयेद्भग्रं॥रोगाणां तु समुखानादिदाहागन्तुतस्तथा। ज्व रोऽपरः सम्भवति तैस्तैरन्यैय हेतुभिः॥ दोषाणां स तु लिङ्गानि कदाचिन्नातिवत्ते। गम्भीरस्तु क्वरो ज्ञेयौ ह्यन्तर्दाहिन तृष्ण्या। ग्रानहत्वेन चात्यर्थं म्बासकासोद्गमेन च। इतप्रभेन्द्रियं चामं दुरात्मनसुपदुतम् ॥ गम्भीर तीक्णवेगार्त्तं ज्वरितं परिवर्ज्जयेत्। ही-नमध्यादिनौदीषे स्तिसप्तदादगाहिकः ॥ ज्वरवेगो भवेत्तीत्री यथापुर्वे सुखप्रियः । इति ज्वराः समाख्याताः कम्मे दानी प्रवच्यते॥ज्वरस्य पूर्व्व रूपेषु वर्तमानेषु वृहिमान्। पाययेत् वृतं खच्छं ततः स लभते सुखम् ॥ विधिर्माक्तजावेष पैत्तिकेषु विरेचनम् । सृदु प्रच्छः र्दनंतद्वलफ्जेषुविधीयते ॥ सर्वेवदोषजेषू त्रं यथ।योषं विकल्पयेत् । श्रस्ते इनीयोः

ऽयोध्यस संयोज्य लङ्गादिना ॥ रूपपायूपयोर्बिद्यानानात्वं विज्ञधूमवत् । प्रयान-रूपेषु हितमेकान्ते नापतपंगम् ॥ चासाधयस्य दोषे तु सोत्क्षे ये वमनं परम्। धान-बस्तिमितेदां केथावन्तं कालमातुरः ॥ कुर्यादनगनं तावत्ततः संसर्गमाचरेत् । नलङ्ग-येकारतने चयने मानसे तथा॥ अलङ्गाञ्चापि चेपूर्वे दिव्रणीये प्रकीर्तिताः। अनव-स्थितदोषाग्नेर्लङ्घनं दोषपाचनम् ॥ ज्वरघ्नं दीपनं कांचाक्चिलाववकारकम् । सृष्टमाः कतिवण्सृतं च्तिपासाऽसहं सवुम्॥ प्रसन्नात्मे न्द्रियं चामं नरं विद्यातमुलाङ्घितम्। वनचयस्त्वाभीवस्तन्द्रानिद्राभ्नमक्तमाः॥ उपद्रवाय स्त्रासाद्याः सन्भवन्त्यतिनाङ्वनात्। दीपनं कफविच्छे दि पित्तवातानुसोधनम् ॥ कफवातच्चरात्रेथो हितसुणाब्बु त्ट्रिकः दं। ति सार्दवसदीषस्त्रीतसां शीतसन्यथा॥ सेव्यमानेन तोयेन ज्वरः शीतेन वर्षते। वित्तमयविषीत्वेषु भीतलं तिक्तकोः भ्रतम्॥ गाङ्गेयनागरोशीरपपटोदीचाचन्दनैः। दी-पनी पाचदीलघी ज्वरात्तांनां ज्वरापद्याश्चनकालेहिता पेया यथास्वम्याचनैः कता।वहु-दोषस्य मन्दारने : सप्तरातात्परं ज्वरे॥ लङ्घनान्ते यवाग्भिर्यदा दोषो न पच्यते। तदा तं सुखवैरस्य तृष्णारोचकनामनैः । कषायैः पाचनैद्धं यौज्वरन्नौ सस्य।चरेत् । पश्चमू-लोकपायन्तु पाचनं पवनज्वरे ॥ सचीद्रं पैत्तिके सुस्तकटुकेन्द्रववैः क्तम् । पिष्ण्वाः । दिक्कषायन्तु कफ्रजे परिपाचनम् ॥ इन्दर्जेषु तु संखष्टं दद्यादय विवर्ज्ययेत्। पीता-स्व लीक्विती भुक्ती जी णीं ची ण: पिपामित: ॥ सदी ज्वरे लवी देखे प्रचलेषु मलेषु च। पक्षं दोषं विजानीयाञ्चरे देयं तदीषधं ॥ दोषप्रक्षतिवैक्षत्यादेकेषां पक्षलचयम्। हः-दयोद्देष्टनं तन्त्रा लालास् तिररोचकः ॥ दोषाप्रतित्रालस्यं विवन्धो बहुसूत्रता । गु-क्दरत्मस्वेदो न पत्तिः शक्तोऽतिः ॥ स्वापः स्तन्तो गुक्तवच गावाणां विक्रमार्दवं। मुखस्यागुविरम्लानिः प्रसङ्गी बलवान् ज्वरः ॥ लिङ्गैरेभिविजानीया उज्वरमासं विचच-णः। सप्तरात्रात्यरं कचि जन्यन्ते देयसीषधं । दयरात्रात्यरं केचिद्दातव्यसिति निश्चितां पैत्तिने वा ज्वरे देयसल्पकालससुत्यिते ॥ श्रविरज्वरितस्यापि देयं स्थाद्दीषपाकतः। सेषजं द्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरं ॥ शोधनं शसनीयन्तु करोति विषमज्वरम् । च्यवमानं ज्वरोत्सिष्टमुपेचीत मलं सदा ॥ श्रतिपवत्तीमानञ्च साधयेदतिसारवत् । यदा कोष्टानुगः: एका विवदाः स्रोतसांसलाः ॥ श्रविरज्वरितस्थापि तदा द्याद्विरेचनम् । पको हा निहं तीदोषो देहे तिष्ठन् महात्ययं॥ विषया ज्वरं कुर्याद्व ज्यापद्मेव च तस्मात्रिर्देश्णं कार्यं दीषाणं वमनादिभिः॥ प्राक्षमं वमनं चास्य कार्थमास्यापनं त-था। विरेचनं तथा कुर्थाच्छिरसस बिरेचनम्॥ क्रमेण बिलने देयं वमनं स्नीषाके ज्व-है। यित्तप्राये विरेकस्तु कार्यः प्रशिथिलागये॥ सन्जेऽनिलजे कार्यः सोदावर्त्ते नि क्रहणं। कटीपृष्ठग्रहात्तं स्य दीप्ताम्ने रनुवासनम्॥ शिरोगौरवश्रूनप्तसिन्द्रियप्रतिबोध-

नम्। ऋफाभिपने शिरसि कार्यां सूर्वु विरेचनम् ॥ दुर्बलस्य समाधातसुदरं सक्जं दी-हित्। दाक्हैमवतीकुष्ठवताह्वाचिङ्गसैन्धवै: ॥ श्रक्किपष्टैः सुखीषाँ य पवनेतृषु मागते। ज्वमूत्रपुरीषाय गुदे वित्तं निधापयेत् ॥ पिप्पजोपिप्पलोमूलयवानीचव्यसाधितां । पा-ययेत यवाग् वा मारताचनुक्तीमनीं ॥ ग्रह्मस्थोभयतो यस्य ज्वरः गान्ति न गच्छति सग्वदोषहचस्य तस्य तं सिर्णिषा जरीत्॥ क्षत्रश्चैवास्पदोषञ्च शमनीयैक्पाचरेत्। उप-वामैर्बल खन्त ज्वरे सन्तर्पणी त्यिते ॥ क्लिकां यवागूं भन्दाब्बित्यार्नं पाययेवरम् । त्यट्क-दिदाहवर्मात्तं मद्यपं लाजतपंषं ॥ सचौद्रमश्यसा पशाञ्जोर्षे यूषरमीदनम् । उपवास-असकते चोणे वाताधिके ज्वरे ॥ दोप्ताग्विं भोजयेत्प्राज्ञो नरं मांसरसीदनम्। सुदुग यूषीदनञ्चापि चितं काफसमुखिते ॥ स एव सितया युक्तः भीतः पित्तज्वरे चितः । द डिमामनम्दुगानां यूषवानिलपैत्तिने । इस्त्रसूनकयूषेण भोजयेत्कफवातिने ॥ पटोलः निख्यपुषस्तु पष्यः पित्तकफात्मके । दाइच्छर्दियुतं चामं निरत्रं हत्यायार्दितम् गृ सिताो चोद्रयुतं लाजतर्पणं पाययेत चा कफपित्तपरीतस्य योस्र उद्यक्षित्तिनस्तया ॥ मद्यनिः त्यस्य न हिता यवागूस्तमुपाचरेत्।। यूषेरमस्त्रेर्वा जाङ्गलैर्वा रसेर्चिते: ।। मद्यं पुराणं सन्दां को थेवा को पहितं हितम्। सच्चोषं वितरे तक्ष इफारो चकपी डिते ॥ छ गोऽ लपदी ष दीनय नरो जोणेज्वरादित ।विवय स्ष्टदीपयन्यः पित्तानिलज्वरो॥पिपासार्तः सदाही यापयसा स सुखी अवेत्। तदेव तु पयः पोतं तक्षे इन्ति मानवं॥सर्वज्वरेषु सप्ताइं मा लायद्वीजनं दृष्टितम् है। वेगापायेऽन्यया निंड ज्वरवेगाभिवर्षनम् ॥ ज्वरिती हि तमश्चीयाद्यद्यस्याक् चिर्मवेत्। भन्नकाले ह्यभुञ्जानः चीयते स्वियतेऽ धवा ॥ गुर्व्यः भिष्यन्यकाले च ज्वरी नाद्यात्कयञ्चन । नतु तस्यान्ति भुत्रामायुषे वा सुखाय दा॥ सततं विषमं वापि चीणस्य सुचिरोत्यितम्। ज्वरं संभोजनैः पष्यं र्लघ्भः समुपाचरेत। मुद्गारमस्रां यणकारकुत्तत्थान्समकुष्ठकान्। या हारकाले यूषार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत्॥ लावारकपिञ्जनानेणान्रधतान्गरभारमान्।कानपुच्छान्करङ्गां व तथेव सगमाविकान् मांसार्थं मांससात्स्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत्। सारमक्रीच्रिपांखन: कुक्टांस्तित्तिरीं-स्तथा॥ गुक्रणात्वात्र प्रंसन्ति ज्वरे के चिचिक्वितरसकाः। ज्वरितान् प्रकीपन्तु यदा याति समीरणः ॥ तदैतेऽपि हि प्रस्थन्ते मात्राकालोपपादिताः । वहिषेकावगाहांस स्नेहान् संगोधनानि च ॥ सानाभ्यक्रदिवास्त्रप्रीतव्यायामयोषितः। न भजेत ज्वरोत्छष्टो याः वनी बलवानभवेत्। त्यक्तर्यापि ज्वरेगाश दुर्बलस्याहितैर्ज्वरः। प्रत्यापनी दहेहे ह शु प्यां वचिमाननः।।तस्मात्कार्थः।परीहारोज्यरमुक्तोन जन्तुनाःयावन्नपक्तितस्यःस्याद्दोष तः प्राण्तस्तवा ॥ ज्वरेपमोहोभवतिस्वल्पैरप्यपचिष्टितैः। निषसंभोजयेत्तस्मान्सूबोद्वारी च कार्यत् ॥ अरोचके गातमादे वैवर्खे (क्रमलादिषु। गान्तञ्चरोऽपिशोध्यः स्थादगुषस्

भयात्ररः ॥ नजातुतपंयत्याचा सहसाजुरकर्षितम् । तेनसन्दू वितोश्चास्यपुनरेवभवेज्युरः॥ चिकित्सेचजुरान्सर्वाविभित्तानांविपर्ययै:। श्रमच्याभिघातोत्येमूलव्याधिमुपाचरेत्॥ स्त्रीणामपप्रजातानां स्तन्यावतरणे च यः। तत्र संगमनं कुर्याद्यथादीषं विधानवि-त् ॥ अतः संश्मनीयानि कवायाणि निबोध से । सर्वज्वरंषु देयानि नियवैद्येन जानता। पिप्पलीसारिवाद्राचाश्रतपुष्पाइरेणुभिः। क्रतः कषायः सगुडो इन्याच्छ्।सनजंज्वरम्॥ मृतमीतकषायं वा गुडूचाः पेयमेव तु । बलादभं खदं द्वाणां कषायं पादमेषितम्।। शकराष्ट्रतसंयुक्तं पिवेदातज्वरापहम्। शतपुष्पवचाकुष्ठं देवदाक्हरेणुकः।। कुस्तुम्ब् णि नंतदं मुस्तं चैत्राश्च साधयेत्। चीत्रं ण सितया चापि युक्तः काथोऽनिलात्मके ॥ द्राः चागुडुचिकाश्मध्येत्रायमाणाः ससारिवाः । निःकाष्य सगुडं काथं पिवेदातस्रते ज्वरे ॥ गुड्चाः खरसी ग्राह्यः धतावर्थाय तत्समः ॥ निइन्धात्मगुड्ः पीतः सद्योऽनिसक्तं ज्वरम् ष्टताभ्यङ्गस्त्रे दलेपानवस्यासु च योजयेत्। श्रीपर्णिचन्दनोशीरपरूषकमध्कजः॥ शकरामधुरोहन्ति कषायः पैत्तिकं ज्वरम् । पीतं पित्तज्वरं हन्धात्सारिवायं सशकरम् । सयष्टीमधुकं इन्यात्तयैवीत्यलपर्वकम्। मृतभीतकषायं वा सीत्यलभक्तरायुतम्॥ गुडू-चीपद्मरोष्ठाणां सारिवोत्पलयोस्तथा । शर्करामधुरः क्वाथः श्रीतः पित्तज्वराप्तः ॥ द्रा-चारावधयोश्वापि काश्मर्थस्याथ वा पुनः । खादुतिक्तकषायाणां कषायै: शर्करायुतै: ॥ सुगीतैः समयेन पां प्रहडां दाइमेव च। भीतं मध्यतं तीयमाकग्ठादा पिपासितम् ॥ वामवेत्पाययित्वा तु तेन तृष्णा प्रभास्यति ! चीरै: चोरिव षायै सुभीते चन्दनाः युतैः ॥ अन्तर्राहे विधातव्यमेतैयाग्यैय गीतलैः। निद्धादप्स चालोडा निगापया पितं तनः। चोट्रे प युतं वित्रतो ज्वादाहो प्रगास्य विद्युतं सबुकंद्राचा पुण्डरीकमधोत्पलं॥ यवान्स्ष्टानुशीराणि समङ्गां काष्ट्रमरीफलं । जिल्लातालुगलक्षीमशीषे सृप्ति च दापयेत्॥ के गरं मातुण इस मधुमे सव संयुतम् । शकरादा डिमाध्यां वा द्राचा खर्जुरया स्तथा ॥ वैरस्ये धारयेत्न एकं गण्डूषञ्च यथा हितम्। सप्तच्छदं गुडूची च निम्वस्फूर्क्क कमेव च॥ काथियत्वा पिवेत्काथं सचौद्रं कफजे ज्वरे। कटुत्रिकं नागपुष्यं इरिद्रा कट्रोहि गो। कौटज च फ सं इन्यात्से व्यमानं कफ ज्वरम्। इरिद्रां चित्रकं निस्वसुयी रातिविषे वचां ॥ कुछिमन्द्रथवारमूर्वा पटोलं चापि साधितम् । पिवेन्मरिचसंयुक्तं सचीद्रं कफजेज्वरे ॥ साविरातिविषाकुष्ठपुराख्यैः सदुरालभैः। सुस्तेन च कतः काथः पीतो इन्यात्कफाञ्चरः म ॥ सुरतंत्रच कवीजानि विफलाकटुरोहिणी। परूषकानि च क्वायः कफज्वरविनाग-नः ॥ राजवृत्तादिवर्गस्य कषायं सधुसंय्तम् । कफवातज्वरं इन्याच्छोघ्नं कोलेऽवचारि-मम्।। न।गरं धान्यकं भागींमभयां सुरदाक् च। वचां पर्णंटकं सुस्तस्भृतीकमय कट् फलं । नि:काष्य कफवातीत्ये चौद्रिङ्गुसमन्वितम्। पातव्यं खासकासम्नं स्रे सात्येके

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

गलपरे । हिक्कासु कर्णाखयथी भूले हृदयपार्खने । एलापटीलिक्रिफलायष्ट्रानां हथ-स्य च ॥ कायो सध्युतः पीतो इन्ति पित्तकफञ्चरम्। कट्काविजयाद्राचासुस्तापर्धः टकैः क्षतः ॥ कवायो नामयेत्पीतः स्रेमपित्तभवं ज्वरम् । भागीवचापपटकधान्य हिंग्व भयाघने । काश्मर्थनागरै: काथ: स चौद्रः श्लेखित्तजे । सगर्करामचमाता तु कट्-काणावारिणा ॥ पीत्वा च्चरं जयेकान्तुः काफियत्तसमुद्भवं । किरातिक्रमसृतं द्राचामा-सलकं भटीं ॥ निकाध्य वातिपत्तीत्ये तं कायं सगुडं पिवेत्। रास्नाव्योतयस्त्रिफलारा-जब्रचफर्नैः सह ॥ काषायः साधितः पीतो वातिपत्तज्वरं जयेत । सर्वदोषमसुत्ये तु सं-स्ष्टानवचारयेत् ॥ यथा दोषोच्छ्यं चापि ज्वरान मर्वानुपाचरेत । ह्योकविल्ववर्षाभः पयसोदकमेव च ॥ पचेत्चीरावशिष्टं तु ति सर्वज्वरापइं। उदकांशास्त्रयः चीरं शिं-श्यासारमंयुतम् ॥ तत्चीरशेषं क्षथितं पेयं सर्वज्वरापहम् । नलवेतमयोर्मृ ले सूर्वायां देवदाक्षि । कषायं विधिवत्क्रत्वा पेयमेतज्ञच्यापहं। त्रेफले वा सम्प्रिक काथ:पे-तयस्त्रिदोषजे ॥ अनन्तां बालकं मुस्तां नागरं कटुरोहिणीं । सुखास्त्र ना पागुदयात्पा ययेताचसिमातम् ॥ एषमर्वज्वरान् हन्ति दोपयत्याश्चानसम्। द्रव्याणि दीपनीयानि तथा वैरेचनानि च ॥ एकगोवा हिशो वापि ज्वरघानि प्रयोजयेत्। सर्पिर्भध्वभयातैः लले होऽयं सर्वजं ज्वरम्। यान्ति नयेत् हचापि सचौद्रा प्रवलं ज्वरम्। ज्वरे तु विष-में कार्थमूर्दुं चाधय गोधनम् ॥ घृतं म्लीहोदरोत्तं वा निचन्याहिषमञ्चरम्। गु-डपगाढां विफलां पिवेदा विषपार्दितः ॥ गृडूचीनिस्वधावीणां कषायं वा समाचिकां। प्रातः प्रातः समर्पिष्कं रसीनमुपयोजयेत् ॥ त्रिचतुर्भः पचेत्कायं पश्चभिर्वा समन्वितैः । सध्कस्य पटोलस्य रोहिण्यासुस्तकस्य च ॥ हरोतक्यास कर्वोऽयं त्रिविधो योग इथ-ते। सपि: चोरसिताचौद्रमागधीव्या यथावलं ॥ दशमूलीकषायेण मागधीर्व्वा प्रयोज-येत्। पिप्पनीवर्षमानं वा पिवेत्चीररसाथनः ॥ तासचूडस्य मांसेन पिवेदा मद्यमुत्त-सम्। को लाग्निसम्य त्रिफ लाका थे दभा छतं पचेत्॥ तिल्वकावापमिति विषमञ्चर-नाग नम् । पिप्पत्यतिविषाद्राचासारिवावित्वचन्दनै:॥

कटुकेन्द्रयवीशीरसिंहीतामलकोघनैः। त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्वभेषजचित्रकैः॥ पक्ष-मतिष्टं तं पीतं विजित्य विषमाग्नितां। जीर्णज्वरशिरःश्लगुल्योदरहलीमकं॥ चयकामं समन्तापं पार्श्वश्र्लानपास्यति। गुड्रचोतिप्पलावासात्रायमाणायवासकैः ॥ क्रथितैर्वि-धिवत्पक्षमेतैः कल्कोक्रतैः समैः। द्राचामागधिकास्थोदनागरीत्पलचन्दनैः ॥ पीतं स-प्यिः चयश्वासकासाजीर्णज्वरान् जयेत्। कल्योव्रहतीद्राचात्रायन्तीनिस्वगोद्धरैः॥ ब-लापप्यटकास्थोदशालपर्णीयवासकैः पक्षमृत्कथितैः सिप्यः कर्वतेरिभः समन्वितैः ॥ श-टोतामलकीभागींमदाकतकपौष्करैः। चीरिद्युणसंयुक्तं जीर्णज्वरमपोद्वति॥ शिरःपा- र्ख क्जाकामचयप्रसम्मनं परम्। पटोलीपपटारिष्टगुड्चोतिफलाहषै: ॥ कटुकाखुदभू-निम्बयासयष्ट्याह्वचन्दनैः। दार्व्वीगन्नयवोशीरत्रायमाणाकणोत्पनैः॥ धात्रीसङ्करजोभीः क्वाक्साचीरसैष्ट तस्। सिद्धमाध्वपचीकुष्ठज्वरग्रकार्जुनव्रणान्।। इन्यान्यनवदनकर्ण-जान् घाराजान् गदान्। विङ्ङ्गविफलासुस्तमञ्जिष्ठादाङिमोत्पलै: ।। प्रियंग्वे लैलवालू-कचन्दनामरदार्काः ।। बर्हिष्ठ कुष्ठरजनीपर्थिनीसारिवादयै:। हरे गुकात्वहदन्तीवचाता-लोगकेसरै:।। दिचीरं विण्चेलाप्प मीलतीकुमुमैः सह । विषमञ्चरकथ्वासगुल्लास्याद-गराप हं ॥ एतत्क ल्याणकं नाम सिंपी कृत्यमुत्तम् । अलच्छी यहरचो ब्निमान्यापसार-पावनुत्। शस्यते नष्टश्रकाणां बस्यानां गर्भदं परम्।। मध्यञ्चल्यमायुष्यं रेतीमार्गक-जापहां। एतरेव यथाद्रव्यै: सर्व्य गन्धेश्व साधितम् ॥ कपिलाया घृतप्रस्थं स्वर्णमणिसंयु-तम्। तत्चीरेण कहैकध्यं प्रमाध्य कुसुसैरिसै:॥ सुसन्यस्पकाशीकशिरीष कुस्सैष्ट्रीतम् तथानलदपद्मानां केगरेंदी डिमस्य च ॥ तिथी पगस्ते नचते साधकस्यात्रस्य च । सतं सनुष्यदेवाय ब्राह्मणैरिभसन्तितम् ॥ दत्तं सर्व्य ज्वरान् हन्ति सहाकाच्याणकं घृतम्। द र्भनस्पर्मनाभ्यान्तु सर्व्वरोगहरं भिवं ॥ अष्टष्यः सर्वभूतानां वलीपलितवर्ज्जितः । अस्या भ्यासाद्पृतस्येइ जीवेद्दर्षगतत्रयम् ॥ गव्यं दिध च सूत्रच चीरं सिपः सक्षद्रसः । सम-भागानिपाचानि कल्कांसैतान्समावपेत्। व्रिफलां चित्रकं सुस्तं इरिद्रे हे विषां वचां विड्ङं व्यूषणञ्चवां सुरदास तथैव च ॥ पञ्चगव्यासदं पानाहिषसञ्चरनाशनस् । पश्चग-व्यस्ते गर्भात्पाच्यमन्यहवेण च ।। बनयाय परं पाचं गुडूचा तहदेव तु । जीर्णज्वरे च श्रोफे च पाग्डुरोगे च पूजितस्।। एतेंनैव तु कल्पेन प्टतं पञ्चाविकां पचेत्। पञ्च।जस्प-। चमित्रपं चतुरुष्रमयापि वा ॥ विषालोशिरसम्पाककट्कातिविषान्वितः ॥ श्रतावरीस-सपर्णगुडूचीरजनीदयैः ॥ चित्रकतिवृतासूर्व्वापटील।रिष्टवालकैः । किरातितक्तकवचा-विशालापद्मकोत्पलैं: ॥ सारिवाहययञ्चाह्नचविकारत्तचन्दनै: । दुरालभापपेटकात्रायमा-णाटक्षकः । रास्नाकुकु समिक्षिष्ठामागधीनागरैस्तथा। धावीफलरसः सस्यग्हिगुणैः साधितं इवि: ॥ परिसर्पे ज्वरावासगुत्साकुष्ठनिवारणम् । पांच्डु प्री हा जिन माग्छी भ्य एतदेव प्रं हितं।। पटोलकटुकादार्वीनिम्बवासफलिकम्। द्रालभापप्टकवायसाणाः पली-व्यिताः। प्रथमामलकानाच काययेसलिलामीणे। तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाच-येत ॥ रत्तापित्तकपत्वेदल्ली दपूयाङ्गशोषणम् । कामलाज्वरवोसर्पगण्डमालाइरं परम् ॥ स्तस्ययः मर्करा च पिपाल्यो सधुसर्पिषो । पञ्चसार्मिदं पेयं स्थितं विषमञ्चरे ॥ चत-चीणे चये खारे हृद्रोगे चैतदिष्यते। लाचाविष्वनिशासूर्वीमिश्विष्ठाखर्जिकामयैः॥ प-ड्गुणेन च वक्रीण मित्रं तेसं ज्वरान्तकत्। चोरिष्टचासनारिष्टं जब्बूसमक्कदार्जुनैः॥ थिरीपखदिरास्फीतास्तवसाटरूपकीः। कटुकापपैटोगीरवचातेजीवतीघनैः साधितं तै-

समभ्यङ्गादाग्र जीर्णञ्चरापदं। निर्विषेभुजगैनीगैर्व्विनोतैः क्षततस्वरः ॥ वासयेदागम चैनं तदस्भीं जयेन च। श्रत्यभिष्यन्दिगुन्भिर्यासयेदा पुनः पुनः ॥ सद्यं तीच्यं पाययेत ष्टतं वा ज्वरनामनम् । पुराणं वा धृतं काससुदारं वा विरेचनस् ।। निरू हरीदा सतिसा-न् मुखिनं तदहर्नरम्। यजाव्योयर्भरोमाणि वाचाजुष्ठं पलङ्कवा। निम्बपत्रमाधुयुतं घूपनन्तस्य दापयेत्। वैडालं वा शक्त योज्यं वेपमानस्य धूपनम् ॥ पिप्पकी सैन्धवं तैलं नैपालीचेचणा जनम्। उद्रोक्तानि सर्पीष यान्युक्तानि पुरा सया।। कल्पोक्तं चाजितं सिंप: सेव्यमानं ज्वरं जयेत्। भूतिवद्यासमुद्दिशैर्वन्यावेगनताडनैः :। जयेद्रताभिषद्गीः खं विज्ञानार्यं य मानसं। यमच्ये च भुज्जीत एताभ्यतो रसीदनम्।। प्राभगापाभिः चारी खीज्यरी हों मादिनाजयेत्। दानस्वस्ययनातिष्येक्त्पातग्रहपोडजी ॥ सभिघात-ड्यरे कुर्यात् क्रियोसुणाविवर्ज्यितां। कषाय मधुरां स्त्रिग्धां यया दोषमयापि वा ॥श्री-षधीगन्धविषजी विषिपत्तप्रसाधनैः अधेलाषायं वा द्वितं सर्वगन्धक्षतं तथा ॥ निस्वदाक्-कषायं वा हितं सी मनसं तथा। यवान विक्तित सर्विर्मचन्न विषमे हितम्।। सम्पूज येद् दिजान् गाय देवसी शानस स्विकां। काफवाती स्ययी यापि ज्वरयोः शोतपी जितम् ॥ दि-चाद्णोन वर्गेण परयोणो विधिर्हितः। सिर्चेत्नोणौरारनालग्रुत्तगोसूत्रसस्तानः ॥ दि ह्यात्पलागेरय वा सुरतार्जनिययुजैः। चारतैसीन चाभ्यङः समुक्तीन विधीयते॥ पानः सारम्बधादेश कथितस्य विशेषतः। अवगाइः सुखीणाश्च वातञ्चकाथसंयुतः॥ जिल्वा शी॰ तं क्रमैरेभि: सुखी गाजल सेचितम्। प्रवेश्यी गिंकका प्रतिश्री ग्रेया स्वरसं हतम्॥ शाय येदः रदानदेह्य काल गुरुविभूषितम्। स्तनाच्या रूपसम्पन्नाः कुणला नवयीवनाः॥ भजेयुः प्रसदा गातैः शीतदैन्वापहारिभः। शरच्छशाङ्गवदना नीलोत्पलदलेचणाः॥ स्फुरितः स्त्रुलताभङ्गललाटतटकस्पनाः । प्रलब्बिविलसत्काञ्चगोविस्वीफलनिभाधरोः ॥ क्षशोदय्यी-ऽविस्तीणज्ञघनोद्वहनालसाः। कुङ्गागुरुदिग्धाङ्गरो घनतुङ्गपयोधराः॥ सुगन्धिधूपित-साच्णस्तरतां शक विभूषणाः । गाढमा लिङ्गयेयुस्तं नरं वनलता इव ॥ प्रह्लादं चास्य विज्ञा य ताः स्वोरपनयेत्पुनः। तासामङ्गवरश्लेषनिवारिति इसञ्चरम्॥ भोजये दितमन्त्र त-यासुखमवाम् यात्। दाहाभिभूते तु विधिं कुर्याद्दाहिवनामनम्॥ मधुफाणितयुक्तेन निस्वपत्राम्भसापि वा। इ। इञ्चरातं सतिमान् वामयेतिचप्रमेव च ॥ यतधीत छता स्यक्तं दिश्चादा यवग्रमुभि:। कोलासलकसंयुक्तै: गूकधान्यास्त्रसंयुतै:॥ श्रस्त्रिविष्टै: सुग्रीतैश्व फेणिलाप सबैस्तयः। अन्तपष्टैस्त् शीतैर्वा पलाशतक नेदिहेत ॥ वदरीप सबीत्येन फेने-नारिष्टकस्य च । लिप्तेऽक्वे दाहर्षम् च्छी सर्वयैव प्रशास्यति ॥ यवार्षकुडवं पिष्ट्वा मिन्न-ष्ठाईफलं तथा। अन्तप्रसम्यातीन्मियं तैलप्रस्थं विपाचयेत्॥ एतत्प्रद्वादनं तैलं ज्वरदा-इविनामनम्। न्यमोधादिर्गणो यस्तु काकोल्योदिश्व यो गणः॥ उत्पलादिर्गणो यस्

पिष्टिनां तैः प्रलेपयेत्। तत्कवायास्त्रं सिंदाः स्रो हायाभ्यञ्चने हिताः ॥ तेषां श्रोतकपाये वा दाहात्तं मनगहयेत्। दाहवेगे त्वतिकात्ते तसादुदृत्य सानवम्॥ परिसिचास्त्रुभिः श्रोतेः पिलम्पे चेन्दतादिभिः। सानन्दा दोनमनसमाश्चिष्युर्वराङ्गनाः ॥ पेलचौमसंवीतान् यन्दन द्रंपयोधराः। विश्वत्योऽञ्चस्रजस्त्रिता सण्डारिवभूषिताः ॥ भज्यस्ताः स्तनैः श्रोतेः स्प्रगन्त्योऽस्त्रुर्तः ॥ प्रह्वादं यास्य विज्ञाय ताः स्त्रीरपनयेत्पुनः ॥ हितच्च भोजयेदन् तथाप्रोति सखं महत्। पित्तज्वरोक्तां यमनं विरेकोऽन्यद्वितं च यत् ॥ निर्हरेतिपत्तमेवादौ ज्वरेषु समवायिषु। दुर्निवारतरं तद्वि ज्वरात्तेषु विश्वेषतः ॥ छदिम् च्छापिपासादीनविरोधाः ज्वरस्य तु । उपद्रवान् जयेचापि प्रत्यनीकेत हेतुना ॥ विशेष सपरं चात्र शृणुपद्रवनायनम् ॥ सधुकं रजनोसुस्तं दािष्टसचास्त्रवेतसं। अञ्चनं तित्तिरी कच्च नत्वदं पत्रमृत्यलं ॥ त्वचं व्याघनकं चैव सातुलुङ्गरसो मधु । दिश्चोदेभिर्ज्वरात्तं स्य सधुश्चत्रयुतेः श्वरः ॥ श्वरोऽभित्रापसंमोहविमिह्नक्ताप्रवेपयून्॥ प्रदेहो नाययत्येषु ज्व-रितानाम् पद्रशन् । सधुक्षसय क्रीवेरमत्पलानि सधिलकाम्॥

जीदा चूर्णानि मधुना सर्पिषा च जयेदसिं। काफापसेकास्टकापित्तीहक्काम्बासांस दाइणान् ॥ लिइन् ज्वरा क्लिफलांपिप्पलीं चसमाचिकां । कासे म्हासे च मधुना स-पिषा स सुखी भवेत् ॥ विदारीदाडिमं लोभ्रं द्राघित्वं वींजपूरकं । एभि:प्रदिश्चानमूर्डा-खड्दाहार्त्त स्य देहिन: ॥ दाडिमस्य सितायास द्राचामलकयीस्त्रया। वैरस्ये धार-येलालां गण्डूषच ययाहितम् ॥ चोरेचुरसमाध्वीकमपिंस्त लोण्यवारिभिः। यून्ये मू-भि हितं नस्यं जीवनीमसृतं पृतम् ॥ चूर्णितिव्रफलााध्यामा छष्टतिपणि लमंयुतः । स-चौद्र' मर्कगयुक्तो विरेकस्तु प्रमस्यते ॥ पक्के पित्तज्वरे रक्को चोर्क्वगेवेपथी तथा । कफ-तीत्ययोरिवं स्रे हाभ्यङ्गैर्विशोधयेत् ॥ इतदोषो भ्यमार्त्तरत् लिह्यातचीद्रसितामयाः। वातन्मधुरैयों ज्या निरुद्धा वातजे ज्वरे ॥ विभज्य दोषं प्राणञ्च यथास्तं वा-नुवासनम् । उत्पर्लादिकषायाद्यायन्दनीशीरसंयुता ॥ शकरामधुराः श्रीताः पि श्च ज्वरहरा सता श्रामादीनां लच गङ्गं चन्दनामलकोत्पलै: ॥ मैरिका ज्वनमि ज्ञान म्मालान्यय पद्मकं। श्रन्तापष्टन्तु पयसा शर्करामधुसंयुतम् ॥ सुपृतं शीतलं वस्ति दू-यमानाय दापयेत्। ज्वरदाहापहं तेषु सिष्ठचैवानुवासनम् ॥ त्रार्ग्वधगणज्वाथाः पि-पाल्यादिसमायुताः । सन्तीद्रा एव देयाः स्युः कफज्वरविनाशनः ॥ कफन्नीरेव संसिधा ट्ये शाप्यनुवासनाः। संसर्गे सित्रपाते च संस्टा वत्सयो हिताः॥ संस्टेरिव संस्टा द-व्यौ सानुवासनाः । वातरीगापहाः सर्वे स्ने हा ये सम्यगीरिताः ॥ विना तैलं त एव स्य-र्योज्या माक्तजी ज्वरे निखिलेनीपयोज्वाय त एवाभ्यञ्चनादिषु ॥ पैत्तिके मधुरैस्ति-कीं: सिडं मिपीं: प्रयुक्ति । स्नीपिके कटुतिकी य संस्टानीतरेषु च ॥ इतावशेषं पि तन्तु त्वक्र्यं जनयति च्चरम्। पिवैदिस्तरसं तत्र भीतं वा सर्वरोदक्रम् ॥ स्रालिषष्ठिकयो-स्त्रमश्रीयात्चीरं संसुतम्। कफ्यातीत्ययोरेव खोदाभ्यङ्गीप्रयोजयेत्॥ष्टतं द्वादशरात्रात्त्र, देयं सर्वच्चरेषु च। तेनान्तरेणाश्ययं खङ्गता दोषा भवन्ति हि॥ धातून् प्रचोभयन् दोः षो मोचकालेऽवलोयते। तेन व्याकुलचित्तस्तु स्त्रियमाण द्वेदते ॥ लघुत्वं शिरमः खोः दो सख्यापार्ण्डुपाकि च। च्वयुत्यावकाङ्गा च च्चरमुक्तस्य लच्चणम्॥ सन्धुक्रोधोद्व-वो घोरो बलवणीन्तिसादकः। रोगराट् रोगमङ्गतो च्चर दत्युपदिस्यते ॥ व्यापित्वा स्मवेसंस्पर्णात्कच्छ बादन्तसभ्यवात्। यन्तको ह्ये प्रभूतानां च्चर दत्युपदिस्यते ॥

#### चत्वास्थित्तमोऽध्यायः॥

#### श्रयातोऽतीसारप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

गुर्व्वतिस्मिष्कचोण्द्रवस्य लातिगोतलैः। विरुद्धाध्यग्रनाजीर्णेरसातस्यै सापि भोजनैः। स्र इायौरतियुत्तौ शमियायुत्तौ विषाद्रयात् । भोकाद्दृष्टाम्बुमयातिपानात्सातस्य तु -पर्ध्ययात्॥ जलाभिरमणैवंगविघातैः कमिदीषतः। तृणां भवत्यतीसारो लच्णं तस्य वच्यते ॥ संग्रस्यापां धातुरन्तः क्रगानुं वचीमित्रोमारुतेन प्रनुतः । वडोऽतीबाधःसर-त्योव यसाद्याधि वोरं तं लमोसारमाहुः ॥ एकीक्यः सर्वभयापि दोषे योकेनान्यः प ष्ठश्रामेन चोता:। के चिलासुनै करूपप्रकारंनैवेत्येवं काशिराजस्त्ववोचत् ॥ दोषावस्थाः स्तस्य नैकप्रकाराः काले काले व्याधितस्योद्धवन्ति । इत्राभिपायूदरकु चितीदगात्राव-सादानि स्वरोधाः ॥ विट्सङ्क् आध्मानमयाविपाको भविष्यतस्य पुरःसराणि ॥ शूनाविष्टः सत्तसुतो उन्त्रक्तो सस्तापनः सनक्या रजङ्गः। वर्चीमुञ्जत्यस्यमस्यं सफ्रेनं क्चं खावंसानिलं माक्तेन्। दुर्खन्थ्युणं वेगवन्मांसतीयप्रख्यं भिन्नं स्तिनदेहोऽतितीः च्छम्। पित्तात्यीतं नोलमालाहितं वा त्यासूच्छादाहपाकव्यार्तः।। तन्ता निद्रा-गौरवीत्क्री गसादी वेगामङ्की सष्टविट्कोऽपि भूयः। ग्रुक्तं सान्द्रं स्त्रेषाणा स्त्रेषयकां भक्तदेषो निस्तनं हृष्टरीमा ॥ तन्त्रायुक्तो सोहसानास्य शोषी वर्चः कुर्यादैकवर्षं तृषा र्ताः सर्व्वीद्भृतः सर्वेलिङ्गोपपत्तिः सच्छ्यायं बालहद्वेष्यसाध्यः ॥ तैस्तैभविः ग्रोचतोऽख्याः मनस्य वाष्यो वेगः पितसाविध्य जन्तोः। कोष्ठं गला चौभथन् यसः रक्तं तचाधस्ताः त्काकनन्तीप्रकाणम् ॥ वर्चीसियं नि:पुरीषं सगन्धं निर्मन्धं वा सार्थितं तेन कोष्ठात । भोकोत्पचो दुखिकित्स्वोऽतिमातं रोगो वैद्धैः कष्टएष प्रदिष्टः ॥ यामाजीर्थः प्रदृताः चोभयन्तः कोष्ठं दोषाः सम्प्रदृष्टाः समक्तम्। नानावर्षं नैक्यः सार्यन्ति कच्छाज्ञन्तोः वडमेनं वदन्ति ॥ संस्ष्टमिभिदीषैस्तु न्यस्तमप्स्वमीदित । पुरीषं समदुर्गन्यं विच्छित दामसंज्ञितम् ॥ एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य तु । लाघवस्य मनुष्यस्य तस्य पक्षं विनिद्गित्।। सिर्पिमेदोवेसवारास्व तैलसाजं चीरं चौद्रकृपं स्रवेद्यत्। सिज्जिष्ठाभं मस्तुलुङ्गोपमं वा विसं गीतं प्रतगस्यं जनाभम् ॥ राजीमदा चन्द्रकः सन्ततं वा पृयप्र-ख्यं कर्दमाभं तथोषां । इन्यादेतचातप्रतीतं भवेच चीणं इन्युचीपमर्गाः प्रभूताः ॥ अ सम्बृतगुदं चीणं दुराधातम्पद्रतम् । गुदे पक्षे गतीषाणमतीसारिकणं त्यजेत् ॥ शरीरि णामतीसारः संभूतो येन केनचित्। दोषाणामेव लिङ्गानि कदाचित्राति वर्त्तते॥ स्ने-हाजीर्णनिसित्तस्त बहुशूलपवाहिकः । विस्चिकानिसित्तस्त चान्छोऽजीर्णनिसित्तजः ॥ विषार्भः क्रिमस्भूतो यथास्त्रन्दोषलचणः । श्रामपक्षक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः॥ अतः सर्वातिसारास्तु ज्ञेयाः पक्तामलच्योः। तत लङ्गनमेवादी पूर्वेक्पेषु देहिनां।। ततः पाचनसंयुक्तं यवाम्वादिकामो हित:। भ्रष्य वा वामयित्वां तु श्रुलाभानिपोडितम्। विष्यतीसैस्वासीभिर्लङ्घनाद्यै रुपाचरेत्।कार्यं च वसनस्यान्ते प्रायशो लघुशोजनम् ॥ खडयूषयवागूषु पिपाल्वाद्येव योजयेत्। अनेन विधिना चामं यस्य वै नोपशास्यति। इति-द्रादिं वचादिं वा पिवेतपातः स मानवः। श्रामातिसारिणां कार्यं नादी संग्रहणं स्णां। तेषां दोषां विवडाः प्राग्जनयन्त्यासथानिसान्। प्रोह्मपाण्ड्यासयानाहसेहकुष्ठोदरज्वः रान्॥ भोषगुरमयहण्यमीः भूलालसकहद्यहान्। स भूलं बहुमः क्षच्छादिबन्धं योऽति-सार्थिते ॥ दोषानमित्रिचितान् वाष्यपथाभिः संप्रवर्तयेत् । योऽतिद्वं प्रभूतच्च प्रीषमित-सार्थिते ॥ तस्यादी वमनं कुर्थात्पश्चाम्बङ्घनपाचनम् । स्तोकं स्तोकं विवदं वा सगूनं सोऽतिसार्थ्यते ॥ श्रभयापिपालीकल्कैः सुखोण्यैस्तं विरेचयेत् । श्रामेच लङ्घनं ग्र-स्तमादौ पाचनसेव वा ॥ योगाश्वाच प्रवच्यन्ते त्वासातीसारनाश्चनाः । देवदाव्यचा-मुस्तानागरातिविषाभयाः ॥ कलिङ्गातिविषाहिङ्गुसीवर्चलबचाभयाः । श्रभयाधान्यकं मुस्तं बाखकं विख्वमेव च॥मुस्तं पर्पटकं शुग्ही वचासातिविषाभया:। अभयातिविषाहिः ष्ट्रुवचासीवर्चेखं तथा ॥ चित्रकं पिप्पलीसूनं वचाकटुकरोहिणी । पाठावत्सकबीजानि इरीतकीमहीषधम्॥ मूर्वा निर्देशनी पाठा नूग्रवर्ण गजिपपली ! सिडार्थका भद्रहार श्राताहा कट्रोहिणो ॥ एला सावरकं कुछं हरिद्रे कौटना यवाः । सेष शृङ्गीत्वरीले च क्वसिमं वचकाणि च ॥ वचादनी वीरतर्र्व इत्यो हे सक् तथा । एरण्डलक्च तैन्दु-की दाडिमी कौटजी ममी॥ पाठा तेजीवती मुखं पिप्पलीकौटजं फलं। पटील दी-प्यकी दिख्वं हरिद्रे देवदाक च ॥ विडङ्गमभया पाठा मृङ्गवेरं घनं वचा । वचा वत्मक वीजानि सैन्धवं कट्रोहिणी ॥ हिङ्कवत्सकवोनानि वचा विल्वयलाटु च । नागराति-विषा सुस्तं पिप्पल्यो वात्सकं फलं ॥ महीषधं प्रतिविषा सुस्तं चेत्यामपाचनाः । प्र-योज्या विंशतियों गाः प्रलोकार्ड विहितास्तिमे ॥ धान्याम्लोप्णाम्ब्मयानां पिवेद न्य-तमेन वा। निःकाथान् वा पिवेदेषां सुखोष्णान् साम्बुसाधितान् ॥ निःखिलेनोपदि-

ष्टोयं विधिरासीपगान्तये। हरीतकीमतिविषां हिङ्गः सीवर्चलं वचां ॥ पिवेतंसुखा-स्युना जन्तु रामातीसारपी डित:। पटोलं दीप्यकं विल्वं वचापिप्पलिनागरम् ॥ सुस्तं कुष्ठं विडङ्गच पिवेदापि सुखाम्बुना। यङ्गवेरं गुडूचीच पिवेदूर्णेन वारिणा॥ लव-णान्यय पिप्पत्थी विडङ्गानि हरोतकी। चित्रकं शिंगपा पाठा गर्ङ्क हा सवणानि च॥ हिङ्गृहद्यकवीजानि जवणानि च भागगः। इस्तिदन्त्यय पिप्पत्यः कल्कावचसमी सा-तौ ॥ वचागुडूचीकाण्डानि योगीऽयं परमो मतः। एते सुखाम्बुना योगादेयाः पञ्च स-तां मतांः। पयस्यत्काध्य मुस्तानां विभितिन्त्रगुषात्मिषा चोराविषष्टं तत्पीतं इन्त्या-मं शूलमेव च। निवृत्ते व्यासभूलेषु यस्य न प्रगुणोऽनिलः।। स्तोकं स्तीकं रुजामच स-श्लं योऽतिसार्थते । सचारत्वणैयुँ तां सन्दाग्निः प्रपिवेद्ष्यतम्। चीरनागरचाङ्गे रीक-लदध्यस्लमाधितम्। सर्पिरच्छं पिवेदापि शूलातीमारशान्तये।। दभातैलप्टतं पक्ष' स-व्योषजातिचिवनै:। सविल्विष्यली सूलदा डिमैर्वा रगन्वितै: ॥ निखिली विधिर कोऽ ये वातस्त्र व्मापमान्तये । तोक्षी या वर्ज्य मेनन्तु विदध्यारिपत्तजे भिषक् ॥ यथोत्तम् पवासान्ते यवागुव प्रमस्वते । वलयोगंगुमत्यांच खदंष्टाहहतीषु च ॥ जतार्थ्याच संसि डाः सुगीता मधुनंयुताः । मद्गादिषु च यूषाः स्युदीवनैः सुसं श्क्रताः ॥ स्टुभिदीव-नैस्तितौद्वाः स्वादामपाचनम् । इरिद्रातिविषापाठावत्सवीजरसोञ्चनम् ॥ रसा-म्झनं हरिद्रे दे वीजानि कुटजस्य च ॥ पाटा गुडूची भूनिस्बस्तयैव कटुरोहिणी ॥ ए-तै: स्रोकार्ड निर्दिष्टै: काथा:म्यु:पित्तपाचनाः । सुम्तं कुटनवीजानि भूनिम्बं सरसा ञ्जनम् ॥ दार्व्वीदुरालभा विल्वं श्वालकं रक्तचन्दनम् । चन्दनं वालकं मुस्तं भूनि-क्वं सदुरालभं ॥ ख्रणालं चन्दनं रीघ्रं नागरं नीलमुत्पलं । पाठा मुस्तं हरिद्रे हे पि प्यती कौटजं फलं ॥ फलत्वचं वत्सकस्य मृङ्गवेरष्टते वचा । षडेतेऽभिहिता योगाः पि-त्तातीस।रन(शनाः ॥ विल्व ग्रक्रयवास्भोदबासुक्तातिविषाक्ततः । कषायो इन्त्यतीसारं सामं पित्तससुद्धवं ॥ सधुकोत्पलविल्लाध्वक्रीवेरोशीरनागरैः । कृतः काथो सध्यतः पि-त्तातीसारनायनः॥ यदा पक्षीऽप्यतीसारः सरत्येव सुइसुइः। यच्च्यामार्दवाळान्तोस्ततः संस्तरभनं चितम्॥ समङ्गा घातकोपुष्यं मिश्वष्ठा लोष्रमुखकम्। यादभलीवेष्टकं रोष्टं-वचदाडिसयोरवची॥ शास्त्रास्थिमध्यं लोभ्रच विल्वमध्यं प्रियङ्गवः। मधुकं गृङ्गवेरचदी र्वहन्तत्वगिव च ॥ चत्वार एतं योगाः स्यु । पकातोसारनाशनाः । उक्ता य उभयोज्यास्त सचीद्रास्त खुनाः। भीस्त कषायभेशं वापेयं मधुसमायुतम्। खीन्नाम्वष्ठामियंग्वा-दीन् गणात्रत्र प्रयोजयेत् ॥ पद्मां समङ्गां मधुकं विख्व जस्वग्रलाटु वा। पिवेत्तर्षु ल-तीयेन सचीद्र कगद इरम् ॥ कच्छु रामूलकणक वा उदुस्बरफ लीपमं पियस्याच गडनं प-द्या मितासुस्तालकेशरम् ॥ पक्वातिसारं योगोयं जयेत्पीतः सशीणितं निरामकृषं शु-

year of action that I not you the under

लात्तं लङ्गनायो य कर्षितम् ॥ नरं रचमवेच्याग्नं सचारं पाययेद्ष्ट्रतम् । बलावहत्यं शुमती कच्छरासूल साधितम् ॥ सध्चितं समध्कं पिवेच्छू लैरभिट्तः । दावीविल्वकः णा द्राचाकटुकेन्द्रयवैष्ट्रितम्॥ साधितं इन्त्यः तीसारं वातिपत्तकपात्मकम् । पयोष्ट तश्च सधु च पिवेच्छ लैरभिद्रुतः ॥ सिताजमोदकदुङ्गसध्कौरवचूर्णितम् । अवेदनं सुसः म्पक्षं दीप्तारनीः सुचिरोत्यितम् ॥ नानःवर्णमतीसारं पुटपाकौरपाचरेत्। त्वक्षिण्डः दोर्घवन्तस्य पद्मनेमरसंयुत्तम् ॥ काम्मरीपद्मपत्नी यावेष्ट्रा मूत्रोणः तं हढं। खदाविलसं सुक्ततमङ्गारेष्ववकूलयेत् ॥ खिन्नसुद्दृत्यः निः पोडा रसमादाय तं ततः॥ श्रीतं सप्यतं काला पाययेतीदरामये ॥ जीवन्तीमेषशृङ्गादिःवीवं द्रव्येषु साधयेत् ॥ तित्तरं ज्ञितं सम्यक् नि:कष्टान्तुपूरयेत्॥ न्यग्रोध।दिलचां करकीः पूर्व्यवचावकल्पयेत्। रसमादायः तस्याय सुखितस्य समाचिकं ॥ मर्करोपहितं भीतं पाययेचीदरामयेत लोभचत्वनयस्याः ह्वदावींपाठासितोत्पलान् ॥ तण्डुलोदक्सिष्ण्डान् दोर्घद्वन्तत्वगन्वितान् । पूर्ववत्कूलिः तात्तसाद्रसमादाय गीतलं ।। मध्यात्तस्पाययेचैतलाफापित्तोदरासये । एवं प्ररोहै: कुर्वी त वटादीनां विधानवित् ॥ पुटपाकान् तथायोगं जाङ्गलीपहितान् ग्रभान् । वहुस्र पः सरक्षय सन्दर्गतं चिरोस्थितम् ॥ कौटजं फाणितञ्चापि इन्यतीसारमोजसा। अस्वष्ठादिः मधुयुतं पिप्पच्यादिसमन्दितम्॥ प्रिणिप्यीवलाविल्ववालकोत्पल्यान्यकै: । सनागरै: पिवेत्यं यां साधितामुद्रामयी॥ अरलुलक्षियक्ष अधुकं [दाडिसाक्ष्रान् । आवाष्यः पिष्टा दधनि यवागूं साधयेद्द्रवां।। एषा सर्वानतीसारान् इन्ति पद्धानसंग्रयं। रसान्त नं सातिविषं लावीजं कीटजं तथाः॥ धातकी नागरचैव पाययेत्तरहुलाख्नुना। समूलः रक्षजं चन्ति वोगा मधुसमन्वितः ॥ मधुकं विल्वपेश्वश्च भक्ता सधु संयुताः। अतीकारं निच्च्युय गालिप्रष्टिकयोः कणाः ॥ तद्दलौढं मधुयुतं वदरीसृलमेव तु । वदर्थक नजः खास्त्रश्लकोवितसत्वचः ॥ शकीराः चौद्रयंयुक्ताः पीतः प्रन्युदरामयं। एतेरैव यवाग्यः मण्डाम् यूषां ख कारयेत्।। पाणोयानि च त्यणासु द्रव्ये व तेषु वृद्धिमान्। कतं याला-लिहन्ते षु कषायं हिमसं ज्ञकं ॥ नियापये पितं पेयं सचीद्रं मधुकान्वितम् । विबहुवा-तविद्यूलपरीतः सप्रवाहिकः ।। सर्क्षपित्तद्य पयः पिवेत् रणासमञ्चितः । यथास्तरं तथा चीरमतीसारेषु पूजितम् ॥ चिरोखितेषु तत्पेयमपासागैस्तिमः स्तम्। दोषग्रेषं हरे-त्ति तसात्पयतमं स्मृतम् ॥ हितः स्रेंहविरेको वा वस्तयः विच्छिल। य ये । विच्छिला सर से सिदं हितं च प्रतमुच्यते।। यक्तता यस्तु संस्प्टमितसार्थित शोणितम्। प्राक्पया-द्वा पुरोषस्य सर्क्सपरिकर्त्तिकः ॥ चीरिग्रङ्गाशृतं सर्पिः विक्रचीद्रगर्करं । दावीत्वक् पिपाली गुरही लाचा गक्रयवैष्ट्रीतम् ॥ संयुक्तं अद्रोहिष्या पक्तं पेयादिसिणितम् । विदी-वसस्यतीसारं पीतं चन्ति सदाक्षं।। गौरवें वसनं पष्यं यस्य स्थातपत्रनं व.फः 5व्य

दाचे सविड्बन्धे मान्ताद्रक्तिपत्तवत् ॥ सम्पक्ते बहुदोषे च विबन्धे मूत्रशोधनैः । कार्थः साखावनं चिप्रं तथा चैवानुवासनम् ।। प्रवाहेण गुद्धां में सूत्राघाते कटिग्रहे। सधुरा-. स्त्र गृतं तेलं सर्विवाधनुवासनम् ।। गुदपाकस्तु पित्तेन यस्य स्यादितामिनः । तत्र पि-त्तहराः सेकास्तिलाखायानुवासनाः ॥ दिधमख्डसुराविल्वसिखं तैलं समाइते। भोजने च हितं चीरं कक्ष्रामृलसाधितम् ॥ श्रल्पाल्पं बहुशीरक्तं सर्ग्य छपवेस्यते । यदा वायु-व्यिवड्य पिच्छावस्तिस्तदा हित: ।। प्रायेण गुददीर्बन्यं दीर्घकालातिसारिणां । अवेत्त-स्माहितं तेषां गुदे तेलावचारणम् ॥ कपित्यशालालीफञ्जीवनकार्पासिदाडिमाः । पूथि-काकच्छराग्रेलुः ग्रणयुच्चः सदाधिका ॥ ग्रालपणीं पृष्णिपणीं वृत्तती कण्टकारिका। व-लाखदं ष्टुाविल्वानि पाठानागरधान्यकं ॥ एष चाहारसंयोगो हितः सर्वातिसारिणां। ति लक्को हित्यात्र मौद्गोमुद्गरसस्तथा ॥ पित्तातिसारी यो मर्त्यः पित्तलानि निषेष-ते। पित्तं प्रदुष्टं तस्याग्र रक्तातीसारमावहेत्। ज्वरं शूलं त्यं दाइं गुदपाकच दारुणं। यो रतां शक्तः पूर्वं प्रयादा प्रतिसार्थिते ॥ स पत्नवैर्व्वटादीनां ससिपः साधितं पयः। पिवेला गर्कराचौद्रमय वाष्यभिमय तत्॥ नवनीतमयी लिह्यात्तक्रं चानुपिवेत्ततः। पियालगाल्यलीप्लच शलकोतिनिशलचः ॥ चीरे विस्टिताः पीताः सचौद्रा रक्तनाशनः। मधुकं गर्करा लोधं पयस्यामय सारिवां ॥ पिवेच्छागेन पयसा सचीद्रां रक्तनाभनीं। स-श्चिष्ठां सारिवां लोभ्रं पद्मकं कुमुदोत्पलं ॥ पिवत्पद्माञ्च दुग्धेन छागेनास्क्ष्रभान्तये। यर्करीत्पललोधाणि समङ्गा मधुकन्तिलाः ॥ तिलामोचरमो लोधं तथैव मधुकोत्पलं। क च्छु रा तिलकत्कथ योगाथलार एव तु ॥ भाजिन पयसा पेया: सरके मधुसंयुता:। द्रवे सरते स्ववति बालविल्वं सफाणितम्॥ सचीद्रतेलं प्रागिव लिह्यादाश हितं हि तत्। कोशकारं घृते सृष्टं लाजचूणें सिता मधु ॥ सशूलं रक्तपित्तीत्वं लीढं इन्युदरामयं। वि-ल्बमध्यं समध्वां गर्कराचीद्रसंयुतम ॥ तग्डु लाम्बु युतो योगः पित्तरक्षोत्यितं जयेत्। गु-दपाकी च ये उत्तास्ती ऽतापि विधयः स्मृताः ॥ रजायां वा प्रशास्यन्यां पिच्छावस्ति हि-तोभवेत्। रक्तविड्दोषबद्धलं दीप्ताग्नियो ऽतिसार्थते ॥ विड्ङातिफलाक्तव्याकषायैस्तं विरेचयेत्। प्रयवेरण्डसिबेन पयसा केवलेन वा॥ यवागूर्वीतरेत्तस्य वातप्तेदींपनैः क्ष-ताः । दीप्तानितिः पुरीषोत्यः सार्थ्यते फेलिलं शक्तत् ॥ स पिवेत्फालितं शुरहोद्धितैल-पयो प्रतम् । खिन्नानि गुडतैलाभ्यां भच्चयेददराणि च॥ सुखिनान् पिष्टवद्वापि समं वि-ल्बगलाट्भिः । दभोपयुज्य जुल्माषान् स्रोतामनुपिवैतसुरां ॥ गगमांसं सर्वधिरं समङ्गां सघृतं दिध । खादे दिपाच्य सेवेत सहन्नं शक्ततः चये ॥ संस्क्ततो यसके साषयवको सरसः ग्रभं:। भोजनार्थे च दातव्यो दिधदां डिमसाधितः ॥ विडं विल्वशलाटूनि नागरं चान्त-पिवितम्। दभ्रः सर्य यमने भृष्टो वर्षः चये हितः ॥ सशूलं चीणवर्षायो दीप्ताग्निरति-

18

सार्थिते। स पिवेहीपनैर्युत्तं सपिः संग्राहकैः सह ॥ वायुः प्रवृद्धी निचितं बलासं नुदत्य-धस्तादहिताश्रनस्य। प्रवाहमाणस्य सुहुमेलाक्षं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्जाः॥ प्रवा-हिका वातकता सशूका प्रितात्सादोहा सकपा कपाच। सशोणिता शोणितसभावास्ता-स्ता सं इक्चप्रभवा सतास्त् ॥ तासामती सारवदादिशे चिलिक्षं क्रसं चामविपक्षताच । म मान्तिमायाति विलक्षनैर्या योगैकदोर्खा यदि पाचनैर्वा ॥ ताःचीरसेवाशुमृतं निष्द-न्ति तैलं तिलाः पिच्छिलवस्तयस्य । म्रार्ट्रैः क्यार्गे- संपरिवेष्टितानि हन्तान्ययान्साणि चि यास्त्रासीनां ॥ पक्षानि सस्यक्पुटपाकयोगिनापोष्य तेभ्यो रसमाददीत ॥ चीरं शृतं तैल-इविविधियं करको न यष्टीसधुकस्य वापि । वस्ति विदध्याद्भिषगप्रसत्तः प्रवाहिकासूत्र-युरीषसङ्गे ॥ दिपञ्चमूलीकथितेन शूले प्रवाहमाणस्य समाचिकेण । चीरेण चास्यापन-मग्रमुक्तां तैलेन युष्त्रगादनुवासनं च ॥ वातप्तवर्गे लवणेसु चैव तैलच्च सिद्धं हितमन्नपा-ने। लोभं विडं विल्वभनाटुचैव लिह्याच तैलेन कट्विकालम् ॥ दभा ससारेण समा-चिकेण भुक्कीत निःसारकपीड़ितस्तु । सुतप्तकुष्यक्षियतेन वापि चीरेण भीतेन मधुप्तते-न ॥ शूनार्दितो व्योषविदारिगन्धासिड न दुग्धे न हिताय भीज्यः । पातप्रसंग्राहकदीप-नीयै: कतान्रमां साप्युपभोजयेच। खादेच सत्यान् रसमाप्रयाच वातन्नसिष्ठं सष्टतं स-तैलम्। एणाव्यजानान्तु वटप्रवालैः सिडानि सार्डं पिशितानि खादेत्॥ मध्यस्य सिडः व्यथ वापि रक्तं वस्तस्य दभा घृतते लयुक्तम्। स्वादेत्प्रयुक्तैः शिखिलावजैथ भुष्कीत युः वैदेधिभिस मुख्यै:॥ माषान् सुसिद्धान् प्रतमण्डयुक्तान् खादेच दशा मिरचीपदंशान्॥ महार्जे स्वकच्छे भिष्यकितं प्रदापयेत्। पयोमधुष्टतीसियं मधुकोत्प्रलसाधितम ॥ स वस्तिः शभयेत्रस्य रत्तां दाइमयो ज्वरं। मधुरीषधसिष्ठञ्च दितं तस्यानुवासनम्॥ रा-सावहनि वा नित्यं क्जानीं यो भवेतरः। थयायया स तैलः स्यादातमान्तिस्तया तथा॥ प्रशान्ती साकृते वापि शान्ति याति प्रवाहिका । तस्मात्प्रवाहिकारोगे साकृतं शसये द्वि-षक् ॥ पाठ।जमोदा कुटजस्य धीजं शुग्ठीसमा मागधिकास पिष्टाः। सुखास्व्पोताः श-सयन्ति रोगं मेध्यात्रसिषं सप्टतं पयी वा ॥ ग्राखी प्रतं सचवकं सतैलं विपाच लीढाम-यमाग्र इन्यात्। गजासनाकुभिकदाङ्मानां रसैः क्षते तैल प्रते सद्भि । विख्वान्विता पथ्यतमा यवागूर्धारी शादुग्धस्य तथा च पानं । लघूनि पथ्यान्यय दीपनानि स्निम्धानि भोज्यान्युदरामयेष् ॥ हिताय नित्यं वितरेडि भोज्यं योगांच तांस्तान् भिषगप्रमत्तः। ख्यापनयनो जम्बीदीपनी वस्तिमोधनो । ज्वरे चैवातिसारे च यवागृः सर्व्वदा हिता॥ रोखाजातिकिया सिम्धाक्चासेहिनिसित्तजे। सयजे सारवनापूर्वी शोकजे शोकनाथि नी ॥ विषार्थः क्रिसिसम्भूते दिता चीभयगर्भदा । क्रिम्च्छी तडादां साधयेदिवरी-धतः ॥ समवाये तु दोषाणां पूर्वे पित्तमुपाचरेत्। स्वरे चैवातिसारे च सर्व्वतान्यव

मारतम् ॥ यस्योचारं विना सूतं सम्यग्व।युच गच्छति । दीप्तान्ने र्त्तघ्कोष्ठस्य रिस्तरतः स्योदरामयः ॥ कर्मजा व्याधयः कीचिद्दीषजाः सन्ति चापरे । कसीदीषोद्भवाखान्ये कर्मजास्ते खन्नेतुकाः ॥ मध्यन्ति त्व क्रियाभिस्ते क्रियाभिः कर्मसङ्घये । ग्राम्यन्ति दोषसम्बता दोषसंचयहेतुभिः तेषामत्यनिदाना ये प्रतिकष्टा भवन्ति च । स्टरवो बहुदोषा वा कर्मदोषोद्ववास्तु ते ॥ कर्मदोषचयक्ततास्तवां सिविर्व्विधोयते । हु-व्यतिग्रहणी जन्तोरिकसादनहेतुभिः॥ चितिसारे निष्ठत्ते ऽपि सन्दाकोरिहताणिनः। भूयःस-म्द्रितीव ज्ञिपे हणोभभिद्रषयेत्॥तस्मात्कार्थ्य परोहारस्त्वतो सारिविरिज्ञवत्।यावस्र प्रक्ष-तिखः खाद्दोषतः प्राणतस्त्रया ॥ षष्ठो पित्तधरा नाम या कला परिकी ति ता । पका-मागयमध्यस्या ग्रहणी सा प्रकीति ता ॥ ग्रहण्या बलमनिहिं स चापि ग्रहणीत्रितः। तसाला दूषिते वड़ी यहणी सम्प्रदुष्यति ॥ एकगः सब्देशव व दोषेरत्यर्थमुक्टितैः दृष्टा बहुगोभुक्तमाममेव विमुञ्जति॥पक्षं वा सक् जं पूर्ति मुहुवईं मुहुद्रेवं।यहणीरोगसाहु-स्तमायुर्वेदविदो जनाः ॥ तस्योत्पत्तौ विदाहात्रे सदनालस्य त्रह्माः । बलच्योऽक्चिः कामः कर्णस्वेडान्स्रकृजनम्॥भय जाते भवेज्जन्तः गूनपादकरः क्रगः। पर्वक्रको स्वद्ध-ट्छर्दिञ्बर रोचकदाचवान्॥ उद्गिरेच्छु ततितामु लो इधूममागन्धिका प्रसेकमुखवैरस्यत-मकाक्चिपोडितः ॥ वाताच्छूबाधिकैः पायुहृत्यार्घीदरमस्तकैः । पित्तात्सदाहेगुंक्भिः कफा चिभि खिलच्यै: ॥ दोषवर्णनखे लहि दिग्सूतनयनाननः। हत्याण्ड्रदरगुरमार्थः द्वी-हाग्रङ्की च मानव: ॥ यथादोषोच्छ्यन्तस्य विग्रडस्य यथाक्रमम् । पेयादिं वितरेलां स्य ग्दोपनीयोपसन्धृतम् ॥ ततःपाचनसङ्गाहिदोपनीयगणनयम् । पिवेखातःसुरारिष्टस्चे इ-मृत्रसुखाम्ब् भि: ॥ तक्रोण वाय तक्रं वा केवलं हितमुच्यते । क्रामगुरमोदराशीच्चो क्रि-यासात्रावचारयेत्। चूणें हिंग्वादिकं चात्र घतं वाह्मी हनायनम् ॥ कल्को न सगधादेसः चाक्षेरी खरमेन वा। चतुर्गुणेन दक्षा च पृतं सिडं हितं भवेत्॥ सर्वया दीएनं सर्वं प्र-इणीरी गिणां हितम्। ज्वरादीनविरोधाच साधयेत्स्व सिकित्सितै:॥

### एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥

अयातः गोषपतिषेधं व्याख्यास्यामः।

धनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः । दुर्वि होयो दुर्निवारः भोषो व्याधिकीहाबकः॥ संगोषणाद्रसादीनां भोष दत्यभिधीयते । क्रियाच्यकरत्वाच चय दत्युच्यते पुनः ॥ रा-द्वाचन्द्रमसी यस्मादभूदेष किलामयः । तस्मात्तं राजयच्ये ति केविदाहुर्भनीषिणः ॥ सः व्यस्ते जोयते दोषेरिति केविददन्ति हि । एकादभागामेकस्मिन् साविध्यात्तक्ययुक्तितः॥ क्रियाणां चांविभागेन प्रागेवीत्यादनेन च । एक एवमतः भोषः सविपातास्त्रको ह्वातः॥

उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि । चणाहेनप्रतोघाताद्व्यायासादिषमाण-नात्॥ जायते कुपितैदेषिर्याप्तदेषस्य देहिनः। कापायधानैदाँवै हि बच्चे षु रसवला सु॥ भ तियवायिनी वापि चोणे रेतस्थनन्तरा । चीयन्ते धातवः सर्व्यं ततः श्रुष्यति सानवः॥ भुतादे षी ज्वर. खास: कास: भोणितदर्भनं। खरभेदय जायन्ते षड्कपे राजयन्त्रणि॥ खरभेदोऽनिलाच्छूलं सङ्गोचयांसपार्खयो:। ज्वरोदाहोऽतिसारय पिताद्रकस्य चाग-मः । शिरमः परिपूर्णत्वमभत्तच्छन्द एव च । कामः कर्युस्य चोध्वं सी विच्चेयः कपको-पतः ॥ एकादश्र भिरतेर्वा षड्भिर्वापि समन्वितं । कासातीसारपार्श्वार्ति खरभेदार्श्व-ज्वरै: ॥ व्रिभिवा पोडितं लिङ्गे ज्वरकासास्रगामयै: । जश्चा च्छोषार्दितं जन्तु सिच्छन् सुविपुलं यगः ॥ व्यवायगोकस्यावीथैत्र्यायामाध्वोपवासतः । व्रणोरः चतपीडाभ्यां गो-षानन्ये वदन्ति हि ॥ व्यवायमोषः मुक्तस्य चयलिङ्गे कपद्रतः । पाण्डु देह यथा पूर्वे चीयन्ते चास्य धातवः ॥ प्रध्यानगीलः सस्ताङ्गः गोकगोष्यपि ताद्यः । विना गुक्रच-यअतैब्विं कारेरभिलचितः ॥ ज्वराशोषी क्रगो सन्दख्यबिब्वलेन्द्रियः । खसनीऽक्चि मान् भिन्नकांस्यपातहतस्वरः ॥ ष्ठोवति स्रोसणा हीनं तथैवारतिपीडितः । संप्रस्तास्य-नासाचः गुष्कक्चमनच्छिवः ॥ ग्रध्वप्रशोषी सस्ताङः संसष्टपक्षच्छिवः । प्रसुप्तगाताः वयवः गुष्कक्तोसगलाननः॥ व्यायासशोषी भूयिष्ठसेभिरेव समन्वितः। उरः चतक्तति लिंक ः संयुक्तयः चताहिना ॥ रक्त्चयाहेदनाभिस्तयैवाहारयन्त्रण।त्। व्रणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमस्वतः ॥ व्यायासभारध्ययनैरभिघातातिमैथुनैः । कर्माणा चाप्युरस्यैन वची-यस्य विदारितम् ॥ तस्योरिसचते रत्तं पृयः स्था च गच्छित । आसमान व्हर्दयेच पी-तरकासितार्णं । सन्तप्तवचाः सोऽत्यर्थं दूर्यनात्परितास्यति । दुर्गन्धवदनीच्छासी भिन्न-वर्णस्वरी नरः ॥ र्क्वाञ्चिदेव शोषी हि कारणेभेंदमागतः। न तत दीष लिङ्गानां सभस्ता-नांनिपातनं। च्याएव हि ते च्या:प्रत्येकं धातु संच्यात्।चिकितिसतं तु तेषां हिपागुक्त धातुमंचये ॥ यासाङ्गसादकप्रसंस्नवतालुगोषच्छर्या ग्निसादमद्पीनसकासनिद्राः । शी-षे भविष्यतिभवन्ति स चापि जन्तुः ग्रुक्ते चणी भवति मांसपरी रिरंसु ॥ स्विप्रेषु काक-शुक्रमञ्जलक नीलकार्ट ग्रम्। स्त्यैव कण्यः क्षकलासकाय।तं वाह्यन्ति स नदीर्विजला-स पथ्ये च्छुष्कां स्तरून्पवनधूमदवादितोस ॥ महाश्रनं चीयमाणमतीरनिपी डितम् । शूर नसुष्कोदरं चैवं यिद्धाणं परिवर्ज्ञ येत्॥ उपाचरेदात्मवन्तं दीप्ताग्निम्क्यमं नवं। स्थि-रादिवर्गसिं ने छतेनाजाविकेन च ॥ स्निष्य सदुकत्ते व्यसूर् चाधव गोधनस्। पा खापनं तथामार्थं शिरस्य विरेचनम् ॥ यवगोधूमगालोय रसैभु ज्ञीत शोधितः । दृढे-उग्नी वं इयेचापि निवस्तोपद्रवं नरं ॥ व्यवायमीतं प्रायो भजन्ते वातजा गदाः । वं इ-षोयों विधिस्तम् हितः सिन्धोऽनिलापहः॥ काकानुलूकात्रकुतान् विलाडान् गण्डू-

पदान् व्यालविलेगयाखून्। ग्रप्नां य दचा दिविधै: प्रकारै. ससै स्वनान् सर्पपतैल स्टान्॥ देयानि सांसानि च जाङ्गलानि सुद्गाढकी ग्रूपरसास हृदाः खरोष्ट्रनागा सतरा खजानि देयानि मांसनिमुकल्पतानि।मांसोपदंगांयपिवेदरिष्टान्माध्वीकयुक्ता मदिरायसेव्याः॥ चर्कास्ताचारजलोषितेभ्यः क्षत्व।यवेभ्यो विविधां सच्यान्।खादेत् पिवेलापिरजाविकां वा क्रमो यवाग्वा सह भन्नकाले॥मपिं मधुभ्यां विकट् प्रलिह्याच्याविडक्रोपहितं चया-र्त्तामांसादमांसेषुष्टतञ्चसिदं गोषापहं चौद्रकणासमेतम्॥द्राचासितामागधिकावलेहःस चौद्रतेलः चरोगघोती। ष्टतेन चाजेनसमाचिकेन तुरङ्गम्यातिलमाषचू णेष्टसिता खगन्या-सगधीद्रवानां चूर्णेष्टतं चौद्रयुतं प्रलिद्यात्चीरं विवेदाप्यथवा जगन्धाविपक्षमेवं लभतेत्रपुर ष्टिम्॥तदुत्यतं चोरष्टतं सिताच्यं प्रातः पिवदायपयोऽन्पानम्। उत्सादनेचापितुरङ्गन्धाः योज्या यवास्व पुनर्व च ॥ कत्स्व हषे तत् कुसुमैस सिंह सिंप पिवत्चीद्रयुतं हिता शी। यद्माणमेतत्प्रवलञ्च कासं खासञ्च हन्यादिप पाण्ड्ताञ्च ॥ शक्तद्रसा गीऽखगजाः व्यजानां काया मिताशापि तथैवभागै:।मूर्वाहरिद्राखदिरद्रमाणां चीरस्य भागस्वपरो प्टतस्य ॥ भागान् दग्रैतान् विपचेहिधिज्ञो दला चिवर्गं मधुरच कतस्मम् । कट्रविकच्चैवः सभद्रदाक् छतोत्तमं यस्मिनिवारणायादि पञ्चमूल्यो वरणं करञ्जं भन्नातकंविल्व पुनर्नं वे च।यवान्कुलत्यानवदराणि भागीं पाठां इतायं समहोकदमुम्॥कत्वा कषायं विपचेि तस्य षड्भिर्हि पात्रै र्घतपात्रमे कम्। व्योषं महाहचपयोऽभयाञ्च चव्यंमुराख्यं लवणोत्त-सञ्चाएति योषं जठराणि चैव हन्यात्प्रमेदांश सद्दानिलेन।।गोखाव्यजेसैणखरोष्ट्रजाजै: शकद्भचोररमचतोत्यैः।द्राचाष्वगन्धासगधासिताभिः सिडं पृतं यच्यविकारहः रि॥एलाः जमोदामलकाभयाचगायत्रारिष्ठासन्यालसारान्।विडङ्गभन्नातकचित्रकीया कट्तिका-श्मीदसुराष्ट्रजाय । पक्का जले तेन पचेद्विसिर्पस्तिस्मन् सुसिषे त्ववतारिते च॥ वि'शत्प-लान्यव सितोपलाया दूल तुगाचीरिपलानि षट् च।प्रस्थे प्रतस्य हिगुणच द्यात्चीद्रं ततो सत्यहतंविदध्यात्॥पलं पलं पातरतःप्रलिद्यात् पश्चात्पिवेत्चोरमतन्द्रितश्च।एतिहमे ध्यं परमं पवित्रं च नुष्यमायुष्यमयोयशस्यम्॥यन्त्राणमाश्र व्यप हन्ति चैतत्या गडामयश्रव भगन्दरंच । खासच हन्ति खरभेदकाच हृत्सीहगुलाग्रहणीगदांस॥ न चात किचित् प-रिवर्ज्ज नीयं रसायनचे तदुपास्यमानम्। म्लीहोदरीत्रं विहितं च सिपस्तीखाव चान्या-नि हितानि चाव ॥ उपद्रवास खरवैकतादीन् जयेदायासं प्रसमीच्य प्रास्तम्। यजाय-क्षन्य व्ययोष्टतासङ्मांसालयानि प्रतिसेवमानः ॥ स्नानादिनानाविधिना जहाति मा-सादगेषं नियमेन गोषम्।रसोनयोगंविधिवत्चयार्तः चोरेण वा नागबलापयोगम्।सेवेत वा मागधिकाविधानं तथोपयोगं जतु नोऽप्रमजस्यायोकं स्त्रियं क्रोधमसूयनञ्च त्यजेदुदां रान्विषयान् भे जतावैद्यान् दिजोतीं स्त्रिद्यान् गुरू स वाचस पुखाः शृखयादृ दिजेभ्यः।

# ॥ द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥

चयातो गुलापतिषधं व्याख्यास्यामः॥

यथोक्तैः कोपनैदीषाः कुपिताः कोष्टमागताः । जनयन्ति नृणां गुल्मं स पञ्चविध उचाते ॥ भृहस्योरन्तरे यन्यिः सञ्चारी यदि वाचलः । चयापचयवान्हत्तः स गुल्य इति क्षोत्तितः ॥ पञ्च गुल्यायया नृणां पार्श्वे हृत्राभिवस्तयः । कुपितानिसमूलत्वाद्गृहसू-लोदयादिष ॥ गुल्सवदा विशासलाद्गुल्स इत्यभिधीयते । स यसादात्मिन चयं गच्छत्य-प्सिव वृद्दः ॥ अन्तः सरित यसाच न पाकसुपयात्यतः । स व्यस्तैर्जायते दोषेः समस्तै रिप वीच्छितै: ॥ पुरुषाणां तथा स्त्रीणां चोयो रक्तीन चापर:। सदनं सन्दता वक्की राष्टी-पोऽन्त्रविक् जनम् ॥ विराम् वानिलसङ्ख सीहित्यासहता तथा । देषोऽने वायुक्द् देख पू-व्यं कपेषु गुल्सिनां ॥ हृत्वाचित्र्यलं सुखकग्ठयोषो वायुर्निरोधीविषमाग्निता च । ते ते विकाराः पवनासकास भवन्ति गुल्मे ऽनिलसकावे तु॥स्वेदन्वराष्ट्रारविदाष्ट्राष्ट्रास्तृथ्या-क्रराग. कट्वह्मता च।पित्तस्य लिङ्गान्यखिलानि यानि पित्तात्मकी तानि भवन्तिगुल्मे ॥ स्तीमत्यमन् रेक्चिरङ्गरादण्किरिः प्रसेको सधुरास्यता च। कफस्य लिङ्गानि चयानि ता-नि भवन्ति गुल्मे काफसन्भवे तु ॥ सर्वात्मकः सर्व्यविकारयुक्तः सीऽसाध्य उक्तः चतंज्य वच्ये। नवप्रस्ताऽ हितभोजना या याचासगर्भं विस्रजेहती वा॥ यायुर्हि तस्याः परिग्र-ह्य रक्तं करोति गुल्मं सर्जं सद। हम्। पैत्तस्य लिङ्गं न समानलिङ्गं विश्रेषणं चाप्यपरं निबोध ॥ न स्पन्दते नोदरमेति वृद्धिं भवन्ति लिङ्गानि च गर्भिणीनाम् । तं गर्भकाला-तिगमे चिकित्यमसग्भवं गुलामुणन्ति तरजाः ॥ वातगुल्मादितं झिन्धं युक्तं स्ने इविरे-चनै:। उपाचरेखयाकालं निक्है: सानुवासनै: ॥ पित्तगुल्मार्दितं स्निम्धं काकोल्यादिष्ट॰ तेन तुं। विरिन्नं मधुरैयोगैर्निक्है: समुपाचरेत् स्र पागुल्मादितं सिग्धं पिपाल्यादिष्टतेन तु। ती च्यौ विरित्तं तद्रपैनिक है: समुपाचरेत् ॥ सन्निपाती त्यिते गुल्यो तिदीष घोविधि-र्हित:। पित्तवद्रत्तगुल्पिन्यानार्थाः कार्थः क्रियाविधिः ॥ विशेषमपरं चास्याः शृणु रत्त-विभेदनम्। पलागभस्मतोयेन सिद्धं सिपः प्रयोजयेत्॥ दद्यादुत्तरवस्तिच पिप्पल्यादि-ष्ट्रतेन तु । उण्योर्वा भेदयेद्वित्रे विधिरास्ट्रग्दरोष्ट्रितः ॥ श्रान्पीदकमञ्जानो बसा तैसं ष्टतं दिध । विपक्तमेकतः शस्तं वातगुल्मे उनुवासनम् ॥ नाङ्गलैककफानान्तु वसा सर्पि-य पैत्तिके। तैलं जाङ्गलमञ्जान एवं गुल्मे कफोि स्थिते॥ धात्रीफलानां खरसे षड्ङ्गं वि-पचेद्दतत्। गर्करासैस्वोपेतं तद्दितं वातगुरिमने ॥ चित्रक्योषसिस्यूत्यप्रधीकाचय-दाडिमौ। दोप्यकप्रत्यिकाजाजी हवुषाधान्यकैः समैः ॥ दध्यारना सवदरमुलक खरसै ए तम्। तत्पवेद्वातगुल्माग्निदोर्बस्थाटोपश्चनुत् ॥ हिन्नुसीवर्च लाजाजीविडदाडिमदी-

ष्यकै।पुष्करव्योषधान्यामुवेतसचारचित्रकैः॥गरीवचाजगन्धे लासुरसैयविपाचितम्।गूलाः नाइरं सर्पिद भा चानिलगुरिमनां ॥ विखदाखिमसिन्धूत्यद्वतभुख्योवजीरकै:। इह -सीवचं लचारक्रहचांस्नास्तवेतसै:॥ वोजपूरसोपेतं सिर्पदेधि चतुर्णणं। साधितं दाधि-कांनाम गुल्महृत्द्वी हगूलजित् ॥ गसोनखरसे सिप्पः पच्चमूलरसान्वितम् सुरारनाल-दध्यसम् नकस्वरमीः सह ॥ व्योषदाखिमहचास्त्रयवानीचव्यमैन्धवैः ॥ हिंग्वस्त्रवेतसाजा-जीदोप्यकैश्व समांशिकै:। सिडंगुल्मग्रहणार्थः खासोन्मादचयञ्चरान् ॥ कामापसारम-न्दाग्निप्नोह्यलानिलाञ्चयेत्। दिधसीवीरकं सिप्पः काथौ सुद्गकुलस्वजी ॥ पञ्चाढकाः नि विपचेदावाप्य दिपलान्यय । सौवर्चलं स्वार्जिकाञ्च देवदार्य्य सैन्धवं ॥ वातगुल्मा-यहं सिंपरेतदीपनसेव च। त्यामूलकषाये तु जीवनीयैः पचेद्घृतम्॥ न्यग्रोधादिगणे वापि गए वाप्य त्यं लादिके। रत्तपित्तोत्यितं घ्रन्ति ष्टतान्ये तान्यसंशयं ॥ भारग्वधा-दी विपचेदीपनीययुतं घतम् । चारवर्गेपचेचान्यत्पचेनात्रगणेऽपरम् ॥ प्रन्ति गुल्मं कः फोबूतं घृनाच्येतान्य मंग्रयं। यथादोषो च्छयञ्चापि चिकित्से सानिपातिकं। चूर्णं चिं-ग्वादिकं वापिष्टतं वा म्रोहनायनं । पिवेद्गुल्मापहंकाले सर्पिस्तै ल्वकमेव वा ॥ तिर्छे-चुरकपालाग्रसार्षपं यवनालजम्। भस्र सूलकजञ्चापि गोजाविखरहस्तिनां॥ सूत्रे -य सिंद्योणांच पालिकैयावचूर्णिते:। कुष्ठसैन्धवयष्ट्राष्ट्रनागरक्रमिघातिभि:॥ साजमीः देश दश्वासः सामुद्राच पलैर्युतम्। अयः पात्रे जिननाल्येन पत्तु । लेख्यमधोदरेत्। तस्य मात्रा पिवेद्भा सुरयो सपिषापि वा। धान्यास्त्रे नी प्यातोयेन की लत्ये न रसेन वा॥ गुरमं वातविकारास चारोऽयं इन्त्यसंग्रयं।स्वर्जिकाकुष्ठमहित: चारकेतकजोऽपि वा॥ तैलीन श्रमधेत्वीती गुल्मंपवनसभावम् । पीतंसुखाम्बुना वापि खिजिकाकुष्ठसैन्धवं ॥ वशी कमृष्वूकंच वर्षाभू वहती दयम्। चित्रकंचज बद्रोणे वक्षापाद विशेषितम्॥ मागधी चित्रकची-द्र लिप्ते जुन्भे निधापयेत्। सध्नः प्रस्थासावाच्य पयाचूर्णार्ड संयुतम् ॥ तुषोषितं दया-हन्तु जीर्णभक्तः पिवेचरः । श्ररिष्टोऽयं जयेद्गुरममविपाकमरोचकं ॥ पाठानिकुम्परज-नीत्रिकटुतिफलाग्निकं। सवणं वचवीजंच तुःखं स्थादनवं गुडम्॥ पथाभिः सहितं चूणें गवां मूत्रयुतं पचेत्। गुटिकास्तद्वनीभूतं कत्वा खादेदभुक्तवान् ॥ गुरमञ्जीहाग्नि-सादांस्ता नामयेयुर्भेषतः । हृद्रोगंग्रहेणीदीषं पाण्डुरोगंच दाक्णं ॥ समूले सोनतस्य-न्दे दाइपाक्तरगिर्छते। गुल्मे रक्तं जलीकीभि:सिरामीचेणवाइरेत्॥ सुखीण्णा जाङ्ग-लरसाः सुस्तिग्धा व्यक्तसैन्धवाः । कटुत्रिकसमायुक्ता हिताः पाने च गुरिमनां ॥ पेया वा-तहरैं सिद्धाः कौलत्याः संस्कृता रसाः । खलाःसपश्चमूलास गुल्मिनां भोजने हिताः॥ वद्ववचींऽनिलानान्तु साद्र वं चीरमिष्यते। कुम्भीविग्छे ष्टकास्वे दात्कारयेत्व्यम्नोभिषक् ॥ गुल्मिनः सर्व्य पवीता दुर्व्यि रेच्यतमा अर्थ । यतस्य तास्तु सुखिनान् संसनेनोपपाद

ये । वितेवनाभ्यञ्चनानि तथा सन्दह्नानि च । उपनाहाय कर्त्त व्याः सुखीवाः गाः स्वणादयः ॥ उदरोक्तानि मप्पे वि चूर्णवित्ति क्रियास्तया । लवणानि च योज्यानि या-न्यु क्तान्यु दरास्ये ॥ वातवर्चे निरीधं तु सामुद्राईक सर्घपै: । क्रत्वा पाथी विधातव्या व-भायो मरिचीत्तराः ॥ दन्तीचि तकसूलेषु तथा वातहरेषु च । कुर्थादरिष्टाम् सर्वां ख स्त्रसाने तथेरितान् ॥ खादेदाप्यक्रान् स्टान् पूर्तीकन्पवचनान्। जक्षेवातमनुष-ख गुल्मिनं न निक्हियेत्। पिवेत्तृ वदागरं वा सगुडां इरीतकीं। गुग्गुलुं खब्तां दः क्ती द्रवक्तीर सवंवचा एट र द्य प्रशेदाचारर व्यक्ति दकादर एवं पीलूनि पिष्टानि पि-षेत्रालवणानि तु ॥ पिप्पलीपिपलीमूलचळि चित्रकसैन्धवै:। युक्ता इन्ति सुरा गुल्मं शी-मं कालिपयोजिता। बहविषमाक्तोगुवमो भुज्जीत पयसा यवान् ॥ कुल्माषान्वा वहु-भा हान् भचये बच्योत्तरान्। श्रयास्यीपद्रवः शूलः कथ चिदुपजायते। शूलं निखानि-त्तमिव सुखं येन तवे त्यसी । तत विषमूतसंरोधः कच्छ्रोच्छासः स्थिराङ्गता। तृष्णा दा-हो भामोऽनस्य विदम्धपरिवहता ॥ रोमहषीऽरुचिन्छर्दिभु त्तविदिर्जु ज्ञाता । वारवादिः भिर्ययासङ्ख्यासिय वी वी चायो जयेत्। पथा विलवणं चारं डिङ्गुतुम्ब्रुणीष्करं। यः वान्यय इरिद्राच विडङ्गान्यस्त्रवेतस ॥ विदारी त्रिफला भीक गृङ्गाटी गुडग्रकीरा । का-श्मरोफलयष्ट्राञ्चपक्षवक्षिमानि च ॥ षड्यन्यातिविषादाक्पव्यामरिचत्वचकान्। कः थ्याम्लकचव्यञ्च नागरचारचित्रकाम् ॥ ष्टथ्यान्त्रकाष्ट्रिकचीरतोयैः स्रोक् समापना-त्। यथाक्रमं विभिन्नां य दन्दे सर्वा य सर्वजे ॥ तथैव सेकावगाइप्रदेशभ्यक्रभोजनम्। शिशिरोदकपृषीनां भाजनानांच धारणं ॥ वमनीनमर्दनस्वैदलङ्गनचपणित्रयाः ॥ स्त्रे-इ।दिय क्रम: सर्वी विशेषेणोपदिखते ॥ वत्रूरं मृतकं मत्स्यान् गुष्कयाकानि वैदलं। न खादेदालुकङ्ग सभी मधुराणि फलानि च ॥ विना गुरमेन यच्छू लं गुरमस्थानेषु जा-यते। निदानं तस्य वच्चामि रूपच सचिकित्सितं ॥ वातमृतपुरीषाणां विग्रहादधिभी-जनत्। अजीर्णाध्ययनायासविरुदानीपसेवनात्।। पानीयपानात्चुत्काले विरुटानांच सेबनात्। विष्टानगुष्कमासानासुपयोगात्तयैव च ॥ एवं विधानां द्रव्याणामन्येषां चोप-सेवनात्। वायुः प्रकृषितः काष्ठे गूलं सञ्जनयेद्धगं।। निक्च्छासो सर्वेत्तेन वेदनाप डितो नरः । गङ्गस्फोटनवत्तस्य यसात्तीत्राय वेदनाः ॥ गूलासक्तस्य लच्चन्ते तसाच्छू-लमिहोचते। निराहारस्य तस्यैव तीव्रं शूलमुदोर्थ्यते ॥ प्रस्तस्यगावी भवति कच्छे गो-च्छिसितीव च। वातसृत्रपुरीषाणि कच्छेण कुरुते नर:॥ एतैलिङ्गैर्विजानीयाच्छू लं वा-तससुद्भवम्। तथा दाहो मदो सूच्छी तीव्रं शूलं तथैव च ॥ शीतामिकामी भवति शी-तेनैव प्रशास्यति । एतैर्लिङ्गे विजानीयाच्छ लिम्पत्तसमुद्भवम् ॥ शूलेनीत्पोद्धमानस्य हः-क्वास उपजायते। अतीव पूर्णकोष्ठत्वं तथैव गुरुगास्रता॥ एतत्स्रे ससमुत्यस्य श्लस्योक्तः

निदर्भनम्। सर्वाणि दृष्टा क्पाणि निर्दिशेलात्रिपातिकं ॥ सन्त्रिपातससुत्यानससाध्यं तं विनिर्दियेत्। शूलानां लचणं प्रोत्तं चिकित्सां च निबोध मे ॥ आशुकारी हि पवनस्त-स्मातं त्वरया जयेत्। तस्य शूलाभिपन्नस्य स्वेट एव सुखावहः ॥ पायसैः क्षशरापिण्डैः सिम्धेर्वापिशितैर्हित:। तृ विक्वाकेन वा सिम्धमुणां भुक्तीत भोजनं ॥ विरविल्वाङ्गान् वापि तैलस्ष्टांस्तु भच्चयेत् वैरङ्गां धरसान् सिन्धान् जाङ्गलान् शूलपीडितः यथालाभं नि-षेवेंत मांसानि विलगायिनां। सुरासीवीरकं ग्रुलं मस्तूदिखत्तया दिध ॥ सकाललवण पेयं शूले वातसमुद्भवे। कुलस्ययूषी युक्ताम्बो लावकीयूषसंस्कृतः ॥ ससैन्धवः समरिची धातशूलविनाशनः । विङ्कं शियुकम्पिलपथाध्यामान्तवेतसान् ॥ सुरसामध्वकर्णेच सौ-वर्चेलयुतान्पिवेत्। सद्येन वातजं शूलं चिप्रमेव प्रशास्यति ॥ पृथ्वीकाजाजिचविकायवा नीव्योषचित्रकाः । पिप्पत्यः पिप्पलीसूनं सैस्ववं चेति चूर्षयेत्॥ तानि चूर्सानि पयसा पिवेत्वास्वलिकेन वा। सध्वासवेन चुक्रोण सुरासीवोरकेन वा। अय वैतानि चूर्सानि सातु लुङ्गरसेन वा। तथा वदरयू वेण भावितानि पुनः पुनः ॥ तानि हिंगुप्रगाढानि सह शर्करया पिवेत्। सहदाडिम सारेण वर्तिः कार्या भिवग्जिता ॥ सा वर्त्ति वीतिकं शूनं चिप्रमेव व्यपोद्दति । गुडतैलेन वा लीटा पीता सद्येन वा पुन: ॥ वुभुचाप्रभवे शूले ल घु सन्तर्पणं हितम्। उणाः चीरैर्यवागूभिः स्निष्वे भीं सरसैस्तया ॥ बातशूले समुत्पन्ने रूचं स्निग्धेन योजयेत्। सुसंस्कृताः प्रदेयाः स्युवं तपूरा विशेषतः॥ वाक्णींच विवेज्ज-म्तुस्तया सम्पद्मते सुखी। एतदातससुरयस्य शूलस्योत्तं चिकित्वातम्॥ अय पित्तससुर्यः स्य क्रियां वच्चास्यतः परं। स सुखं छदीयला तु पीला शीतीदकं नरः। शीतलानि च सेवेत सर्व्वांख्य पानि वर्ज्य येत्। सणिराजततास्त्राणि भाजनानि च सर्व्य ॥ वारिपू-र्णानि तान्यस्य शूलस्योपि निचिपेत्। गुडशालियवाः चीरं सिप्पः पौने विरेचनम्॥ जाङ्गलानि च मांसानि भेषजं पित्तशूलिनां । रसान्सेवेत पित्तन्तान् पित्तलानिविव-र्ज्यत पालामं धान्वनं वापि पिवेद्यूषं समर्करम् । परूषकाणि महीकाखर्जरीदकजा न्यपि ॥ तत्पिवेच्छकरायुक्तं पित्तपूलनिवारणम् । अपने अक्तमात्रे तु पकोषः स्वीष्मकस्य र ॥ वसनं कारयेत्तव पिपालीवारिणा भिषक् । रूचः खेदःप्रयोज्यः स्यादन्या योष्णाः कि या हिता ॥ पिपाली मुद्रवेरच स्वेषाशूले भिष्ठितम् । पाठां वचां विकट्कं तथाच क-टुरोहिणीं ॥ चित्रकस्य च निर्यूहं पिवेद्यूषं समार्ज्यकं ॥ एरग्डफलस्त्र्लानि स्रूलं गोज्ञर-कस्य च। गालपणी पृष्णिपणी वहतीं कण्टकारिकां॥ द्याच्छृगालविकाञ्च सहदेवा तथैव च ॥ महासहां चुद्रमहां मूलबेचुरकष्य च । एतलकृत्य सन्धारं जलद्रोणे विपा-चयेत् ॥ चतुर्भाभाव्योषन्तु यवचारयुतं पिवेत्। वातिकं पैत्तिकंवापि स्वीष्मकं साविपा-तिकं॥ प्रमद्य नामयेक्कू नं किनास्त्रिम मार्तः। पिप्पत्यः खर्जिकाचारो यवास्त्रिक

एव च ॥ मेळांचैव समानीय भसा कुर्यादिचचणः । तदुणावारिणा पीतं स्रो पाशूले भिष-गिजतम् ॥ इणिड माइतं स्रोपा कुचिपार्खव्यवस्थितः । स संरुद्धः करोत्याग्रन् मानं गुड्-गुडायनम्। सूचीभिरिव निस्तीदः क्षच्छोच्छासो तदा नरः। नात्रं वाञ्छति नो निद्रा-मुपेत्यत्ति निपीडितः ॥ पार्खं शूलः स विश्वेयः कफानिलसमुद्भवः । तत्र पुष्करमूलानि हिङ्गु सीवर्च लं विडं ॥ सैन्धवं तुम्बु रूपयाचूर्णं कला तु पाययेत् । पार्श्व हृदस्तिशूलेषु यवकाथेन संयुतम् ॥ सिप: म्रीहोदरोक्तं वा छतं वा हिह्संयुतम् । वीजपूरकसारं वा प-यसा सह साधितम् ॥ एरण्डतैलमय वा मद्यमस्तु पयोरसै: । भोजयेचापि पयसा जाङ्ग-लीन रसेनवा ॥ प्रकुप्यित यदा कुची विक्रिमाक्रस्य साक्तः। तदास्य भोजनं भुतां सीप-स्तमां न पचाते ॥ उच्छिसित्यामशक्तता यूलेनाइन्यते सुद्धः । नैवासने न प्रयने तिष्ठत लभते सुखं ॥ कुचिगूल इतिख्यातो वातादामसमुद्भवः । वमनं कारयेत्तत लङ्घयेदा य-थाबलम् ॥ संसर्गेपाचनं कुर्याइम्ब दीपनसंयुतै: । नागरं दीप्यकंचव्यं हिंगुसीवर्च लं विडं ॥ मातुनुङ्गास वोजानि तथा स्यामोहवूकयोः। वहत्याः कण्टकाय्यास कायं गू-लप्टरं पिवेत्॥ वचा सौवर्षलं हिङ्गु कुष्ठं सातिविषाभया। कुटजस्य च वोजानि सदाः मूलहरासि तु ॥ विरेचनं प्रयुक्तीत ज्ञात्वा दोषवलावलम् । स्ने हवस्ती निक्हां स कुर्या-होषनिवर्षण ॥ उपनाहाःस्र इसेका धान्याम्लपरिसेचनम्। कफोपात्तावरुदस्तु सा वती रसमूच्छित: ॥ दृदिस्य: कुरुते गूलमुच्छासरोधकं परं । स दृष्कू ल इतिख्यातो रसमा-रतसन्भव: ॥ तलापि कर्माभिहितं यदुः हृदिकारिणां । संरोधात्कुपितो वायु व्यक्तिः माहत्य तिष्ठति ॥ वस्तिवङ्गणनाभीषु ततः गूलोऽस्य जायते । विराम व्ववातसंरोधी वस्ति-श्रुलः स मारुतात् ॥ नाम्यां वङ्गणपार्खेषु कुची मेट्रांन्त्रमर्दकः । मूत्रमाहत्य रह्णाति मू व्रशृतः स मादतात् ॥ वायुः प्रकुपितो यस्य दचाहारस्य देहिनः । मलं दणहि कोष्ठस्य मन्दोक्तत्य तु पावकम्॥ भूनं सञ्जनयं स्तीवं योतांस्यावत्य तस्य हि। दिचणं यदि वा वामं कुचिमादाय जायते ॥ सर्वेत्र बंदैते चिप्रं यूनं तत्र सघीषवत्। पिपासा बर्दते तीवा भामी मूर्च्छा च जायते ॥ उच्चारितो मूतितय न गान्तिमधिगच्छित । विट्गू लमेतज्जानीयाद्भिषक्परमदाक्णं ॥ चिप्रं दोषहरं कार्यं भिष्रजा साधु जानता। स्वे दनंवमनचीव निक्हाः स्नेष्टवस्तयः॥ पूर्वीहिष्टान्पाययेत् योगान्कीष्ठविशोधनान्। उदावर्त्त हरायास्य क्रियाः सर्वाः सुखावहाः ॥ श्रातमात्रं यदा भुक्तं पावके सदुतां ग-ते। स्थिरीभूतं तु तत्कोष्ठे वायुराव्यय तिष्ठति॥ चविपाकसतं द्वानं शूकं तीवं करोत्य-ति। सूर्ऋष्यानं विदाहच्च ऋदुत्क्को शो विलिख्विकां। विरिच्यते क्दैयति कम्पतेऽय वि॰ सुद्धति ॥ चारासूर्णानि गुटिकाः प्रस्यन्ते पूलनाग्रनाः। गुबमावस्थाः क्रियाः कार्या यथावत्सर्घ ग्रुसिनां ॥

### त्रिचरवारिंशत्तमोध्यायः।

भयातः हृद्रोगप्रतिषेधं व्याख्यासामः।

वेगाघाती व्यक्चान रितमाची पसेवितै:। विक्वाध्यय नाजी वै रसात्स्य सापि भीज-मैं: ॥ दूषियत्वा रसंदोषा विगुणा हृदयं गताः। कुर्व्यं ग्त वाधां हृदये हृद्रोगं तं प्रचचते॥ चतुर्विधः स दोषेश पञ्चमः क्रिमिभिस्तया। पृथग्लिष्टं प्रवच्यामि चिकित्सितमनन्त-रम् ॥ श्रायम्यते मारतजे दृदयं तुद्यते तथा । निमंथ्यते दीर्थ्यते च स्फोटरते पाटरतेऽपि-च ॥ त्रणोषादाइचोषाः स्यः पैत्तिके हृदयक्षमः । धूमायनच मूर्च्छी च खेदः भोषो मुखस्य च ॥ गौरवं कफसंसावोऽक्विस्तकोऽन्निमाईवं। माधुर्थमपि चास्यस्य बला-सावातते हृदि ॥ उरक्षे शः ष्ठीवनं तोदः शूलो हृक्षासकस्तमः । श्रक्चिः स्थावनेत्रत्वं योषस क्रिमिनेभवेत् ॥ भ्रमक्रमी साद्यीषी च्रेयास्तेषास्पद्रवाः । क्रिमिने क्रिमिना-तीनां ऋ षिकीणांच ये मताः ॥ वातीपसृष्टे हृदये वामग्रेतिस्वत्धमात्रम् । दिपंचमूल-कायेन सम्रो इलवणेन तु ॥ पिप्पच्ये ला वचा चिंगु यवभम्मानि सैन्धवं । सीवर्चनमयी गुण्ठोमजमोदांच चूर्णितम्॥ फलधान्यास्त्रकौलस्यद्धिमद्यासवादिभिः । पाययेत वि-गुइंच स्ने हेनान्यतमेन वा। भोजयेक्जोर्णयाल्यनं जाङ्गलैः सप्टतैरसैः॥ वातप्तसिद्धं तै-सं व ददाहस्ति प्रमाणतः। स्रोपणीमधुकचोद्रशीतोपनजने वेमेत् । पित्तोपस्टे हृद-ये सेवेंत सधुरैः शतम् ॥ ष्टतं कषायांची दृष्टान् पित्तज्वरविनामनान् । त्रमध्य च रसै-मुं ख्ये जों इली: सप्टर्निभंषक् ॥ सचीद्रं वितरेद्वस्तिं तैलं सधुकसाधितम् । वचानिस्ब-काषायाभ्यां वान्तं हृदि कापात्मके ॥ चूर्णन्तु पाययेतोक्तं वातजे भोजयेचतं। फला ब्दिमयमुस्तादि विफलां वा पिवेन्नरः ॥ भ्यामात्रवत्करकायुतं घृतं वापि विरेचनम्। बलातैकैविदध्यास वस्ति वस्तिवियारदः॥ क्रिसिइद्रोगिणं स्निग्धं भोजयेतिपियतीद-नम्। दन्ना वा पललीपेतं चाहं पशादिरेचयेत् ॥ सुगन्धिभः सलवणैर्योगैः साजानि-यर्करैः । विड्ङ्गाढैर्धान्यान्तं पाययेताव्यनन्तरम् ॥ दृदयस्थाः पतन्त्यवमधस्तातिक्रम-यो नृषां। यवात्रं वितरे चास्य स विड्ङ्गमतः परम्॥

# ॥ चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥

अयातः पांडुरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥

व्यवायमस्त्रं लवणानि मद्यं सदं दिवासप्तमतीव तीच्णम्। निषेवमाणस्य विदूष्य रक्तं कुर्वन्त दोषास्त्वचि पाण्डुभावम्॥ पाण्डु।मयोऽष्टार्षे विधः प्रदिष्टः पृथक् सम-स्तै यु मपच दोषैः। सर्वेषु चैवेष्विच पाण्डुभावो यतोऽधिकोऽतः खलु पाण्डुरीगः॥ त्वक्र फोटनं छीवनगानसादौ सङ्गचणं प्रचण्कटणोयाः । विण्मूचपीतत्वमया वि-

वाको भविष्यतस्तस्य प्रःसराणि ॥ सकामलापालिकपाग्ड्रोगः कुम्भाह्ययो लाघर-कोऽलसाख्यः । विभाष्यते लचणमस्य क्रतसं विवोध वच्चास्यनुपूर्वशस्तत् ॥ क्षणी चणं क्षणिसरावनदं तदणीवण्सूचनखाननं च । वातेन पायडुं मनुजं व्यवस्येय कां तथा-न्ये स्तदुपद्रवेश ॥ पीते चणं पीतसिरावन षं तदणीवण् सूत्र न खाननं च । पित्ते न पा-राहुं सनुजं व्यवस्थेद्युक्तं तथान्यं स्तदुपद्रवेश ॥ शुक्तं चणं शुक्तिसराबनहं तहर्णव-ण्सूचनखाननं च। कफोन पागड़ं सनुजं व्यवस्थेदा्कां तथा न्ये स्तद्पद्रवैश्व॥ सर्वास-के सर्विमिदं व्यवस्थे इच्छामि लिङ्गान्यय कामलायाः। यो ह्यामयान्ते सहसान्नमम्लम-द्यादपष्यानि च तस्य पित्तम् ॥ करोति पाग्डं वदनं विशेषात्तन्द्रा बलतं प्रथमोदि-तांख ॥ भेदस्तु तस्याः खलु कुम्भमाह्यं शोफो महांस्तत च पर्वभेदः । ज्वराङ्गमर्वभ्यम-सादतन्द्राचमान्वितो लाघरकोऽलसाख्यः ॥ तं वातिपताभिपरीतलिङ्गं इलोमकं नाम वदन्ति तज्जाः । उपद्रवास्तेष्वत्विः पिपासा क्षदिंज्यं रो सूर्वत्जाग्निसादः ॥ गोफ-स्तथा कण्डगतीऽवललं सूर्का लमी इयवपीडनं च । साध्यन्त पाण्डामयिनं समीच्य सिग्धं प्रतेनोड्व भधय ग्रहस्। सम्पादयेत् चौद्रष्टतप्रगाढे ईरीतको चूर्णयुतैः प्रयोगैः पिवेद्धतं वा रजनीविपक्षं यत्वैफलं तैल्वकसेव वापि ॥ विरेचनद्रव्यक्ततं पिवेति यो-गांस वैरेचनिकान् घृतेन । सूथे निकुम्भाईपलं विपाच्य पिवेदभी चणं कुडवाई मात्र म्। खादेदगुडं वाष्यभयाविमित्रमारग् बधादिक्षियतं पिवेदा ॥ त्रयोरजोव्योषविडक्रचूणं निच्चाइरिट्रां चिफनान्वितां वा। सिर्पमधुभ्यां विद्धीत वापि शास्त्रपदर्शाभिहितां अ योगान् ॥ हरेस दोषान् बहुशोऽल्पमात्रान् । स्वयेषि दोषेष्वतिनिर्ह् तेषु । धात्रीफला-नां रसिसचुजंव सन्यं पिवेत्चौद्रयुतं हितासी ॥ उभे वहत्यौरजनीं गुकाख्यां गुकाचाद-नीं पित्रसकाकमाचीं। आदारिविम्बीं सकदम्बपुष्यीं विषाच्य सर्पिविपचेत्कषाये॥ तत्पारड्तः इन्त्युपयुज्यभानं चीरेष वा मागधिकां यथानिः । हितंच यष्टीमधुकं कषायं चूर्णं समं वा मधुनावि च्छात् गोमूत्र युक्तं तिफलादनानां दत्वायसंचूर्णमन-रपकालम्। प्रवालमुत्ता श्वनगङ्घनूणें लिह्यात्तया कांचनगैरिकीत्यं॥ याजं शक्तदा कु-डवप्रमाणं विडं हरिद्रा लवणोत्तमं च । पृथक्पलांशानि समग्रमेतचू णें हिताशी म-धुनाविल्ञात्॥ मण्डूरलीहाग्निविडङ्गपयायोषांशनः सर्वसमानताप्यः। सूत्रामुतोऽ यं मधुनाव लेहः पाणह्वामयं इन्त्यचिरेण घोरम् । विभीतकायोमलनागराणां चूणें तिलानां च गुडयमुख्यः। तक्रानुपानी वटकाप्रयुक्तः चिणोति घोरानपि पाग्डुरो-गान्॥ सीवर्चलं हिक्कु किरातितक्षकलाय मात्राणि सुखाम्बुना वा । सूर्वोहरिद्राम लकं चृलिह्यातिस्थतं गवां सप्त दिनानि सूते। सूलं बचाचित्रकयोः पिवेदा पाख्योः संयात्ती (ज्ञसमं हिताशी ॥ सुखाम्बुन। वा लवणेन तुल्यं शिश्रो:फलं चीरभुजोपयो-

ज्यं। न्यग्रीधवर्गस्य पिबेत् वाषायं ग्रीतं सिताचौद्रयुतं हिताशी॥ ग्रालादिकं चाप्दः य सारचूणें धात्रीफलं वा सधुनावलिच्चात्॥ विङ्क्षसुस्तविफलाजमीदपक्षकर्वाष-विनिर्दह्न्य: । चूर्णीकता वा गुड़्यर्करे च तथैव सर्पिर्भधुनी ग्रुभेच ॥ सम्भारमेतद्दि-पचेनिधाय सारोदके सारवतो गणस्य। जातञ्च लेल्लां मितमान्विदित्वा निधापयेनमोः चकजे समुद्री। इन्लोघ लेहः खल पाग्ड्रोगं सभीयमुग्रामि कामला हा। समर्करा कामलिनां विभग्डो हिता गवाची सगुड़ा च गुग्ठी॥ कालेयकी चापि छतं विपकां हितं च तस्माद्रजनीविभियम् धातुं नदीर्जजतुश्रीलजं वा कुम्भाद्वये सूत्रयृतं पिवेदा सूत्र सिन्धवसम्प्रयुक्तं मासं पिवेदापि हि लोइ किहम् । दग्धाचका ठैर्मलमायसं वा गोमून निर्वापितमष्टवारान् ॥ विचूर्षे लोढ़ं मधुनाचिरेग कुम्भाद्वयं पाण्डुगदं निह्नात्। सिन्धू इवं वाग्निसमं च कत्वा सिक्ता च मूचे सक्तदेव प्राप्तम् ॥ लीइश्व किहं वहुएय तप्ता निर्वाप्यमूत्रे वहुयस्तयैव । एकीकतं गीजलपिष्टमेतदैकध्यमावा-प्य पचेदुखायाम् ॥ यथा न दच्चीत तथा विश्वष्कां चूर्णीकतं पेयमुद्श्विता तत्। तमी-दनाथो विजयेत रीगं पाण्डुं तथा दोपयते उनल इ॥ द्राचागुडूचामलकी रसेश्विस द घृतं लाघरके हितञ्च । गौडानरिष्टान्मभुश्यकराश्च मूत्रासवान् चारकतां स्तथैव । स्नि-ग्धांन रसानामलकौर्पेतान् कोलान्वितान् वापि हि जाङ्गलानाम् ॥ सेवित शेफाभि-हितां योगान् पाण्डु । मयी प्रालियवां य नित्यम् ॥ खासातिसारा र चिकासमू च्छी ढट्करिंगूनज्वरभेफदाहान्। तथा विपाकस्वरभेदसादान् जयेदायास्वम्यसमीच्य गाः स्तम् ॥ अन्तेषु गूनं परिहीनमध्यं मानं तयान्तेषु च मध्यग्रन्यम् । गुदेऽय शेषस्यय सुष्कयोध्च भूनं प्रतास्यन्तसर्भन्नकल्पम् ॥ विवर्जयेत्वाण्डु किनं यभोधी तथातीसार-ज्वरपीडितच्च।

# ॥ पञ्चचत्वारिंशत्तमीऽध्यायः॥

श्रयातो रक्तपित्तप्रतिषेधं व्याख्यास्यासः।

क्रोधशोकमयायासंविक्दात्रातपानलान् कट्रमूलवणचारती च्लोषणातिविदाहिनः ॥ नि-त्य मभ्यसतो दुष्टो रसः पिनञ्चकोपयेत्। विद्रम् खगुणैः पित्तं विद्रहत्याश्र शोणितम्॥ ततः प्रवत्ते रत्तमृष्ट्वं चाधो दिधापि वा। सामाययाद्व्रजेदृद्धं मघः पक्षाययाद्व्रजेत्॥ विद्रध योद्धं योद्यापिदिधा। भगंपवर्तते। केचित्रयक्षतम् । स्वन्यस्वतम् । स्वन्यस्व ते। केचित्रयक्षतम् । स्वन्यस्व ते। विद्रास्य सङ्गादोषो च्छित् । दौर्वे व्यव्यासका सञ्च वमयमदः । पाण्डरुता दाहम्च्छाः भक्ते चात्रे विदाहस्व धितरिष सदा हृ यत्वा च

पीडा। तथा कग्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पृतिनिष्ठीवनञ्च हे वो भन्ने ऽविपाको वि-रतिरपि रते रक्तपि त्तोपसर्गाः ॥ मांसप्रचालनाभं क्षथितसिव च यत्वर्दमास्थीनिभं वा मेदः पूयास्त्रकल्पं यलदिव यदि वा पक्तजस्बूफलाभं। यत्लाणां यच नीलं स्थमतिकु-णपं यत्रची का विकाराः तद्दञ्यं रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यच तुल्यं विभाति॥ नादौ संयाद्यमुद्रितां यदस्यविनो यतः । तत्याराषु यहणीकुष्ठश्लीहग्ल्यान्वरावहं ॥ अधः प्र-इत वसनै रुर्द्वमार्गं विरेचने:। जयेदन्यत्रञ्चापि चोणस्य शमनै रस्क् ॥ श्रतिप्रवत्त-दोषस्य पूर्वे लोहितिपत्तिनः। श्रचीणबलभांसाग्नेः कर्त्ते व्यसपतर्पणं ॥ लङ्कितस्य ततः पेयां विदध्यात्स्वस्पतगाड् सां। तर्पणं पाचनं लोहान् सपीं विविधानि च ॥ द्राचाम-धुककारमर्थिसितायुक्तं विरेचनम्। यष्टीमधुकयुक्तं च सचीद्रं वमनं हितम् ॥ पयांसि यीतानि रसास जाङ्गलाः सतीन यूपास समाचिषष्टिकाः । पटीलमेल्सुनिषणयूधि-कावटातिमुक्तां दुरिमन्द्वारजम् ॥ दितञ्च याकं प्रतमं स्कतं सदा तथैव धाती फल दा-डिमान्वितम्। रमास पारावनगङ्गकूर्मजास्तया यवाग्वोऽभिहित। घृतोत्तराः॥ सन्ता-निकासीत्यनवर्गसोधिते चीरे प्रमस्ता मधुगर्करोत्तमा:। हिमा: प्रदेहा मधुगर्करास ये प्टतानि पष्यानि च रक्तपित्तिनाम् ॥ मध्वग्रोभाञ्चनकोविकारजैः प्रियङ्गुकायाः कु-सुमैस चूर्णितेः। भिषम्बदध्याचतुरः समाचिकान् हताय लेहानसृजः प्रयान्तये॥ लि ह्याय दूर्व्यावटजांय पन्नवान्यय दितीयान् सितकणिकस्य च। दितञ्च खर्जूरफलं स साचिकं फलानि वान्यान्यपि तदुगुणान्यय । रक्तातिभारप्रीकां या योगानवापि योजये त्। शक्के चुकाण्डमापाच्य नवें कुको हिमास्त्रसा ॥ योजयित्वा चिपेद्रात्रावाकाशे सी-त्यलन्तु तत्। प्रातः श्रुतं चौद्रपुतं पिवेच्छोणितपित्तवान् ॥ पिवेच्छीतकषायं वा जम्-व्यास्तार्जुनसभावं। उडुन्दरफलं पिष्टा पिवेत्तद्रसमेव वा ॥ त्रपुषीमूलकल्कं वा सची-द्रं तण्डुलाम्बुना। पिवेदचसमं कल्लं यष्टीमधुकमेव वा॥ चन्दनं मधुकं रोध्रमेवमेवं समं पिवेत्। करञ्जवीजमेवं वा सिताचौद्रयुतं पिवेत्॥ मञ्जानिमङ्गुदस्यैवं पिवेन्मधु-कसंयुतम् । सुखोणां लवणं वीजं कारच्ह्रदिसस्तुना ॥ पिवेदापि त्राहं सत्यरिक्तपि-त्ताभिपीडित:। रक्तिवित्तहरा: गस्ताः षडेते योगसत्तमा: ॥ पष्यासैवावपीडेषु घाणतः प्रस्ते उद्यक्ति । त्रतिनिस्तरक्तो वा चौद्रयुक्तं पिवेदस्क्। यक्तदा भच्चयेद्रा जमामं पित्तसमायुतम् । पलाशवचस्त्रसी विपक्तं सिर्पः पिवेरचौद्रयुतं सुशीतम्॥ वनस्पतीनां खरमें: क्षतं वा समर्करं चीरष्टतं पिवेदा । द्राचासुगीराख्य पद्मकं सिता पृथक्पनायान्युदकेसमावपेत्। स्थितं नियान्तदुधिरामयं अधित्पीतं पयो वास्तु-सम दिताधिनः ॥ तुरङ्गमर्चः स्वरसं सरााचिकं पिवेत्सिताचौद्रयुतं व्रषस्य वा। लिहे-त्त थावास्तुकवी अचूर्णं चीद्रान्वितं तण्डुलसाह्ययं वा ॥ लिह्याच लाजाच्चनचूर्णमेकमेवं

सिताचीद्रयुतां तुगाच्यां। द्राचां सितां तिज्ञकरोहिणींच हिमोध्वुना वा मधुकेन युकां षण्यामहिं स्वां रजनीं घृतञ्चलिश्चात्तयायोगितिपत्तरीषी॥वासाकषायोलमितपत्पयङ्ग्,नेवा-म्बनाग्भोत्रहकेगराणि। पोला सिताचीद्रयुतानि जञ्चात्पित्तास को धेगसुदी र्णसाम् ॥ गायविजम्बर्जुं नकीविदारिशरीषरीभ्राशनशालमलीनं । पुष्पाणि शिशोश विचृष्यें -की हा मध्वन्वितः ग्रोणितपित्तरोगे ॥ रचौद्रमिन्दीवरभस्र वारि करञ्जवीजं मधुसिप्धं-षीच । जम्बर्जु नाम्बक्षितञ्च तोयं तोयं घन्ति तयः पित्तंमस्तक्च योगाः। सूलानि पुष्पाणि च मातुलङ्गऽः पिद्रा पिवैत्तग्ड्लधावनेन ॥ घाणपद्वत्ते जलमाग्र देयं समर्करं नासिकया पयोवा। द्राचारसं चीरघतं पिवेदासंगर्करचे चुरसं हिमं वाग्गीतोपचारं मः धुरच कुर्य। दिशेषतः शोणितपित्तरोगे। द्राचाघृतचौद्र सितायुतेन विदारिगन्ध। दिवि-पाचितेन ॥ चोरेगचास्थापनमयामुक्तं हितं घृतञ्चाप्यनुवासनार्थम् ॥ प्रियहुरोधाञ्चन-गैरिकोत्पलै:सुवर्णकासीयकपङ्गचैन्दनै:। सिताख़गद्याख्व दयष्टिकाह्यये भ्रेणालसीगित्ध कतुल्यपे सितै: ॥ नि रू हा चैनं पयसा समाचिकै ई तसु तै: शीत जला खु से चितम् । ची-रीदनं भुक्तमयानुवासये इतन यष्टी मधुसाधितेन च ॥ अधीवहं भी णितमाग्र नामये तः थातिसारं क्षिरस्य दुस्तरम्। विरेक्योगित्वतिचैव भस्यते वास्यश्च रक्ते विजिते वलान्वि-तः ॥ एवं विधा उत्तरवस्तयस सूत्राभयस्ये किधिरे विधेया । प्रवत्तरक्षेषु च पायुजेषु कु-र्थादिधानं खलु रत्तपैत्तम ॥ विधियासग्दरेऽप्येष स्त्रीणां कार्याविजानता। यस्त्रकर्भ-णि रक्तं वा यस्यातीव पवर्त्तते ॥ त्रयाणामपि दोषाणां गोणितस्य च सर्वेशः । लिङ्गाः न्यालोक्य अर्च व्यं चिकित्सित मनन्तरम्॥

# षट्चत्वारिंशत्त मीध्यायः ॥

षयातो मुच्छीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः।

चीरस्य बहुदीषस्य विषडाहारसेविनः । विधातादिभिधाताहा होनसत्तस्य वा पुनः करणायतनेषुया बाह्य ष्वाभ्यन्तरेषु च।निविधन्ते यदा दोषास्तदा मूच्छ न्ति मानवाः॥ हृत्पीडा जृम्भनं ग्लानिः संज्ञानायो बलस्य च। सर्वासां पूर्वरूपाणि यथास्तमुपलच्च येत् ॥ संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्त्रनि लादिभिः । तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःवव्य पोहक्तत् ॥ सुखदुःखव्यपोहाच नरः पतित काष्टवत् । मोहोमुच्छे ति तां प्राहुः षिष्ट्रधासा प्रकीत्ति ता ॥ वातादिभिः योणितेन मद्यो न च विषेण च। षट्सुतास्त्रिण पित्तं हि प्रभुत्वे नावतिष्ठते ॥ प्रस्तिव्यक्षमोरूपं रक्तगन्यस्य तन्मयः । तस्ताद्रक्तस्य गन्धे न मूच्छे न्ति भवि मानवाः ॥ द्रव्यभाव दत्ये के दृष्ट्वा यदिभमुद्याति । गुणास्तीव्रतस्त्रेन स्थितास्तु विषमद्ययोः ॥ तएव तस्त्राज्ञायन्ते ताभ्यामोहा यथेरिताः । स्त्रसाङ्गदृष्टिस्त्व स्था गृहोच्छ्वासस्य मूच्छितः ॥ मद्यो न विजपन् ग्रेते नष्टविभ्रान्तमानसः । गात्राणि

विचिपग्रमी जरां यावन याति तत्॥ वेपयस्तप्रत्याः स्यः स्तभाश विषम् चिर्ते। वेदितव्यन्तीवतरं यथास्वं विषलचणैः ॥ सेकावगाही सणयः सहाराः भीताः प्रदेहा व्यजनानिलासा । भौतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वीसु सूच्छीस्त्रनिवारितानि ॥ सि तांप्रियाले चुरसभू तांनि द्राचामधूकस्वर सान्वितानि। खर्जूरकाश्मर्थरसै: गृतानि पा-नानि सर्पी वि सजीवनानि ि सिडानिवर्गे मधुरे पर्यासिसदाडिमाजाङ्गलजा रसा-य । तथा यवा लोहितशालयय मृच्छीस पथ्याय सदा सतीनाः ॥ भ्जङ्गपुष्यं सरिचाः न्य भीरं कोलस्य मध्यञ्च पिवेरुसमानि । सतीनतोये लीनविसं स्टण चौद्रेण कष्णा सि-सया च पष्याम् ॥ कुर्थाच नामावरनावरोधं चरंपिवेदाप्यथमः नुषीणाम् । सूच्छीप्रसमा त शिरोविरेकैक येदभी हा वसनेय ती हा : । हरी तकी का यप्त पिवेदा धार्ती फलानां खरसै: क्षतं वा। द्राचासितादाडिमलौजवन्तिशीतानि नीलोत्पलपद्मवन्ति ॥पिवेत्वषा-याणि च गन्दवन्ति पित्तज्वरं यानि शमं नयन्ति । प्रभूतदोषस्तमसोऽतिरेकात्संमू च्छितो नैव विव्धाते यः॥ संन्यस्त संची सगदु श्वि कितस्यो चेयस्तद।वु बिमता, मनुष्यः। ययामलीष्टं सलिले निसिक्षं समुद्दरदाद्वविलीनमेव॥तद्विकितसेत्वरयाभिषत्रमवेदनं-स्त्यवगप्रयातम्। तो च्छा ञ्चनाभ्यञ्चनघुमयोगैस्तया नखाभ्यन्तरतो तपातैः ॥ वादितः गीतानुनयैरपूर्वे विघटने ग्री प्रफलाव घर्षणै:॥ श्राभि: क्रियाभिय न लब्धसंचः साना ह-लालाम्बसनस्वज्यः प्रभूतसंत्रं वसनानुलोस्य स्तीच्ए व्यि गुडं लघुपष्यभुत्तम्॥ फलित-कैश्विचकनागरायौ साथारमजाताज्ञतुनः प्रयोगैः । सम्मर्करैभांसस्पक्रमेत विभीषतीजी-र्णेष्टतं स पायाः ॥ यथासञ्च ज्वरप्नानि कपायाग्युषयोजयेत्। सर्वभू क्वीपरोतानां वि-षजानां विषापहम ॥

### सप्तचत्वारिंशत्तमीं ध्यायः ॥

षयातः पानात्ययप्रतिषेधं व्यख्यास्यामः।

मद्यमुणां तथा तो स्मं स्त्रणां विभदमेव च "। क्वताग्रका स्वीव व्यवायि च विकाभि च । श्रीणां च्छीतोपचारं तत्ते च्णां द्वित्तमलोगितं । विभव्ययववान् मो स्मद्विगद्यातक्षप्रक्रतृत् । माक्तं कोपयेदी स्थादाग्रवादाग्रक मीक्षत्॥ हर्षद स्व व्यवावित्वादिका सित्वादिमपैति । तदम्बं रसतः प्रोक्तं लघूरी चनदीपनम् ॥ के चिक्कवणवर्च्यां स्तु रसानतादिश्चित्त हि । सिन्धे स्तदन्ते मीं सस्य भच्चे स ह मे वितम् ॥ भवेदायः प्रकर्षाय वलायोः
पचयाय च ॥ काम्यता मन सस्तुष्टि देथें ते जोऽतिविक्रमः । विधिवत्से व्यमाने तु मद्ये
सिन्निहता गुणाः॥तदेवान्तमन्ने नसे व्यमानसमात्या॥ कायाग्निना द्वाग्निसमं समेत्यकुक्ते
सदम्। सदेन करणानान्तु भावान्यत्वे क्षते सित्॥ निगूढमिय भावं द्विसम्प्रकाशीकुक्

तेऽवगः। त्रावस्थस मदोत्त्रेयः पूर्व्वी मध्यीऽष पश्चिमः। पूर्व्व वीर्थ्यरतिप्रति हर्षभाष्या-दिवर्षनम् ॥ प्रलापो मध्यमे हर्षो यक्तायुक्तक्रियास्तथा। विस्तः पश्चिमे शेते नष्टकर्म-क्रियागुणः ॥ श्लीषाकानल्पिपत्तां श्राह्मात्मात्रोपसेविनः । पानं न बाधतेऽत्वर्धं विप-रीतां स्त बाधते । निभेक्तमेकान्ततएव मद्य निषेत्रयमाणं मनुजेन नित्यम्। उत्पादये त् कष्टतमा न्विकारा नापादयेच्चापि ग्ररीरभेदम्॥ क्रुष्टेन भीतेन पिपासितेन ग्रीका-भितसं न बुअ्चितेन । व्यायासभाराध्वपरिचतेन वेगावरोधाभिइतेन चापि ॥ प्रत्यान-अच्यावततोदरेण साजीण मुक्तेन तथा वसीन । उशामितप्तेन च सेव्यमानं करोति सद्यं विविध न्विकारारान् ॥ पानात्ययं परसदम्पानाजीर्णसयापिवा । पनिविध्यससु-यञ्च तेषां वच्चामि चचणम् ॥ स्त्रभाङ्गमद्ङ्वदयग्रहतोदकम्याः पानात्ययेऽनि लक्कते ग्रि-रसो इजय खंदपलापमुखयोषदा हमू च्छी: पित्तात्मके बदनलो चनपीतता च । स्रोधाः त्मके वसव्योतकपाप्रसेकाः सर्व्वात्मके अवति सर्व्वविकारसम्पत् । उद्या प्रशेरगुक्ता वि-रसाननलं सो साधिकालमरुचिर्मलमूत्रसङ्गः ॥ लिङ्गं परस्य तु सदस्य वदन्ति तज्जा-स्तृ प्णाइजा गिरिस सिखेषु चापि भेदः। श्राधानसुद्गिरणसस्तरसो विदाहोऽजीर्णस्य पानजनितस्य वदन्ति लिङ्गम् ॥ ज्ञोयानि तत्र भिषजा सुविनिश्चितानि पित्तपकोपज-नित। नि॰च कारणानि । हृद्। त्रतोदवसघु ज्वरक ग्रहधूम सूर्च्छा कप स्ववण मृर्षु कजो वि-दाइः॥देषः सुराविकतेषु च तेषु तेषु तं पानिविश्वमसुग्रन्थिखिलेन धीराः। हीनीत्तरी-ष्ठमतिशीतसमन्ददा हं तैलप्रभास्यमतिपानहतं बिजह्यात्॥ जिल्लीष्ठदन्तमसितं त्वय-वापि नीलं पीते च यस्य नयने इधिरप्रभे च। हिक्काञ्चरी वसयुवेपयुपार्ख्यालाः का-स्रमाविप च पानहर्तं भजन्ते ॥ तेषां निवारण्मिदं हि सयोच्यमानं व्यक्ताभिधानम-खिलोन विधि निवोध । मद्यन्तु चुक्रमचिराद्र कदे प्यकुष्ठ सीवर्चलायुतमलं पवनस्य यान्यै ॥ पृथ्वीकदीप्यकमहीषधहिङ्गभिर्व्वा सीवर्चलेनच युतं वितरेतसुखाय । योज्ञात-कास्त्रफलदाडिसमातुलुङ्गै: कुर्याच्छु भान्यपि च षाडवपानकानि ॥ सेवेत वा फल र-सोपहितास्त्रसादी नानूपवर्गीपश्चितान्यपि गन्धवन्ति । पित्तात्मके सधुरवर्गकषायसि-सं मदां हितं समध्यकरिमष्टगन्धम् ॥ पीत्वा च मद्यमपि चेन्तु रसप्रगार्ड निः शेषतः च-णमवस्थितसु जिखेच । लावणे तित्तिरिरसांच पिवेदनक्जानमीद्गान्सुखाय सप्तान् स-सितां य प्रान् ॥ पानात्ययं कफ कते कफ मु क्षि खे झ मद्ये न विकि विदु लोदक संयुर्तन । सेवेत तिक्तकटुकांस रसोनुदोराम् यूषांस तिक्तकटुकोप हितान् हिताय ॥ पर्या यवा-न विक्ततान्यपिजाङ्गलानि स्रो पान्नमन्यदीप यच तिरत्ययं स्थात्। कुर्याच सर्वमय स-व्य भवे विधानं दरदोद्भवे दयमवैच्य यथा प्रधानम् ॥ सासान्यभन्यदपि यत्सुसमग्रमग्रा वच्चामि यच मनसोमदसारमुखच ताङ्नागपुष्पमगधेलमधूनधान्यै: ॥ अच्छौरजाजि-

सरिचेय कतं समांग्रे. ॥ पानं कपित्थरसवारिपरूषकाढंग्रपानात्ययेषु विधिवत्स्तुतजः म्बरान्तो। च्लीवरपद्मपरिपेलवसम्प्रय्क्तौः पुष्पौः प्रलिष्य करवीरजलोद्भवैस्र॥ पिष्टौः सप-द्मक्यतरिप-सारिवाद्यै:सेकं जलैस वितरेदमलै: सुग्रीतै:। त्वक् पत्रचीचमरिचैलभुज-क्षपुष्य श्लेषांतकप्रसव कल्कगुडैक्पेतम् ॥ द्राचायुतं हृतमसं मदिरामयार्शे स्तत्पानकं ग्रचि सुगन्धि नरैनिषेव्यम् । पिष्ट्रा पिवेच्या सधकं कट्रीहिणीच द्राचाच मूलमसकत् वपुसी भवं यत् ॥ कार्पासमू समय नागवलाञ्च तुल्यां पोत्वा सुखी भवति साधुसुवर्चलाः च । काइमर्थेदाक्विडदाडिमपिप्पलीषु द्राचान्वितासु क्षत्रभ्वानि पानकं यत्॥ तही-जपूरकरसायुतमाश पीतं यान्ति परां मदगदेष्वचिरात्करोति । द्वाचासितामधुकजीर-रक्षघान्यक्षण। स्त्रे वं कतं तहत या च पिवेत्तयापि ॥ सीवर्च लायुत सुदार्शं फलामूं भागीं श्रतेन चजनेन हितावसेक: । इचाकुधामार्गवत्वचकानि काकच्चयो डुस्वरिकास दुग्धे। विपाच तस्याञ्चलिना वसे हि सद्यं पिवेद क्लि गते लजी में ॥ लक्षिणली भुजग-पुष्पविडैक्पेतं। सेवेति इङ्गारिचैलयुतं फलाम्हं। उष्णास्व सैन्धवयुतास्वय वा बिडल. क्चव्यैलिङ्क सगधाफलस्लग्रारही: । हृद्यै: खडेरिप च मोजनमत गस्ते द्राचाकपि त्यफलदाडिमपानकं यत्। तत्पान विभ्नमहरं मधुशर्कराच्य मान्नातकोलरसपानकमेव वापि ॥ खर्जू रवेलकरवीरपरूषवेषु द्राचालहरु च कतं ससितं हितं वा । श्रीपणि-युक्तमथ वा तुपिवेदिमानि षष्ट्राह्वयोत्पलिह्माख्व विमित्रितानि ॥ चीरिपवालविसः जीरकनागपुष्य पत्नै लवालुशितशारिवपद्मकानि । आस्त्रातभव्यकरसदैकपित्यकील हचामुवेत्रफलजीरकदाङ्मानि॥ सेवेत वा मरिचर्जीरकनागपुष्य त्व अपत्रविष्वचिविनै-लयुतान् रसांस । स्ट्यास्वरश्तिष्ठमांस सुगित्यगन्धान् । पानोङ्गवान् दित सप्तगदान-ग्रेषान्॥ पञ्चेन्द्रियार्थविषया सदुपानयोगा दृखाः सुखाञ्च मनसः सतति इयो-च्याः ॥ पानात्ययेषु विकटोक्नितस्ववत्यः पीनोस्नतस्तनभरा नतमध्यदेशाः ॥ प्रौ-हाःस्त्रियोऽभिनवयौवनपोनगात्राः सेव्यास पश्चविषय।तिशयस्त्रभावाः । पिवेद्रसं उप्पफलोक्षवं वा सितामधूकितसुगन्धियुक्तम्। संचूर्णः संयोज्य च नागपुष्पौरजाजि-क्षणामरिचेश तुल्यै: ॥ वर्षाभुयष्ट्राह्म मधूकलाचालकर्दरादाराङ्ग्रजीरकाणि। द्राचाच क्षणामय केशरच चीरे समालोख पिवेत्सुखीणां ॥ भवेचमदान तु येन पात्रितः प्रकामपीतेन सुरासवादिना । तदेव तस्मै विधिवत्रदापये दिपय्येये स्त्रं ग्र-ससी च गच्छति ॥ यथा नरेन्ट्रोपहतस्य कस्थचिद्भवेत्प्रसादस्ततएवनान्यतः । विच्छिः बमदाः सहसा योऽतिमदां निषेवते । तस्य पानात्ययोहिष्टा विकाराः सम्भवन्ति हि॥ मधास्याग्ने यवायव्यौ गुणावस्नुवद्दानि च। श्रोतांसि शोषयेयातां तेन खणा प्रजायते। पाटलीत्पलकन्दे षु सुहपर्ण्या च साधितम् ॥ पिवेन्मागधिकामियं तत्रास्मोहिमणीत-

लम्। सर्पिस्तै लवसामज्जद्ध भृष्ट्ररसैयु तम्॥ क्षाण्येन विख्वयवयोः सर्व्यगन्ध्य पेषि-तै:। पक्तमभ्यञ्जने येष्ठं सेने काथ: सुगीतनः॥ रगवन्ति च भीज्यानि ययास्त्रमवचा-रयेत्। पानकानि सुगीतानि हृद्यानि सुरशीनि च। त्वचं प्राप्तस्तु पानोक्या पित्तरत्ता-भिमू चिर्वतः। दा इं प्रकुषते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम् ॥ श्रीतं विधानमत ऊर्द्धं महं प्रयः च्चे दाइप्रणान्तिकरमूर्डिमतां नराणां। तस्रादितो मलयज्ञेन हितः प्रदेह यन्द्रांग्रहा-रतु चिनोदक गोतलेन । भीता स्युभीतलतरैय भयानमेवं चारैर्स्य गालमलयैरवलां स्युभि-युः भिन्नोत्पलोञ्चलिन्ने ग्रयने ग्रयीत पत्रेषु वा सजलविन्द् षु पश्चिनीनां । ग्रासाद-यन्पवनमाहृतमिष्टगन्धकह्वारपद्मदलगैवलसञ्चयेभ्यः॥ श्रीतैर्वनान्तपवनैः परिख्ण्यमानः प्रीतखरेब्रवनकाननदीविकासु । दाहामिभूतमथ वा परिषेचयेत् भीतैक्शोरजलचन्दन-वारिभिस्तम्॥ विश्वावितां हृतमसां नववारिपूर्णां पद्मीत्पसीञ्ज्वलजलामधिवासिताच । वापोश्वजीत हरिचन्दन्भेषिताङ्गः कान्ताकरसर्यक्षक्षेत्ररोमकूपः॥तत्रैनमस्बुक्हपत्रसमैः स्प्रयन्तः भीतैः करोक्वदनैः कठिनैःस्तनैय । तोयावगाष्ट्रकुमला मधुरस्ताभावः संचर्ष-येयुरबला सधुरै: प्रलापै: ॥ धाराग्रहे प्रगलितोदकदुर्दिनाभे क्लान्त: ग्रयीत सलिलानिः लागीतकुची। गन्धोदकैः सकसुमैदपसिक्तभूमी पत्रास्व चन्दनरसैद्वपलिप्तकुद्धे ॥ मांसी-तमालघनजुङ्गम मद्मपत्र जात्युत्पलियककेशरपुण्डरीके। पुत्रागनागकरवीरकातीपका-रे तिसान्ग्रहे कमलरेखरूणे गयीत ॥ यत्राहतानिलविकस्पितपुष्पदान्ति हैमन्तविन्य-चिमवन्मनयाचनानाम्। योतास्थसां सकदसी हरितद् साणाम् उद्गितनी लनि नास्त्-क् हाकराणाम्॥ चन्द्रोदयस्य च कथाः शृण्यान्यनोत्रा ग्लानं सदीन मनसं सनसोऽनुका-लाः । पीनस्तनीक्जवना घनसारदिग्धाः ता एवमाद्रवसनाः सन्न संविशेयुः ॥ श्लिष्टाव-लाः गिथिलभेखलद्वारयष्टाः ॥ दर्षयेयु पुनर्नार्थः खगुणैरहिसं स्थिताः । ताः ग्रैत्याच्छ-सयेयुच पित्तपानात्ययं स्त्रियः ॥ रक्तपित्तत्वषादाचेष्वयमेव विधिः स्मृतः । सामान्यतो विभेषन्तु शृगुद। हेव्बभेषतः ॥ कत्स्रदेहानुगं रक्तमुद्रिक्तं दहति हाति । सञ्जूषाते दह्य-ते च तास्त्राभस्तास्त्रलोचनः॥ लोसगसाङ्गवदनो विज्ञनेवावकीर्थाते। तं विलङ्गा विधा-मेन संसृष्ट। हारमाचरेत् ॥ अप्रयास्यति दाहे च रसैस्तृप्तस्य जाङ्गलैः ॥ शास्त्राश्रया य-यान्यायं रोइणीव्य धयेत्वाराः ॥ पित्तज्वरसमः पित्ताला चाप्यस्य विधिर्द्धितः । त्यणा-निरोधादव्याती चीणे तेज: समुखितम्॥ स वाद्याभ्यन्तरं देषं दहेर्दे मन्द्चेतसः। सं-श्रष्कगलतास्वोष्ठोजिल्लां निःकष्य वेपते॥ तस्रोपश्रमयेत्तेजस्वस्थातुञ्च विवर्द्धयेत । पायः येत्वासमभाष धर्कराच्यां पयोऽपि वा ॥ शीतामित्तरसं मत्यां वितरेचे रितं विधिम् । भ्र-सूजा पूर्णकोष्ठस्य दाहोऽन्यः स्थात्सुदुस्तरः ॥ विधिःसद्योत्रणोयोक्तस्तस्य लचणमेव च। धातुचयोक्तों यो दाइस्तेन मूच्छा त्यान्वितः ॥ चामखरः क्रियाङीन समीदेशद्भ-

पीडितः। रत्तिपित्तविधिस्तस्य हितः स्निग्धोऽनिलापहः॥ चतजिनास्तसान्यः शोचतो-वाय्यनेकथा। तेनान्तर्दद्वात्य्ययं त्रणास्ट्र्ज्यवलापवान्॥ तिमष्टविषयोपितं सुद्विष्ठिपि संत्रतम्। जीरमांमरसाहारं विधिनोक्तेन साधयेत्॥ सर्माभिष्ठातजोऽप्यस्ति सोऽमाध्यः सप्तसो सतः। सर्वपव च वर्ज्ञाःस्यः शीतगात्रेषु देहिषु॥ एवंविधो भवेद्यस्तु मदिः रामयपीडितः। प्रशान्तोपद्रवयापि शोधनं पाप्तमाचरेत्॥ सजोरकाग्खाद्वे कण्यङ्गवेर-सौवर्चलान्यद्वे जलस्नुतानि। सद्यानि द्वद्यान्यय गन्धवन्ति पीतानि सद्यः शमयन्ति त्रः णां॥ जलस्नुतयन्दनसूषिताद्वः स्वग्वो सभक्तां पिश्वतोपदंशाः। पिवेतसुरां नेव समित् रोगान् मनोमतिष्वस्र सदं न याति॥

#### अष्टचत्वारिंशत्तमोध्यायः॥

त्रयातः त्रणाप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यासः।

सततं यः पिवेदारि न तिमिधगच्छति । प्नः काङ्गति तोयञ्च तं त्रणादितमा-दिशेत्॥ मंचीभशोकसमस्यपानादु चाम्लगुषकोणाकट्रपयोगात् । धातुचयालङ्गन-स्थातापात् पित्तञ्च वातञ्च स्थां पहारी । श्रोतां मि संदूषयतः समेती यान्यम्बुवाहोनि भरीरिणां हि । श्रीतः स्वपां वाहिष् द्वितेष् जायेत तृष्णा प्रवला ततस्त । तिस्रः स्म-तास्ताः चतजा चतुर्थो चयात्तयान्य। ससमुद्भवा च । स्थात्सप्तमा भक्तनिसित्तजा तु लिङ्गानि तासां ग्रुण चौषधानि ॥ तालवीष्ठकण्डास्यविभोषदाचाः सन्तापसोच्ध्यसवि-प्रलापा:। पूर्वाणि रूपाणि भवन्ति तासासुत्पत्तिकालेष् विशेषते हि । ग्रुदकास्यता मारतमम्भवायां तोदस्तया गङ्घ शिरोगलेष । योतो निरोधी विरमञ्च वक्षं शीता भिर्द्धिय विष्ट्रस्मेति। सूर्का प्रलापाक्चिवक्त्र्योषाः पीतेचणलं प्रतत्य दाष्टः॥ भीताभिकाङ्घां मुखतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिधूमनञ्च । वाष्पावरोधात्कपसंद्वतेऽ ग्नौ त्रणावलामेन भवेन् तत्र ॥ निद्रागुक्लं मधुरास्यता च त्रणादितः मध्यति चातिमात्रम्। ग्रीतज्वरच्छिदिरोचकस कफात्मिकायां त्वचि पाक एव॥ एतानि रू-पाणि भवन्ति यस्यान्तयार्दितः काङ्कति नाति चास्थः। चतस्य क्क्योणितनिर्गमा-भ्यां त्रणा चतुर्थी चतजा सता नु ॥ तयाभिभूतस्य निगादि नानि गच्छन्ति दृ:खं पिवतोऽपि तीयस्। रसच्चयाचाच्चयसस्भवा सा तयासिभूतस्य निशादिनेषु॥ पेपीय-तेऽस्भः स सुखन याति तां सन्निपातादिति केचिदाइः। रमचयोजानि च सचणानि तस्यासग्रेषे ग भिषग्व्यवस्थेत् ॥ विदोषलिङ्गाससमुद्रवा च हृच्छू लिष्ठीवनसादय्का स्मिग्धं तथा में लवण स भुक्तं गुर्व्य नमेवा शु तथां करोति ॥ चीणं विचित्तं बिधरं ह्यार्स विवर्जयित्रिगतिजिल्लमाम् । हप्णाभिवृद्धावृदरेच पूर्ण तं वामयेग्मागिधकोदकै- न ॥ विलेपनं चात्र हितं वदन्ति स्याद्दाडिमास्रातकसातुलुङ्गः। त्वणा प्रयोगैरिष्ट सं। निवार्था गोतेस सम्यग्रमवीर्थजाते: ॥ गण्डूषमम् विरसे च वता कुर्थाच्छ् भैरामलक-क्य चूर्णे: । सुवर्णन्प्यादिभिर्ग्नितप्तें ला ष्टै: क्षतं वा सिकतोपलैवी ॥ जलं सुखा पा शमयेत् तृ त्यां मशर्करं चौद्रगृतं हिमं वा। पञ्चाङ्गिकाः पञ्चगणा यज्ज्ञा तेष्वस्व्सि-दं प्रथमे गणे वा ॥ पिवेत्सुखोष्णं मनुजोऽल्पगस्तु त्रषो विसुखोत हि वातजाया: वित्तप्तवर्शे ण कतः काषायः समर्करः चीद्रयुतः सुगीतः ॥ पीतास्टवां वित्तकता विच्नित चीरं गृतं वाप्यय जीवनीयै:। विस्वादकी कर्यकपञ्चमू लीदर्भेषु सिष्ठं कफजा बिह्नि हितं अवेच्छ दैन भेव चाच तमेन निम्बपसवोदकेन ! सर्वासु त्रणा खयवापि पैनां कुर्थादिधिस्ते न विना न शान्ति: ॥ पर्थागतोड्स्बरजो रसस्तु सर्थकरस्तत्क्षथितोदकं वा। वर्गस्य सिडस्य च सारिवादेः पातव्यमस्भः गिणिरं त्यवातैः। क्योर्गृङ्गाटकपद्म-सोचविश्रेषु सिदं चतजानिहन्ति ॥ नोलोत्पलौँशीरकुचन्दनानि दत्वा प्रवाते निश्चि-वासयेन् । तदुत्तमं तोयसुदारगन्धि सिनायुतं चौद्रयुतन्तयैव। द्राचाप्रगाढञ्च हिताय वैद्यः तृष्णाहितेभ्यो वितरेन्नरेभ्यः ॥ मसारिवादी तृणपञ्चमूले तथोत्पलादी मधुरे गणे च। लुर्थ्यात्कषायञ्च यथैव यृक्तं सधूक पुष्पादिषु वापरेषु ॥ राजादनचीरिकपीत नेष् षट्पानकान्यत्र हितानि च स्यः । सतुग्डिकरीग्यथवा पिवेन् पिष्टानि कार्णास-सस्द्रवानि ॥ चतोद्रवां क्षिनिवारणेन जयेट्रमानासस्जस पानै: । चयोत्यितां ची-रष्टतं निष्टत्यान्मांमोदकं वा मध्कोदकं वा ॥ आमोद्भवां विल्ववचायुतानां जयेत्का षायैरय दीपनानां। श्राभ्यातभन्नातबलायुतानि पिवेत्कषाख्यय दीपनानि ॥ गुर्व्वतः जातां वमनैर्जयेच चयादते सर्वजताश्वत्यणाः । असोद्भवां मांसरसो निइन्ति गुडोद्वं वाष्ययवापि मन्यः ॥ भन्नोपरोधात्वितोयवागूमुखां हिमंच। या स्ने हपीतस्य भनेच त्या तत्रोण्यमश्चः प्रिवेश्वनुष्यः ॥ सद्योद्भवामर्जज-लं निइन्ति भद्यं तथां य।पिहि भद्यपस्य। उण्णोद्भवां इन्तिअलं सुगीतं सगर्कर चे सु-इसं तथाभा । खी: खी: काषायैर्वमनानि तामां तथा ज्वरोक्तानि च पाचनानि । खीपा-वगाहीपरिषेचनानि कुर्यात्तया शीतग्रहाणि चापि ॥ संशोधनं चीररसी प्टतानि स-र्वास लेहानाध्रान् हिमां ॥

#### ॥ एकोनपञ्जासत्तमोऽध्याय ॥

त्रयातम्क्टिंप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः।

अतिद्रवैरितिस्त्रिये रहेदा र्लवणैरिप । अकाले चातिमात्रैय यथासात्स्य सोजने ॥ अ-मात् चयात्त्रयोद्देगादजीणीत्कमिदोषतः । नार्थायापन्नसत्वायास्त्रयातिद्रुतमञ्जतः ॥

वीभसौ है तिभिश्वान्य दुतमुत्क्षे शितो बसात्। छादयम्वानमं वेगैरर्दयमङ्गभञ्जनैः ॥ नि-रचते क्टिंरिति दोशोवल्लां प्रधावितः। दोषानुदीरयन् वृद्धानुदानी व्यानसङ्गतः॥ ज-र्षुमागच्छिति स्थां विरुद्धाहारसेविनां। हृज्ञासीदृगाररोधो च प्रसेके लवणस्तनुः॥ दे-षोऽनपाने च स्रगं वमीनां पूर्वं बचगं । प्रच्छदंयेत्पेणिलमत्यमत्यं शूनादितोऽभ्यदि-तपार्ष्व पृष्ठ: ॥ त्रान्तः सघीषं बच्च्यः कषायं जीर्णेऽधिकं सानिलजा विसस्तु । योऽच्ह भृशं वा कटुतिक्तवक्कः पीतं सरकं हरितं वभेदा ॥ सदाहचीषज्वरवक्कणीषसूच्छान्वि-ता पित्तनिमित्तजा सा। यो दृष्टरोमा मधुरं प्रभूतं ग्रुक्षं हिमं सान्द्रकफानुविद्यम्। श्रमक्रामीवरसाद्युक्तोवमेदमी सा कफकोपजा स्थात्। सर्व्वाणि रूपाणि भवन्ति यस्यां सा सर्व्य दोषप्रभवा मता तु ॥ वीमताजा दी हृद जामजांच या सात्म्यतो वा क्रिमिजाच या हि। सा पञ्चमी तार्च विभावयेत् दोषोक्त्रयेणैव यथोक्तमादी ॥ आसामयोत्क्षे म-भवास मर्वास्तसादितं लङ्घनमेव तासु। शूलहृद्धासबहुला क्रामिजा च विशेषत: ॥ क्षमिहद्रोगतुली न नचणेन च नचिता।चीणस्योपद्रवैयु तांसास्क्ष्प्यांसचिन्द्रकाम्।क-दिं प्रसन्तां कुप्रलो नारभेत चिकित्सितम्। वभीष बहुदोषासुक्क्रदेनं हितसुच्यते ॥ वि-रेचनं वा कुर्वीत तथाद्रोषोच्छ्यं भिषक । संसर्गाश्व।नुपूर्वेण वथास्वभेषजाय ताम् ॥ ल-घूनि परिशुष्काणि सात्म्यान्यत्रानि वाचरेत्। यथास्त्रञ्च कषायाणि ज्वरघ्नानि प्रयोजः येत ॥ इन्यात्चोर घृतं पोतं क्दिं पवन सम्भवाम्। सुदुगाम लक्यूषो वा ससपिष्कः ससैन्ध-वः॥ यवागूं मधुमित्रां वा पञ्चमूलोक्ततां पिवेत्। पिवेदाव्यक्तसिन्धूत्यफलान्तं वैष्किरं रसं ॥ सुखी पालवणं वात हितं स्रे हिविरेचनम् । पित्तीपशमनीयानि पानानि शिशि-राणि च ॥ कषायाण्य पयुक्तानि प्रन्ति पित्तक्ततां वसीं। शोधनं सध्रैश्वात द्राचारस-समायुतै: ॥ बलवत्यां प्रशंसन्ति सर्पिस्तैल्वकमेव च । श्रारम्बधादिभियुषं दशाङ्गयोगमे-व च ॥ पाययेताथ मचीद्रं कफजायां चिकित्सकः । क्रतह्रुड्चा विधिवत्कषायं हिम-संज्ञितम् ॥ तिस्रविप भवेत्पयां माजिकेण समन्वितम् । वीभत्सजां हृद्यतमैदीहृदां काङ्कितैः फलैः ॥ लङ्क्पनैर्वमनैयासां सात्रस्यै यासात्रस्यकोपलां ॥ कमिद्धद्रोगवचापि क-मिजां साधयेदमीं ॥ वितरेच यथादोषं यस्तं विधिमनन्तरम् । दिधिष्टारमसंयुक्तां पि-पालीमाचिकान्वितां मुइमु इनेरो लीढ़ा छर्दिभ्यः प्रतिमुच्यते । समाचिका मधुरसा पीता वा तण्डु लाम्बुना ॥ तर्पणं वा मधुयुतं तिसृणामपि भेषजम् । स्रयङ्गः सयष्ट्रा-ह्वां तराडु लाम्बु मधुद्रवां ॥ पिवेदावागू मथवा सिडां पत्रै: कर च जैः । युक्ताम्बलवसाः पिष्टाः कुर्स्तु वृय्यीऽयवा हिताः ॥ तण्डु लाम्बु युतं खादेत्कपित्यं नूर्राषेणेन वा। सिताच-न्दनमध्वातः लिद्यादा मिचनायकत्॥ पिवेत्ययोऽग्नितप्तच निर्वाप्य ग्रहगोधिकां। स-र्षि चौद्रयुतान् वापि खाजयक्तृ न्पिवेत्तवा। सर्पि:चौद्रसितीपेतां मागधीं वा खिरेत्तवा।

धानोरसं चन्दनं वा शृतं सुद्गदलाख्यु धा ॥ कोलामलक्षमञ्जानं लिल्लाहा विसुगिन्ध कं। सचीद्रां शालिलाजानां यवागूं वा पिवेन्नरः ॥ घ्रोयाण्यु पहरेचापि मनोघाणसु-खानि च ॥ जाङ्गलानि च मांसानि स्वादुवत्पानकानि च। भोजनानि विचित्राणि कु-र्थात्सर्वास्तरिद्रतः॥

#### पञ्जाशत्तमोग्ध्यायः॥

अयाती हिकाप्रतिषेधं व्याख्यासाः।

विदाहिगुर्विष्टिसिर्चाभिष्यन्दिभोजनैः। शोतापानासम स्थानरजोधूमानिसानसैः॥ व्यायामकर्मभाराध्ववेगाघातापतर्षणैः । श्रामदोषाभिघातस्त्रीच्यरोगप्रपीड्नैः ॥ विष-मामनाध्यनैस्तया संगमनैरपि। हिका खासथ कासथ नृणां सम्पनायते॥सृहुर्मु हुर्वा-युक्देति सस्ततो यक्तत्वी हान्ताणि सुखादिवाचिपन्। सघोषवानाग्रहिनस्त्यसून् यतस्त-तस्तु हिक्केति भिषग्भिर्चते अवजायमलां चुट्रांगस्रोरां महतीं तथा। कफीना नुगती वा-युः पञ्च हिकाः करोति हि ॥ मुखं कषायमरतिर्गारवं कण्ठवचसीः । पूर्व रूपाणि हिका-नामाटीपी जठरस्य च ॥ पापाचैरतिसंयुक्तैः सहसा पीडितोऽनिलः। हिक्कयत्युर्दंगी भूत्वा तं। विद्यादन्नजां भिषक् ॥ चिरेण यमलैवेंगैर्या हिका संप्रवत्ते । कम्पयन्ती ग्रि-रोग्रोवं यमलान्तां विनिर्दिग्रेत्।विक्षष्टकालैर्या वेगैर्मन्दैः समिवर्त्तते। चुद्रिकानाम सा हिका जलुमूलात्प्रधाविता॥नाभिष्रवृत्तायाहिकाघोरा गस्त्रीरनादिनी। ग्रुव्कोष्ठकग्छजिः ह्वास्यम्बासपार्म्बर्जाकरी ॥ अनेकोपद्रवयता गस्त्रोरा नाम सा स्स्ता । मर्माखापोडय-न्तीव सतर्वयाप्रवर्त्त ते॥देहारायाम्पवेगेनघोषयत्यतितृष्यतः। महाहिक्केतिसा ज्ञेया सर्व-गात्रप्रकम्पिनी। यायस्यते हिकतोऽङ्गानियस्यदृष्टिसोड् तास्यतेयस्य गाढम्। चीणोऽन्निदः ट्कासते यश्व हिकी तौद्दावनत्यी वर्ज्ज ये बिक्सानी॥प्राणायामोद्देजनत्रासनानिसचीतोदैः संभ्रमश्रात ग्रस्तः।यष्ट्याद्वं वा माचिकेणात्रपीडः पिप्पत्यो वागर्कराचूर्णयुक्ताः॥ सिपःको-णां चोरमिचोरसो वा नाति चीणे संघनं क्टेंनचा। नारीपय:पिष्टमग्रक्षचन्दनं घृतं स-खोणां च ससैन्धवं तथा॥ चूर्णीकृतं सैन्धवमभसा तथा निइन्ति हिकाच हितंच नस्य-तः । युक्तााबूवं भालनिर्यासनातं नैपालं वा गोविषाणोद्भवं वा ॥ सपिः स्निम्बं : चर्मबा-लैं: क्षतं वा हिकास्थाने स्वेदनं वापि कार्यम्। चौद्रोपेतं गैरिकं काञ्चनाह्यं लिह्याद्भ-सा गाम्य मत्वास्त्रि जंवा ॥ तद्दक्ताविनमेषगी शत्यकानां रोमा खम्तदू मदम्धानि चाता। मध्वाज्यामां वर्ष्टिपत्रमूतमेवं भस्रीडुमारंतैस्वकं वा स्वर्जिचारं वीजपुराद्रसेनचौद्री-पेतं ह न्ति लीदुाश हिकाम् ! सिप: सिन्धाम्नन्ति हिकां यवाग्वः को शायासा:पायसी वा सुखोष्णः ॥ श्रुण्ठीतीये साधितङ्कीरमाजन्तद्वत्पीतं शर्करासंयुतं पा । श्राष्ट्रप्ते संख्यमा-

नं निह्न्याद्वात्वा हिक्क माग्र मतं त्वजाव्योः ॥ सपूर्तिकोटं लग्रनोयगन्धाहिंग्वजमाचूर्यं सुभावितन्तत् ॥ चौद्रंसितां वारणकेगरच्च पिवदसेने चुमधूक जेन । विवेत्यलं वा लः
वणोत्तमस्य द्वाभ्यां पलाभ्यां हिवषः समयं ॥ हरीतकी कोषणजलानुपानां पिवदृष्टतं
चारमधुपपन्नम् । रसङ्गपित्तान्मधुपिप्पलोभ्यां पिचुप्रमाणं प्रिपवेत्सुखाय ॥ कष्णां सितां
चामलकच्च लीढं सगृङ्गवेरं मधुनायवापि । कोलास्थिमज्ञाञ्चनलाजचूर्णं हिकां निहन्यान्मधु ना च खोढम् ॥ पाठलायाः फलं पुष्यं गैरिकं कटुराहिणो । खर्जू रमध्यं मागध्यः कार्यायं मधुनाम च ॥ चलारोयूवयोगाः स्यः प्रतिपाद्वद्यिताः। सधुदितोयाः कर्तः व्यास्ते हिक्कासु विज्ञानता। क्रातिपादावतनाव मच्चक खदंष्ट्रगोधाहषदं ग्रजान् र सान् ।
पिवत्पातान्तानि समेन्यवान् स्विग्धास्त्ये । सदागता देव्यात्र नवासने वद्नि विच प्र्यतमं
समैन्यवं प्रतं सुखोणां च ित्रोपलायुतम् । सदागता देव्यगतेऽनुवासने वद्नि विच हिन्ता त्वायहिक्क नाम् ॥

## ॥ एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥

अयातः खासपितिषेधं व्याख्यास्यामः।

यैरेव कारणै हिंकका बहु सि: सम्प्रवर्त्त । तैरेव कारणै: खासी विघीरी भवति दे हिनां ॥ विहाय प्रकृतिं वायुः प्राणोऽय कफसंयुतः । श्वाससत्यूर्वं गो सूत्वा ते श्वासं प-रिचचते ॥ चुद्रकस्तमकाश्किनो महानुईश्व पञ्चधा । भिद्यते स महाव्याधिः म्बासएको । विशेषतः ॥ प्राग्र पं तस्य हत्पीडा भक्तदेषोऽरतिः परा । त्रानाहः पार्श्वयोः शूलं वैरस्यं वदनस्य च ॥ किञ्चिदारभभाषस्य यस्य खासः प्रवर्त्तते । निषस्रहेयैति शान्तिञ्च [स चुद्र इति संज्ञकः ॥ त्टर्खे द्वमधुपायः कग्ठघ्धं किनान्वितः । विशेषाह्दिने ताक्येच्छा सः स्थात्तसको मतः ॥ घोषेण महताविष्टः सकासः सकाको नरः। यः खसित्यवलोऽबिदिट् सुप्तमकपोडितः ॥ स शास्यति कफे होने खपत्य विवर्षते । सूर्च्छा ज्वराभिभूतस्य ज्ञेयः प्रतसकस्तु सः॥ याधानी दश्चमानेन वस्तिना सक्जं नरः। सर्व्वपाणेन विच्छित्रं खस्या किवलमादिशीत् ॥ नि: संज्ञः पार्ष्वश्रुलार्त्ते शुष्ककण्टोऽति घोषवान् । संरच्धनेतस्वा-यस्य यः खस्यास महान्सातः ॥ मर्मस्वायस्यमानेषु प्रवसन्सृद्रो सुहु यः। अर्ह्वप्रे ची इतरवरतसूर्दं खासमादिशेत्।। चुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कच्छू उच्यते। त्रयः खा-सा न सिध्यन्ति तमको दुर्वलस्य च। स्नेहवस्ति विना केचिदूर्रे चाधय गोधनम्। मृ-दुप्राणवतां श्रेष्ठं खासिनामादिशन्ति हि ॥ कासे छ।से च हिकायां हृद्रोगे चापि पू-जितं। पृतं पुराणं संसिद्धमभयाविष्ठरोमठै:॥ सीवच लाभयाविल्वै: संस्कृतं वा नवं भृतम् । पिप्पल्याद्गिततीवापं सिद्धं वा प्रथमे गर्गे ॥ संचलवर्णं सिप्पः खासकासी व्य-

मोद्दति । द्विवाविडङ्गपूतोकविफलाव्योषचिवकैः ॥ दिचीरं साधितं सर्पियतुगुं ण अ-कान्वितम्। कोलमात्रैः विवेत्तद्भि म्यासकासी व्यपोद्दति ॥ मर्मा स्वरोचकं गुरमं मक्कर शिदं चयं तथा। कत्छ द्वापकषाये वा पचेलापियतुर् थे॥तम्मूनं कुसुमावाय भीतं ची-द्रेष यो जयेत्। गृष्टीमधुरिकाभागीं ग्रुण्टीतार्चिसतास्व दैः ॥ सहरिद्रैः सयद्याष्ट्रैः स-सैरावाप्य योगतः । प्रतप्रसं पचेडीमान् गीततोये चतुर्णे ॥ म्बासङ्कासन्तथा हिक्कां सर्पिरेतिवयच्छिति । सुवन्ना कालिकाधार्गी सुकाख्यानै सुलम्फलं ॥ काकादनीं मृङ्गवेरं वर्षा भूं हस्ती स्यम् । को लमा तेष्ट्री तप्रस्यं पचेदे भिर्जलाई कम्। कट्रणां पीतमेति द सामा-मयविनायनम्। सौवर्षं लयवचारकटुकाच्योषचित्रकै:॥ वचाभयाविडक्नेस साधितं भ्वासगान्तये। गोपवन्त्युद्वे सिद्धं स्यादन्यदिवयुणे प्टतम् ॥ तालीयतामलक्य्याजीव-म्लो अष्ठसैन्धवै: । विल्पपुष्करतूतीक सौवर्च लकणा मिशः ॥ पष्या तेजीवतीयुत्तौ: सर्पिः जेल कतुगुषम् विक् पाद्युतं सिवं सर्व्यवासहरस्परम्॥पद्यैतानि इवीं याद्वभिषजः खा-सकासयोः।वा सा भृतं षट् फलच भृतं चात्रहितं भवेत्॥तैलं दगगुणे सिहं सङ्गाजरसे श्वभे सेव्यमानं यथान्यायंश्वासकासी व्यपोइति॥फलान्द्वा विष्किरसः स्थित्याः प्रव्यक्तसे-अवा:एगादीनां शिरोभिर्वाकौँगत्था वा सुसंस्क्रताः । इन्यु: खासयकासञ्चसंसङ्कतानि-थयांसिच।तिनिशस्य च वीजानिकर्जटास्या सुवर्चिका॥दुरासभाव पिप्पत्य:कटुकास्याः इरीतको। म्हाविस्मय्र रोसाणिकोला मागधिका कणाः॥भागीत्वकृ यङ्गवेरच गर्कराग्रः झकाङ्गजम्। त्रिकार्ठकस्य वीजानि चूर्णितानि तु केवलं॥ पश्चम्नीकार्श्विकास्त्वेते सेहा ये सस्यगीरिताः । सर्पिः सधुभ्यां ते लेह्याः कासप्रवासादिते नरिः॥ सप्तच्छदस्य पुष्पाणिः विष्यक्षीयापि मस्तुना । पिवेल युगर्य मधुना धानायाप्य भचयेत्॥ मका हुरै भावि-तानां यवानां साध्वने क्याः । तपणं वा पिवेदेषा सचीद्रं प्रवास पीड़ितः ॥ प्रिरीषक-दलीकुन्दपुव्यमागिधकायुतम्। तांण्डु लाब्बुयुतं पीत्वा जयेच्छामानधेवतः॥ कोलस-कास्तालम् लख्यचर्मममीमपि । लिल्लात्चीद्रेण भागीं वा सर्पिमधुसमायुतां ॥ नि खे: कदब्बनीजं वा सचीद्रं तच्छु लाब्बुना। द्राचां हरीतनीं सप्पां नर्कटाच्यां दुराजभां। सर्पिर्भभ्रथां विलिइइन्ति खासान् सुदारुणान् इरिद्रां मरिचं द्राचा गुडं राखा कथा यटीं । लिहात लेन तुल्यानि खासात्ती हितभोजनः । गया पुरीषखरसं मधुसागधिः कायुतम् ॥ लेहः म्हासेषु कासेषु वाजिनां वा मकदमः । पाण्ड्रोगेषु मोघेषु ये योगाः सम्प्रकोत्तिताः ॥ म्बासकासाणहास्ते अपि कासमा येच को सिंताः । भागीलक्च्यूषणं तैलं इरिद्रां कट्रोहिणों ॥ पिप्पलीं मरिचं चण्डाक्नोयकद्रममेव च। तल कीटख यी-जेषु पचेदुत्कारिका ग्रुभां ॥ सेव्यमाना निचन्खेषा म्बामानाग्र सुदुस्तरान् । षुराणसिय : िपाचाः की जत्या जाङ्गला रसाः ॥ सुरासी वीरकं डिक्टु मातु सुद्र सम् । द्राचा स-

सक विल्वानि गस्तानि भवासिहिकिना ॥ प्रवासिहका परिगतं सिन्धे : स्वे देवपाचरेत् । युक्तेर्लवणतेलाभ्यां तैरस्य ग्रयितः कपः ॥ स्वस्थो वित्तन्यं याति माइतसास्य ग्राम्यित । सिन्धे ज्ञात्वा ततस्य व भोजयित्वा रसीदनम् ॥ वातक्षे स्वविवन्धो वा भिष्ठभ्यं प्रयोजन्ति । मनः ग्रिलादेवदाइहिरद्राच्छदननोमिषे ॥ लाखोषवृक्तमृलैस सत्वः वर्त्तीर्व्विधाः नतः । सिर्पनवमधृच्छिष्टभालनिर्धापजं तया ॥ शृङ्गवालखुरस्नायुत्वक् समस्तं गवामः पि । तुरस्क्रगक्तीनास्य गुग्गलोः पद्मकस्य च ॥ एते पर्व्वं सप्तिप्रका धृमाः कार्या विक्रानता । वलीयि कष्पप्रस्ते वमनं सविरचनम् ॥ दुर्वले चैव वचे च तप्पं सं हिततुः चिते । जाङ्गलोरभजेर्मांसेरानृपैर्वा सुसंस्कृतेः ॥ निदिग्धकास्त्राम्यस्त्रम्याणाहिं स्वर्षं गुः का मधुना संयुक्ताम् । लिहन्दरः म्बासिनपोडितो हि म्बासं जयत्येव स्वाभ्यक्षि ॥ यामिनरिक्षः खलु काष्टसङ्गेष्वं यया वा सुरराजमुक्तः । रोगास्तथिते खलु दुर्विवाराः म्बासस्य वित्रस्विका च ॥

#### द्विपञ्चाशत्तमोध्यायः॥

प्रयातः कासप्रतिषेधसध्यायं व्याख्यास्यासः।

डका ये हते वो नृणां रोगयोः खामहिक्षयोः। कासस्यापि च ते च्रियास्त एवीत्य-तिहेतवः ॥ धूमोपघाताद्रजसस्तथैव व्यायामकचात्रनिषेवणाच । विमार्गमत्वादिष भो-जनस्य वेगावरोधात् चवधोस्तयेव । प्राणोह्युदानानुगतः प्रदृष्टः संभिन्नकांस्यस्वनतुच्य-घोषः । निरेतिवक्कात्सहसा सदोषः कासः सविद्वद्विद्वदाह्वतस्तु ॥ सवातिपत्तप्रभवः का-फाच चतात्तयान्यः चयजोऽपरस ॥ पञ्चवकारः कथितो भिषम्भिविविधितो यचिन-कारकतस्थात्। भविष्यतस्तस्य तु कारठकाराहुभी ज्योपरोधो गलुतालुलेपः। स्वयष्ट्वैष-स्यमरोचकोऽग्निमादय खिङ्गानि भवग्रसमूनि ॥ इच्छाइमूडो दर पार्ख्यम्लो सामाननः चोणवलखरीजा: ॥ प्रसक्तवेगय समीरणेन कासेस् गुष्कं खरभेदयुक्तः । उरोविदा-इज्वरवक्षणोषीरध्यदितस्तिक्तमुख्रहणतैः ॥ पित्ते न पीतानि वसेत्कटूनि कासेत्सपा ण्डुः परिदश्चमानः ॥ विकिप्यमानेन सुखिन धीदन् शिरीरुगार्तः कफपूर्णदेसः । अभक्त-क्रगौरवसादयुक्तःकासेद्भ्यं सान्द कफः कफेन॥वद्योतिमात्रं विहतस्ययस्य व्यायामभा-राध्ययनाभिवातैः।विश्विष्टवचाः स नरःसरतां ष्ठीवत्यभोत्त्यं चतजःस उत्तः॥अतिव्यवा-यभाराध्वयुक्ताम्ब गजविष्रहै। बच्च स्वीरः सतं वायुग्टं होत्वाकासमावहित्॥ सपूर्वं कासते शुष्कं ततः ष्ठीवेत्मग्रीणितम्॥कण्ठे म रुजतात्यर्थं विश्वित नैदचीरसा॥स्चीशिरिव ती-च्याभिस्त, दामानेन गूलिना। दुःखस्पग्रेन गूलेन भेदपी हाभितापिना॥पर्वभेदक्वरखा-सहप्रणावैश्वर्थ्यपीडितः।पारावत इवाक्जन्कासवेगात्च तोद्ववात्।विषसातस्यमभोच्याति-

व्यवायाही गनियहात्। दृषिनां शोचतां नृषां व्यापत्री उनी त्रयोमलाः ॥कुपिता चयकः कासं कुर्य दे हवयप्रदम्॥स गावशून ज्वरदाहमो हान् पाणचयश्चीपलभेत कासी। ग्रुष्यन् विनिष्ठीवति दुर्बलस्त पचोणमांसी क्षिरं सप्यम्॥तं सर्वलिङ्गं भगदृश्चि वित्सं चि वित्सितचाः चयजं वदन्ति। इदल्मासाय भवत्ययो वै याप्यन्तमा हिभेषजस्तु कासस्॥ शृङ्गीवचाकट्पालकत्या व्यान्याभया भाग्रीमराह्वविश्वम् । उण्णाम्बुना हिङ्गुयुतं तु पीला वडास्यमप्याश जहाति कासम्॥ फलजिकव्योषविडङ्गगृङ्गीरास्नावचापद्मकदेव-काष्ठै:। लेह: समै: चौद्रसिताघृताज्ञ: कासं निह्न्यादिचरादुदोर्णम् ॥ पथ्यां सिता-सामलकानि लाजां समागधीं चापि विचूर्खे ग्रग्छोम्। सपिमधुभ्यां विलिहीत कासी सरीन्धवा वीषाजलेन लप्याम्॥ खादेदगुडं नागर्गपणलीभ्या द्राचाञ्च सर्पिभेधनावित-ह्यात्। द्राची सिता सागधिकाच तुर्या समृद्भवेरं सधुकन्तुगाच ॥ निह्याद्रष्टतचीद्र-युता समासा शितोपलां वा मरिचांशयकाम्। धात्रीकणाविश्वसितीपलाश्च संचूर्यं-सण्डेन पिवेच दधः। हरेणुकां मागधिकाच तुल्यां दक्षा पिवेत् कासगदामिभूतः॥ उभे इरिद्रे सुरदारुण्छीं षायि सारच पिवेत्समाश्रम्। वस्तस्य सूर्वेण सुखाम्बना वा दन्तीं वदन्तोच सति वकं। याम् ॥ अष्टानि सर्पी ष्यय वादराणि खादेत्पलं। यानि ससैन्धवानि । कोलप्रमाणं प्रिविदि हिङ्गु सीवीरकेणामुरसेन वापि ॥ चीद्रेण लिख्ना-नमरिचाणि वापि भागी वचा हिङ्ग कताच वर्तिम्। धूमे प्रश्चसा हतसम्प्रयुक्ता वेणुल-गेलालवणै: क्षता च ॥ सुस्ते क दील इमधुका हमासी मन शिलालै क्रगलाम्बुपिष्टै: । विधाय वर्तीः सपयोनुमानं धूमं पिवेद्वातवलासकासो ॥ पिवेद्यसीधुं मरिचान्वितं वा तेनाम् कासं यमसभ्यपैति। द्राचाम्बुमि इपुराष्ट्रयाभि: चीरं मृतं माचिचकसंप्रयुक्तम्॥ निदिग्धिकानागरपिप्पनीसिः खादेच सुद्गान्मधुना सुसिद्धान्। उत्कारिकासिपिवन। गराद्यां पक्षासमू लेख्नु टिकोलपनै:॥एभि निषेने तकताच पेया तर्न्वां स्थीतां सधुनाविभि श्रां।यत्श्लीक्नि सिर्पिविहितं षडक्नं तद्दातकासं जयति प्रसन्ध ॥ विदारिगन्धादिक्षतं घूतं-वारसेन वा वासकजेन पक्षां विरेचनं खें हिकसत चीक्तमास्थापनं चाप्यनुवासनञ्च॥घूसं पिवेत्स्रो हिकमप्रमत्तः॥पिवेत्सु खोष्णं प्रतमेव चात्र।हिता यवाग्वस रसेषुसिद्धाः पयांसि बेहा:सष्टतास्त्रयैव॥प्रच्छर्दनं कायिशिरोविरेकास्त्रयैव धूमाःकबलय- हाय।उण्णाय बेहा: कटुकानि इन्युः कफांविशेषेण विशेषणंवा॥कटुविकञ्चापिवदन्ति पर्याष्ट्रतं क्रिमिन्नद्भारे विपक्षम्॥निर्गु रिष्डपद्रस्वरसे च पक्षं सिपः कापोत्थं विनिहन्ति कासम्। पाठाविड्योषवि हङ्गसिन्ध् तिकण्टराद्वाहुत् भुग्वलाभिः॥ यङ्गीवचाभीधरदेवदाक्दुरालभाभाग्वं भयाग्रठी भिः। सस्यग्विपक्षं हिगुणेनसिप् निदिग्धिकायाः खरसेनचैतत्। खासाग्निसादसरभेदिमिकातिः ष्टल्यु दीर्णानिप पञ्चकासान्। विदारिगन्धोत्पन्तसारिवादी निः काष्य वर्गान् मधुकञ्च

कारकम् ॥ प्रतन्पचेदिश्वरसाम्ब दुग्वैः खाकोलिवर्गे च समर्करं तत्। प्रातः पिवैत्यित्तकः ते च कासे रतिप्रस्ते चयजेच कासे ॥ खर्जूरभागीं मगधापियालसपू लिकेलामलकेषा-मांगै:। चूर्जे मिताचीद्रष्ट्रतप्रगाढान्वीत्हन्ति कासानु पयुच्यमानं ॥ इक्षांहरिद्राञ्चनव-क्रिपाठामू व्योपकुल्या विलिहेसामां था:। चौद्रे ग कासे चतजे चयोत्ये पिवेद इतं वेचुरसे विपक्षं ॥ चूर्णं पिवेचामलकस्य वापिचोरेण पक्षं सप्टतं चितायो। चूर्णाणि गोधूमय-बोद्भवानि काकोलिवर्गञ्च कतःसस्द्भः।कासेषु पेयस्त्रिषु कासववद्भिःचीरेण सचीद्रष्टतेन बाणि॥गुडोदनं वा कथितं पिवेषि चीद्रेण भीतं मरिचोपदंशम्।प्रख्यस्येणास्मलकोरसस्य ग्रदस्य दत्वादेतुलां गुडसाम् गींकतेर्य स्थिकचयजोरच्योषेभकषा इनुषाजसीदै:। विडद्ग-सिस्विष्णलायमानीपाठाग्निधान्वैय पिचु प्रमागैः॥दला विवच्च र्ण पलानि चाष्टावष्टी च तैलस्य पचेदावावत्।तरभचयेदचफलप्रमाणं यथिष्टचेष्टं विसुगन्धियुक्तम्॥अनेल सर्वे ग्रहणी विकारा:सध्यासकास खरभेदयीषा।गास्य निवायं वरमन्तरकोई तस्यपुं स्वस्य च इहिहेतु: ॥ स्तीणाच बम्धामयनामन:स्थात् कच्यासको नाम गुड: प्रतीत:। द्विपच्चमू-सेमकवात्मगुप्ता समीधिठीपुष्करमूलविण्डान्।। पाठाखता प्रत्यक्षशक्कपुष्पोरास्नाग्न्यपाः मार्गबलायवासान्। दिपालिकानस्य यवाढकंचहरीतकीनाच प्रतं गुणामाम् ॥ द्रीणे ज बस्यादक्षमंयुते ज काथे क्षते पूतचतुर्थभागे। पचेन्लां ग्रहगुडस्य दला प्रथक्च तैना रकुड्डं इताञ्च ॥ चूर्णेचतावन्मगधीषोद्धवाया देयंचतिक्रान्यधृतिह श्रीते।रसायनात्कस्कम-सीविशिद्याददे कामये नित्यमवाश इन्यात्॥ तद्राजयच्य यष्ट्यो प्रदोषयोपान्निमा-श्यासरशेदकासान्। पाण्डामयमामिशीविकारान् हृद्रीगहिका विषमञ्जवसय ॥ मे-धावलोक्साल्मितिप्रदंच चकार चैतद्रगवानगरत्यः। कुलीरग्रक्तीचटकीपकावा विकाय वर्गे संध्रेखायान्ये: ।। पचेद्घृतं तत्त् निषेव्यासानं इन्यात्वतीत्यंचयनं च काश्रस्। म-तावरीनाववज्ञावजाभिष्टं तं विधेयंच दितायकासिनाम ॥

### स्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥

ष्यातः स्वरभेदप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यासामः।

श्रत्य सभाषणविषान्य यनाभिवात ग्रीतादिभिः प्रकृषिताः प्रवनादयस्त । ते ग्रव्दवा-दि धमनीपु गताः प्रतिष्ठां इध्युः खरं भवित चापि हि षष्ट्रिषसः॥वातेन कृष्णनयना-मनस्त्ववर्षा भिन्नं ग्रनैवदिति गर्दभवत्खरंच । पित्ते न पोतवदनाचि पुरोपसूती द्रू या-दिगलेन च विदाइसन्वितेन ॥ कृष्णात्मभेन सततं कृष्णकृष्णि मन्दं ग्रनैर्व्वदितवापि दिवाविग्रेत्रात्। सर्वाक्षके भवित सर्व्यविकारसंपद्रव्यक्तता च वचसस्तमसाध्यमाद्यः ॥ धूष्येत वाक्चयञ्जते खयमामुग्राच वागेष वापि एतवाक् परिवर्णानीयः । शन्तर्गतस्त हमलच्चपदं चिरेण मेदोऽन्ययाददित दिश्वगलीष्ठतालुचीणस्य हदस्यक्वणस्य चापि चिर् रोतियतो यथ सहोपजातः मेदिस्तः सर्वममुद्रवथ स्वरामयो योनस सिद्धिमिता सिग्धाः न्सरातुर्गरानपक्षष्ठदोषाम् संयोजयेदमनिविर्चनवस्तिभयः। नस्यावपोड्मुखधावन धूमलेहः सम्पादयेच विविधः कवलप्रहेशः॥ यः श्वःसकामविधिरादित एव चोक्तस्त्राः प्रयोषमवतारियतुं यतेत । वैभेषिकश्च विधिमृद्धं मतो वदामि तद्दे स्वरातुर्राहतं निष्किलं निवोधः॥ स्वरोपघातोऽनिल्लं भुक्तोषरिष्ठतं पिवेत् कासमदंकवार्त्तांकमार्कवस्त्राः स्ययुं तम्॥ पीतं ष्टतं हन्त्यन्तं सिद्धमार्त्तं गले रसे। यवचारोजमोदाभ्यां चित्रकाः सल्केषु वा॥ देवदाव्यं ग्विकाभ्यां वा सिद्धमाजं समाचिकम् । सुखोदकालुपानो वा सप्रपिस्को गुडोदनः॥ चीरानुपानं पित्ते तु पिवेत्सपिरतन्द्रितः। श्रश्चीयाच समपिष्कं यष्टोसधुकपायसम्॥ लिच्चात्मधुरकाणां वा चूणं मधुष्टताझ् तम् । यतावरोचृषयोगं वलाचूर्णमथापि वा॥ पिवेत्सदूनि मृत्रेण कफ्जे स्वरसङ्घये। लिच्चादा मधुतैलाः भ्यां भुत्रा खादेत्वद्विन चास्तरोपघाते मेदोजे बफ्वदिधिरिष्यते।सर्व्वजेचापिचयजेपत्याः स्वरायाचरेत् क्रियां॥यर्करामधुनियाणि भृतानि मधुरैः सह। पिवेत्पवांसि यस्त्रोचे व्यत्ति।स्वरायाः स्वरायाचरेत् क्रियां॥यर्करामधुनियाणि भृतानि मधुरैः सह। पिवेत्पवांसि यस्योचे व्यत्ति।स्वराति स्वराः स्वरः॥

## चतुःपञ्चाशत्तमो ध्यायः ॥

अयातः क्रिमरोगमध्यायं व्याख्यासाः।

यजोणीध्ययनासातस्य विश्वस्मिलनायने: ॥ अव्यायामदिवास्वप्नार्वतिस्तिध्वशीतले: ॥ माणिष्टात्रविद्लविसयालू कसेक्कः । पर्णयाकस्राश्वत्रद्विचीरगुढेच् भिः॥
पलालानूपपिशितपिष्याकप्रयकादिभिः! स्वादत्वद्वपानेय स्रो सा पित्तच कुष्यिति॥
क्षमीन्बद्वविधाकारान्करीतिविविधाययान्। यामपकाययस्त यां प्रसवः प्रायशः स्कृतः ॥ विंयतेः क्षमिजातीनां चिविधः सन्धवः स्कृतः । पुरीषक्रफरक्तानितेषां वच्चामि
लच्चणम् ॥ त्रयवावियवाः किष्णाचिष्या गण्डू पदास्त्रधा। चूरवो हिसुखाय व सप्त वैते पुरीषजाः ॥ खेताः मूच्यास्तुदन्यते गुदं प्रतिसर्गत्ति च । तेषामेवापरे पुच्छः पृथवस्र भवन्ति हि ॥ यूलाग्विमान्यपाण्डु व्वविष्टश्वत्रक्षमञ्जयाः । प्रसेकाक्षित्वद्वशेगविद्वभेदास्तु पुरीषजेः ॥ रक्ता गण्डपदा दीर्घा गुदकण्डु निपातिनः । यूलाटाप्यक्वद्वे दपित्त
नाथकराच ते ॥ दर्भपुष्यामहापृष्याः प्रजूनास्विपिटास्तथा । पिपीलिका दारुणाय क्षफक्तोपससुद्ववा ॥ रोमधा रोमस्तुर्वाः सपुच्छाः ध्यावमण्डलाः । मूट्धान्याङ्कुराकाराः
ग्रक्तास्ते तनवस्तथा ॥ मज्जादा नेवलेटारस्तालुं स्रोत्रस्तथा । श्रिरोष्ट्रद्रोगवसयुपतिष्यायकराय ते ॥ केम्ररोमनखादाय दन्तादाः किषाम्रास्तथा । कुष्ठजाय परीसपी

न्नेयाः गीणितसभावाः ॥ ते सर्कास कष्णास स्विग्धास पृथवस्त्या । रक्ताधिष्ठानजान् प्रायो विकारान् जनयन्ति ते ॥ साषिष्टान्नलवणगुड्याकैः पुरीषजाः। सांससाषगुडः चीरद्धिशुकौः कफोइवाः ॥ विक्डाजीर्णशाकाद्यैः श्रीणितीत्था भवन्ति हि । ज्वरी वि-वर्णता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः ॥ भक्तदेषोऽतिमार्थं सञ्जातक्तिसल्चणं । दृश्यास्त्रयोः दशादास्त क्रमोणां परिकोत्तिताः ॥ केशादादास्त्वदृश्यास्ते दावादी परिवर्ज्य येत्। एषामन्यतमं ज्ञात्वा जिघांसः सिम्धमातुरम् ॥ सुरसादिविपक्षेन सर्पिषा वान्तमादि-तः । विरेचयेत्ती च्णतरैय्यींगैराखापयेच तं ॥ यवको लकु लत्यानां सुरसादेर्गणस्य च । वि ड्इस् इयुक्तीन काथेन लवणेन च ॥ प्रत्यागते निक्हेतु नरं स्नातं सुखाखना । युद्धारा-रक्षमिन्ने रशनैस्थतः शीम् भिषम्बरः ॥ स्ने हेनीतोन चैनन्तु योजयेत्स्रे हवस्तिना । ततः शिरोषिकिणिहीरमं चौद्रयुतं पिवेत् ॥ केव्कस्वरमं वापि पूर्व्ववत्ती च्णभो जतः । पला-शवीजखरमं कल्कं वात्र खुलाखुना॥ परिभद्रकपत्राणां चीद्रेण खरमं पिवेत्। पन् रस्वरमं वापि पिवेदा सुरमादिजम्। लिह्यादश्वराकचूणें विडङ्गं वासमाचिकम्। पत्नै मूं-षिकपर्णा वा स्पष्टै- पिष्ठसिश्चितै:॥ खादेरपूप। लिकान् पकान् धान्याम्बच पिवेदन् । मुरसादिगणे तैलं पक्षं वा पानिसिखते ॥ विडङ्गचूर्णिषष्टाभ्यां तिसान् भच्यन्तु कारये-त्। तत्कवायप्रपीतानां तिलानां स्त्रे इमेव वा ॥ खाविधः शक्तय पूर्णं सप्तकत्वः सुभावि-तम्। विडङ्गानां कषायेण त्रैफलेन तथैव च ॥ चीद्रेण लिट्टानुपिवेद्रसमामलको इवम्। श्रचाभयारसञ्चापि विधिरेषोऽयसामपि ॥ पूतीकखरमं वापि पिवेदा मधुना सन् । पि-वैद्वा पिप्पलीसूलमजासूवे ग संयुतम् ॥ प्रतरावं पिवेद्षृष्टन्वपु वाद्धिमस्तुना । पुरीष-जान्कफोत्यां य चन्याद्यंकमोन्भिषक् ॥ गिद्धद्वाणवत्नाचिसंस्तां यपृथान्वधान् । वि-श्रीषेणाञ्जनैनंस्येरवपोडेश साधयेत्॥ शक्तद्रमन्तुरङ्गस्यसुग्रुष्कं भावयेदति। नि.काथेन विडङ्गानां चूणें प्रधमनन्तु तत्॥

ग्रयम् गांन्यनेनेव विधिना योजयेद्विषक् । सकांस्यनीलं नस्यं च तैलंस्यात्मुरसादिने ॥ इन्द्रलुप्तविधियापि विधियो रोसभोजिष्ठ । दन्तानां समृद्दिष्टं विधानं मुखरोगिकम् ॥ रक्तजानां समृद्दिष्टं कुर्य्यात्कु ष्टचिकित्सिते । सुरसादिन्तु सर्व्वेषु सर्व्वयवोपयोजयेत् । प्रयातक्तकटुकं भोजनच्च दितं भवेत् । कुलत्यकायमं मृष्टं चीरपानच्च पृजितम् चीराणि सांसानि छतानिचेव दधीनि गाकानि च पणवन्ति । सम।सतोऽम्लन्मधुरान् दिसांयक्तमोन् जिघांसुः परिवर्ज्ययेत् ॥

यञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 🗸 -यथात उदावर्त्तं प्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः।

अधसीर सभावानां प्रवृत्तानां स्त्रभावतः । न विगान्धारयेत्पान्नी वातादोनां जिजी-विषु: । वातविण्मूतज्ञायुचवोग्दारवमीन्द्रयै: । खाइन्यमान बदावर्त्ती निक्चते चुत्तृणाः खासनिद्राणासुदावर्त्तीविधारणात्।तस्याभिधास्ये व्यासेन ज्ञच्चण चिकित्सितं॥ तयोदगविधसासी भिन्ना एतेस्तु कारगे:। अपव्यभोजनाचापिवस्त्रते च यथापर:॥ शासा नश्ली हृदयोपरोधं शिरोक्जं खासमतीव हिका। कामप्रतिग्यायगलयहां खवलासपि-नाप्रसरञ्च घोरं ॥कर्यादपानाभि इत:स्वमागें इन्यात्पुरीषं मुखतः पिवेदा॥ याटो पश्ली परिकर्तनञ्च सङ्गः पुरीषस्यतयोर्बवातः पुरीषमास्यादिपवानितिरेपुरीषवेगेभितिभिन्नते नरस्यसूत्रस्वनीऽभिहतेनरस्तृकच्छेण सृतं कुरुतेऽल्पमस्यम्॥मेद् गुदेवङ्चणसुष्कयोष-नाभिषदेशे व्यथवापि सूर्धि । ग्रानहवस्ति स भवन्ति तोव्राः शूलास शूलैरिव भिन्नमः र्ताः ॥ मन्यागल प्तभागिरोविकारा जृस्रोवघातात्पवनात्मका स्युः । श्रोताननघाण-विलोचनोत्या भवन्तितोत्राय तथा विकाराः ॥ प्रानन्दनं शोकससुद्भवं वा निवोद-कं प्राप्तममुञ्जतो हि । गिरोगुरुलं नयनामया अवन्ति तीवाः सहपोनसेन ॥ भ-वन्तिगाढं चवयोविधाताच्छिरोऽ चिनासायवणेषु रोगाः । कण्टास्यपूर्णेत्वमतीव तोदः कूजस वायोरय वा प्रवृत्तिः ॥ उदगारवेगेऽभिद्रते भवन्ति जन्तोवि काराःपः वनप्रस्ताः । कर्दे विघातेन भवेच क्षष्ठं येनैवदोषेण विदम्धमसम् ॥ मृतागरी वा गु-दमुष्कयोय गोफो क्जा सूत्रविनिग्रह्य। गुक्राश्मरी तत्स्रवणं भवेदा ते ते विका-रा विचतेतु युक्ते ॥ तन्द्राङ्गमदीवरुचिः समध च घाऽभिघातात्क्वसताच दृष्टेः । कः . गढास्थगोषः अवगापरीवस्त्रगामिवाताबृदये व्यथा च ॥ आन्तस्य निखासविनियहे-ण इद्रोगमोहावथवःपिगुल्यःज्याङ्गमदीङ्गियरोचिजाड्यं निद्रमिघातादथवापि तन्द्रा॥ खणादि तं परिक्तिष्टं चीणं शूलैरभिद्रुतम । शुक्रदमन्तं मतिमानुदावि निमृत्मृजी त्॥ मवें वे तेषु विधिवदुदावत्तेषु कत्स्रयः । वायो क्रिया विधातव्या खमार्गवितपत्त-ये ॥ सामान्यतः पृथक्कोन क्रियां भूयो निवीध मे । आस्थापनं माक्तजे सिन्धे सिन् विशिष्यते ॥ प्रोषजे तु कर्त्त व्यो विधिरान। हिको भवत्। सीवच बाढ्यां मदिरां मूत्रे-त्वभिइतेषिवेत् ॥ एलामप्यथ सद्येन चीरं वापि पिवेनरः। धात्रीफलानां स्थरसं सज-लंबा पिवेचा इं॥ रममखपुर षस्य गदेमस्याय वा पिवेत्। मांसीपदंगं मधु वा पिवेदा सीधु गौडिकं । भद्रदांक घनं सूत्रें। इरिद्रां सधुकं तथा। को लप्रमाणानि पिवेदान्तरि-चोण वारिणा ॥ दुस्पर्शास्त्ररसं वापि कषायं कुङ्गस्य च । एव्की विजे तोयेन पिवेदा सवणीक्ततम् ॥ पञ्चमूलीशृतं चीरं द्राचारसमयापि वा । योगांश वितरेत्तत पूर्वीतानः श्मरीभिदः। सूत्रकच्छक्रमं वापि कुर्यातिरवग्रेषतः। भूयो वच्चामियोगांच सूत्राघा-तीपधान्तये ॥ स्नेइस्रे दीरदावर्त्तं जृकाजं समुपाचरेत् । अश्वमोचीऽश्रुजेकार्थः सिक्ष

स्वित्रस्य देहिन: ॥ तो क्षाञ्चनावपीड़ाभ्या तीक्षागन्धीपहिं मने । वर्त्ति प्रयोगैरय वा च वयातां प्रवत्ति ॥ तीत्वौषधमधमनैरथवादित्यरिमां । उद्गारजे क्रमोपेतं सं-हिन धूममाचरेन्॥ सुरां सीवर्च लवतीं वीजपूर्णरसान्वितां । छद्यीघातं यथादोषं स-स्यज् से हादिभिजीयेत् ॥ सचारलवणोपितमभ्यक्षं चास्र द।पयेत् । वस्तिग्राडि अरावाणञ्चतुरु गाजलस्पयः ॥ आवारिनाशक्वाथितं पीतसन्तप्रका सतः।रसवैयु प्रिय नार्थः ृग्रुक्तोदावर्त्तिनं नरम् ॥ जुद्दिवाते हितं स्निध्सुण्यसत्यञ्च द्विभी रंः। जनात प्रविकाय यवाग्वाप शीतलां भोज्यो रसेन वियान्तः यमज्ञासातुरीन निद्रावाते पिवेत्चीरं खप्याच एकयारतः॥आधानोत्येषु रोगेषु यथासं प्रधतेत हि।यच यसिम्बवेत्प्राप्त तच तसिन्पयोजयेत्॥वायः कोष्ठानुगो क्चौ:कषायकट्तिक्रकौ:।भोजनैः कुपितः सद्य उटावर्त्ते करोति हि । बातसूत्रपुरीषा स्कापभेदीव हानि वै। श्रोतां स्ट्रार्त्ते यति पुरीषं चातिवर्त्त येत्॥ततो हृदस्तिश्लार्त्तो गौरवारु चिपी डितः।वातसूत्रपुरीषाणि कच्छे ण कुरुतेनरः॥खासकासपितिध्यायदाहमोहविमञ्चरान् हणाहिकाणिरोरोगमनः अवणवि भ्रमान्॥ल भते च वहनन्यान्विकारान् वातकोपजान्।तत्ते ललवणाभ्यतां सिग्धं स्वित्रं निरुद्दित्॥दीषती भिन्नवर्च स्कं भुत्तं चाप्यनुवासयेत्।न चेच्छान्तिं प्रयात्येवसुदावर्त्तः सुदाक्णः ॥ भग्नैनं वहुगः स्त्रिनं युद्धातस्त्रे इविरेचनैः। पाययेत त्वत्यीलुयवानोरस्त पानकैः ॥ हिङ्ग कुष्ठवचास्त्रिक्ति विडङ्गं वा दिक्तरम् । ये गावैतावुदात्तं भूलञ्चापि नि-यच्छतः ॥ देवदाव्यं ग्निकं कुष्ठं वचाम्पयां पलङ्गणां । पीष्काराणि , च मूलानि तोय-स्यद्वीद्व पचेत्। पादाविश्रष्टं तत्पोतसुदावर्त्तं व्यागेहति। सूलकं शुष्कमार्दे च व-र्षास्ट्रः पञ्चमूलकम् ॥ श्रारेवतफलं चाप् पञ्चा तेन प्टतं पचेत् । तत्पीयमानं शमये दुदावर्त्त सभीषतः ॥ वचामितिविषां कुष्ठं यवचारं हरीतकीं । क्षणांनिदंहनी शापिप-वेदुषा र बारिणा ॥ इच्चाकु मूलं मदनं विशक्यातिविषे वचां । कुष्ठ ं किण्वाग्निकी चापि पिवेत्त् ल्यानि पूर्ववत् ॥ सूत्रेण देवदावीनितिफला हहतीः पिवेत् । यवप्रस्थं फ-कै: मार्च इग्टकार्था जलाढके ॥ पतार्षु प्रस्थमेषन्तु [पिवेदिङ्ग्समन्वितम् । भदनाला-वुवीजानि पिपालीं सनिदिग्धकां ॥ सञ्जूर्णे प्रधमेत्राद्यं विश्तये तदाया गुदम् । चूर्णं निकुत्राकिष्णिक्षयामेच्चाकि गिनैक्रीद्वेवम् ॥ क्षतवेधनमागध्यो लवणानाञ्च साधयेत्। ग-वां सृत्वेण ता वर्तीः कारयेन् गुदानुगाः ॥ सद्यः समर्करावेतौ योगावसृतसम्भवी

## ॥ षट्षञ्चा शत्तमाऽ व्यायः ॥

श्रवातो विस्विकापितिषेधमध्यायं त्याख्यास्थामः। श्रजोगीसामं विष्टसं विदन्धञ्च यदोरितम् । विस्चानसकौ तस्माइवेचापि विनस्विका ॥ स्वीभिरिव गात्राति तुदन् सन्तिष्ठतेऽनिलः। यस्याजीर्णेन सा वैद्यो स्चाते तु विस्विन का ॥ न तां परिमिता हारा लभन्ते विदितागमा: । सूढास्तामजितातानो लभन्ते -शनलोलुपाः ॥ सूर्च्छातिसारौ वसयुः पिपासा शूलं स्त्रसोहे प्टनज् सदाहाः । ववै गर्धे -कम्यो हृद्ये वज्य भवन्ति तस्यां शिर्मय मेदः ॥ कुचिरानहातेऽत्यर्थन्तास्यत्यय च कू-जित । निरुदो सारतसापि कुचावुपरिधावति ॥ वातवर्चीनिरोधस कुची यस्य सृग-क्थवित्। तस्यालनकमाचष्टे हिक्कोद्गारी तु यस्य तु॥ दुष्टन्तु भुक्तं कफमान्ताभ्यां प्र-वर्त्तं नोर्डभध्य यथा। विलस्बिकां तस्य बिवर्जनीयामाचचते शास्त्रविदः पुराणाः ॥ यतस्थमासंविक्जित्तमेवं देशं विश्वेण विकारजातै: ॥ दोषेण येनावततंस्वलि क्रेस्तं-लचयेदामसमुद्भवैश्व ॥ यः भ्यावदन्तीष्ठनखोऽल्प मंज्ञ म्हर्द्यादि तोऽभ्य न्तरयातनेतः । चासल्रः सर्वविस्तासन्धियीयात्ररोऽसौ पुनरागमाय ॥ साध्यासुपाष्ण्यदिहनं प्रशस्त-सिग्निप्रतापो वसनञ्जतीच्यं। पक्षे ततीऽत्रे त विलङ्गनं स्थालस्याचनं चापि विरेचनं वा ॥ विश्व देहस्य हिसदा एव सूच्छीतिसारादिक्षैति शान्तिम्। श्रास्थापनं चापि य-दन्ति पर्यं सर्वासु योग।नपरानिबोध ॥ पत्यावचाहिङ्ग्कालङ्गरञ्जसीवर्चे लै: साति-विषेय चूणें। सुखाख्य पीतं विनिइन्यजीणें। शूनं विस्वीमरुचि सदाः ॥ चारागदाव लवणं विडं वा गुड़पगादानयसर्पपान्वा। अस्त्रेन वा सैन्धविहङ्गुयुक्ती सवीजपूर्णी स-ष्टती तिवर्गी ॥ कटुतिकं वा लवणैरुपेतं पिवेत्स् होचीरविभित्रितं तु कल्याणकं वालवः णं पिवेत् यदुत्तमादावनिलामयेषु ॥क्षणाजमोदचपकाणि वापि तुल्या पिवेदा मगधा निकुभ्मी । दन्तीयतं वा मगधोद्भवानो कलकं पिवेत्कोषवतीरसेन ॥ उष्णाभिरद्भिर्म-गधोद्भवानां करकं धिवंत्रागर करकयुक्तं। व्योषंकग्द्धस्य फलं इरिद्रे सूलं ससंवा प्यय मातुलुङ्गाः ॥ छ।याविग्रष्का गुटिकाङ्गतास्ता इन्युर्व्वि सूचीनयनाञ्चनेन । सुवा-सितंसाधु विरोचितं वासलङ्कितं वा ससुजं विदित्वा ॥ पेयादिभिदी पनपाचनीयैः सज्जु-स्यक्धार्त समुपक्रमेत । ग्रामं शक्तदा निचितं क्रमेण भूयो विवदं विगुणानिसेन ॥ प्र-वर्त्तमानं न यथा खमेनं विकारमाना इमुदा इर्रान्त । तिसान् भवत्यामसमुद्भवे तु द-णाप्रतिस्यायिशिवेदाहाः ॥ श्रामाश्ये शूलमयो गुरुलं हृत्वासउद्गार्विघातनञ्च। स्तन्धः कटोप्रष्ठपुरीष सूत्रे शूलोऽय सूच्छी च शक्तदिमस ॥ म्बासस पक्ता शयजे भवन्ति लिङ्गानि चात्रालसकोद्भवानि । यामोद्भवे वातमुपक्रमेत संसर्गभक्त क्रमदीपनीयैः ॥ य-थितरं यो न शक्तदमित्तमासं अयेत्स्वदनपाचनैश्व । विस्चिकायां परिकोत्तितानि द्रः व्याणि वैरेचनिकानि यानि ॥ तान्येव वर्तीवितरेहिचूर्य महिष्यजावीभगवां तु मू-वैः। खिन्नस्य पायौ विनिवेश्य तास चूर्णानिचैषां प्रधमेन्, नांखा ॥ सूत्रेण संसाध्य ययाविधानं द्रव्यानि यान्य दुरमध्य यान्ति काथिन तेनाश निक्इयेच सूत्राद युक्तेन

समाचिकेण ॥ तिमण्डियुक्तं सवणप्रकुञ्चं दत्वा विरिक्तक्रममाचरेच । एव्वेव तैलेन च साधितेन प्राप्तं यदि स्थादनुवासयेच ॥

#### सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥

श्रयातोऽरोचकप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्याम-।

देखिः च्यान सह च चित्तविपय्ययाच भक्तायनेषु हृदि चावतते प्रगादम । नाने क-चिभवति तं भिषजो विकारं भक्तोपघातमित्र पञ्चविधं वदन्ति ॥ हृच्छू लपीडनयुतं विः रसाइनलं वातातमके भवति लिङ्गमरोचके तु । हृद्दाइचीषबहुता सुखतिकता च सूच्छी सत्रड्भवति पित्तक्षते तथै व ॥ कण्डूगुक्त्वकफसेश्रवसादतन्द्राः श्लेषात्मके सधुरमा-स्यमरोचने तु । मर्व्वात्मने पवनिपत्तकफा बह्ननि कृपाख्ययास्य दृदये शसुदोरयन्ति ॥ संरागशोकभयविद्वतचेतसस्तु चिन्ताकतो भवति सीऽग्रचिदर्भनाच । वातेवचास्त् वमर्न क्ततवान्पिवेच स्ने है स्वाभिरथवोष्णजलेन चूणें ॥ कष्णाविडङ्गयवभस्महरेणभागी राः स्रो लिहिङ्गलवणात्तमनागराणाम्।पित्ते गुड़ाम्ब् मधुरैर्वमनंप्रशस्ते स्रोहःससैन्धवसितामधुः सर्पिरिष्टः। निस्वास्ववासितवतः कफजेऽनुपानं राजदुमास्वु सधना तु सदीप्यकं स्थात् ॥ चूण्यद्क्तमयवानिलजे तदेव सर्वेश्वसर्वे कतमेवसुपकमेतादाचापटोलविडबेवकरोर-निम्ब सूर्वाभयाचवदरामलकेन्द्रहचै:। वोजै: करज्जन्यहचभवेशपष्टै लेहं पचेत्सुर-भिमूत्यतं यथावत् ॥ मुस्तां वचां त्रिकटुकं रजनीद्वयञ्च भागीञ्च कुष्ठमय निर्दह्नीञ्च-पिष्टा।मूर्वेऽबिजे दिरदम्त्रयुते पचेदापाठान्तुमामतिविषारजनोञ्चमुख्यां॥मण्डिकमर्कम मृताच सलाङ्गलाच्यां मूत्रेपचेत् महिषस्य विधानविद्या। एतात्र मन्ति चतुरीलिहतस्त लेहान्ग्रमाक्चिष्वमनकग्ठहृदामयायासातस्यान् खदेशरिवतान्विविधां सच्यापान् नानि सन्फलपोडवरागयोगान्। अदाद्रसांख विविधान्विविधैः प्रकारैभ ज्ञीतवापि लघुमचमनःसुखानि ॥ आस्थापनविधिवदत विरेचनच कुर्यान्सदूनि शिरसंय विरेच-नानि। त्रीण्यूषणानि रजनी विफलायुतानि चुणीकतानि यवश्कविमित्रितानि॥ चदायतानि वितरेनम्खधावनार्थमन्योनि तिज्ञकट्कानि च भेषजानि । सुस्तादिराज-तक्वर्गदमाङ्गिसदैः कायैर्जयेनमधुय्तैर्व्वि विधेय लेहैः ॥ मूत्रासवैर्गु डक्तैय तथा व्विर-ष्टै: चारासवस मधुमाधवत् ल्यगस्यै:। स्यादेष एव कफवातहते विधिय शान्ति गते हुतभुजि प्रथमाय तस्य ॥ इच्छाभिघातभयशोकहतेऽन्तरम्नी भावान्भवाय वितरित्ख-लु प्रकारूपान्। अर्थेषु चाप्यपचितेषु पुनर्भवाय पौराणिकैः युतिपथैरनुमानयेत्तम् ॥ दै-न्यं गते सनिस बोधनसत्र शस्तं यदात्प्रयं तदुपसेव्यमरोचने तु ॥

#### अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥

#### चयातो म्वाचातप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः।

वातकुग्इलिकाष्ठीला वातवस्तिस्तयैव च । सृवातीतः सजठरी सूबोत्सङः चयः स्तथा। सूतग्रिसम् त्राप्रमम् जातस्तथैव च। सूत्रोकसादौ ही चापि रोगा हादग्रकी त्तिता: ॥ रीच्यादेगविधातादा वायुर्व्य स्तो सवेदनम् । मूतं संग्रह्य चरति विगुणः क्र-यड लोकतः॥ सृजेदल्याल्यमयवा सरुजस्कं भनेभनेः। वातकुर्यङ लिकां तान्तु व्याधिं विद्याः त्सुदारुणं ॥ शक्तः सार्गस्य वस्ते स वायुरन्तरमास्यितः । ऋष्ठीलावद्घनं ग्रन्यं करोत्य-चलमुत्तमम् ॥ विष्सूतानिलसङ्ग्य तत्राधानञ्च जायते । वेदना जायते वस्तौ वाताष्ठी-लेति तां विदु: ॥ वेसं विधारयेदास्तु सूत्रस्याकुशलो नर: ॥ निरुणि सुखं तस्य वस्तेव्वं -स्तिगतोऽनिलः ॥ सूत्रमङ्गी भवेत्ते न वस्तिक चिनिपीडितः । वातवस्तिः सविज्ञे योव्या-धिः कच्छ्रप्रसाधनः ॥ सन्धार्थवेगं सूत्रस्य यो भूयः सष्टु मिच्छति । तस्य नाभ्येति यदि वा कथि चित्संप्रवर्त्तते । प्रवाहतो सन्दरुजसल्पसल्पं पुनः पुनः । सूतातीतन्तु तं विद्या-न्भूतवेगविघातजम् ॥ सूत्रस्य विहते वेगी तदुदावर्त्त हेतुना। अपानःकुपिती वायुर्दरं पूरयेद्रस्थम् ॥ नाभेरधस्तादाधानं जनयेत्तीव्रवेदनम् । तं सूत्रजठरं विद्यादधीवस्ति निरोधजम् । वस्तो वाष्यथवा नाले मणी वा यस्य देहिन: । सूत्रं प्रवत्तं सज्योत सरकां वा प्रवाहत: ॥ स्रवेच्छनैरलपसल्पं सर्जं वाय नीर्जस् । विगुणानिलजो व्याधिरमू त सङ्गः स संज्ञितः ॥ रुच्चस्य लान्तदेशस्य वस्तिस्थी पित्तमारुती। सद। इवेदनं क्वन्क्रं कुर्या तां सूत्रसंज्ञ्यम्॥ अभ्यन्तरे वस्तिमुखे वृत्तोऽल्पः स्थिरएव च।वेदनावाननिस्यन्दी सूत्रमा-र्गनिरोधनः॥जायतेसहसायस्यग्रस्यिरश्मरिलचणःसम्वग्रस्यरित्येवसुच्यते वेदनादिभिः॥ प्रत्यपस्थितसूत्रस्तु मैथ्नं योऽभिनन्दति । तस्य सूत्रयतं रेतः सहसा संप्रवर्तते ॥ पुरस्ता-हापि सूत्रस्य पश्चाहापि कदाचन । अस्रोदकप्रतीकाशं सूत्रशुष्कन्तदुच्यते ॥ व्यायाम-ध्वातपैः पित्तं वस्तिं प्राप्यानिलाहतम्। वस्तिमेद्गुदच्चेव प्रदच्चन् यावयेदधः। सूत्रं इ।रिद्रमथवा सरक्षं रक्तमेव वा। क्रच्छ।त्प्रवर्तते जन्तोक्ष्णवातं वदन्ति तं॥ विश्वदं पीतकं सूत्रं सदाइं बर्वन्तेया। ग्रष्कं भवति यचापि रोचनाचूर्णसित्रभम्॥ सूत्री कसादं तं विद्याद्रोगं पित्तकतं बुधः । शष्कं भवति यचापि शङ्गचूर्णप्रपाग्ड्रम् ॥ पि-च्छिलं संइतं खोतं तथा क्षच्छं प्रवर्तते । सूचीकसादं तं विद्यादासयं चापरं काफात्॥ कषायक वकसपीं वि भच्यान् लेहान्ययांसि च। चारमध्वासव खेदान्वस्तीं योत्तरसंजि तान् विद्धान्मतिमांस्तव विधिंच। स्मरिनाशनम् । सूत्रोदावर्तयोगां स कार्तस्र्येनावप-योजयेत्॥कल्कमेर्व्वाजान।मचमात्रं ससैन्धवम्। धान्यामूयुक्तं पित्तेव सूत्रकच्छात्प्र-मुच्यते ॥ सुरां सीवच लवतीं मूत्र क्रक्ती पिवेत्ररः । मधुमांसीपदंशं वा पिवेहाप्यय गी-डिकं ॥ पिवेत्कु इ मक्षें वा मधूदक्समायुतम् । राचिपर्युषितं प्रातस्तथा सुख्मवाप्र्-

यात्॥ दा हिमामू ठुतां सुख्या हे लाजी व नागरै:। पीत्वासुरां सुलवणां सू इ स च्छातप्र-सुचाते॥ प्रयक्षण्यादिवर्शस्य मूलं गोत्तुरकस्य च। श्रविप्रस्थेन तीयस्य पचित्त्वीरचतु-र्गं प ॥ चोराविषष्टं तच्छोतं सिताचौद्रयुतं विवेत् । नरोमाइतवित्तेतयं मूत्राघातिन-वारणम् ॥ निष्पोडा वासमा सम्यक्ची रासभवाजिनां । रसस्य कुडवन्तस्य पिवेन्मूच-रजापहम् ॥ सुस्ताभयादेवदारुम्बाणां मधुकस्य च । पिवेदचससं कल्कं द्राचाया जनसंयुतम् ॥ पिवेत् पर्युषितं वारि श्रीतं सूत्र रजापहम् । निदिग्धिकायाः खरसं पिवेन्कुडवसंमितम् ॥ मूत्रदोषहरं कल्कमथवा चौद्रमंय्तम्। प्रपीडामलकानान्तु रसं कुडवसिमातर् ॥ पोत्वागदो भवेज्जन्तु मू वदोषकजातुरं: । धावीफलरसेनैवं सूच्-भैलां वा पिवेनरः । पिष्टाय वा सुभीतेन भालितण्डु लवारिणा । तालस्य तरुणं मूल-न्त्रपुसखरसन्तथा ॥ खेतं कर्कटकचीव प्रातस्त पयसा पिवेत्। गृतं वा सधुरै: चीरं सर्पिमिं प्रवंतर ॥ मूत्रदोषविश्रहार्थं शुक्रदोषहरं परम् । बलाखदंष्टाकी चास्य-को किला च कतगड़ लान् ॥ शतपर्वकम्लच देवदा सिचित्रकम् । श्रचवी जच्च सुरया कल्कोकत्य प्ववंबरः ॥ मूचदोषविशुद्रार्थं तथैवास्मिरिशोधनम् । पाटलाचारमाहृत्य सप्तकतः परिश्रुतम् ॥ पिवेनमूत्र विकार्षः संसृष्टं तैलमात्रया । नलेच् दर्भाश्मभेदत्र-युमैर्व्वाक्वीजकम् ॥ चीरे परिश्रुतं तत्र पिवेत्सिप्: समाय्तम् । पाटल्या यावश्रकाच पारिभद्रात्तिलादपि । चारोदकेन मतिमान् लगेलोषणचूर्णकां । पिवेद्गुडेन मित्रां वा लिह्या हो न् पृथक् पृथक् ॥ अत जर्दुं प्रवच्यामि मूचदोषे क्रमं हितम्। स्ने इ-खेदोपपदानां हितलेषु विरेचनम् ॥ ततः संगुद्धदेहानां हिताश्चोत्तरवस्तयः । स्तीणा-मितप्रमङ्कोन गोणितं यस्य सिच्यते ॥ मैथुनोपरमस्तस्य व हण्य विधिः स्नृतः ॥ तास्त्र-चूड़वसातै सं हित छोत्तरवस्तिषु। विधानं तस्य पूर्वं हि व्यासतः परिकीतितम् ॥ चीद्रा र्षेपाचं दल। तु पाचन्तु चीरसर्पिषाः। खयङ्गुप्ताफलञ्चैव तथैव चुरकस्य च। पिप्पः लो चूर्ण संयुक्त मंद्र भागं प्रदापयेत् ॥ एतदैक ध्वमानीय खजेनाभिप्रमत्ययेत् । तस्य पाणि-तलं चूणें लोढ़ा चोरं ततः पिवेत्॥ एतत्सिपः प्रयुक्तानः ग्रुडदेही नरः सदा। मचदी-षान् जयत्सर्वानन्ययोगै: सुदुर्जयान् ॥ जयेच्छोणितदोषां स बन्ध्या गर्भे लभेत च। नारी चैतत्प्रयुद्धाना योनिदोषात् प्रमुखतं ॥ बलाकीलास्थिमधुकं खदंष्टाय गतावरी । स्णालञ्च कशेर्य वीजानि चुरकस्य च ॥ सहस्रवीर्थांशुमती पयस्या सह कालया। शुगालवित्रात्वला हं इणीयो गणस्तया। एतानि समभागानि मतिमान् सह साध-येत् ॥ चतुर्गं णेन पयसा गुडस्य तुल्या सह । द्रोणाविष्यष्टं तत्पूतं पचेत्ते न घृताढकस्। ततसिंखं कलसे स्थाप्यं चौद्रप्रस्थेन संयुतम्। सपिरेतत्प्रयुद्धानी मूचदोषात्प्रमुच्यते ॥

जनषष्ठितमोध्यायः ।

षयातो म्बदोषप्रति वेधमध्यायं व्याख्यास्य।मः।

वातेन पित्तेन कफेन सहै स्तथाभिवातैः यक्तदश्मरीभ्यां। तथापरः शर्करया सुक-ष्टो मूत्रोपघातः कथितोऽष्टमस्तु ॥ श्रन्यमन्पं समुत्योद्धा सुष्कमेइनवस्तिभः। फल-द्भिरिव क्षच्छेण वाताघातेन मेइति ॥ इरिद्रमुणां रत्तं वा मुष्कमेइनवस्तिभः। अर ग्निना दद्यमानाभैः पित्ताधातेन मेहति ॥ सिग्धं शुक्तमनुष्णञ्च सुष्कमेहनवस्तिभः। संइष्टरीमा गुरुभि: श्रेषाघातेन मेइति ॥ दाइशीतरूजाविष्टी नानावर्णं मुइर्मु इः ॥ ताम्यमानः सुक्षच्छेण सनिपातेन मेहति। मूचवाहिषु शस्येन चतिष्वभिष्ठतेषु च॥ श्रोतः सु मूत्राघातस्तु जायते स्थवेदनः। वातवस्ते स्तु तुल्यानि तस्य लिङ्गानि लचयेत्॥ यक्ततस्तु प्रतोघाताद्वायुर्विगुणताङ्गतः । चाध्मानञ्च सगूलञ्च मृत्रसङ्ग करोति हि ॥ अध्मरीहेतुजः पूर्वं मूत्राघात उदाहृतः । अध्मरीशर्कराचैव तुल्ये सम्भत्र-लचगैः॥ प्रकरायां विशेषन्तु भृणु कीर्तयती सम। पच्यमानस्य पित्तेन भिद्यमानस्य वायुना॥ स्रोषाणोऽवयवा भिनाः पर्करा इति संज्ञिताः। इत्योडा वेपयुः गूलं कुची विज्ञः सुदुर्वतः ॥ ताभिभविति मूर्का च मूत्राघातसदारुणः। मूत्रवेगनिरस्तास तास गा-स्यति वेदना॥ यावदन्यापुननै तिगुडिका श्रोतमोसुखं । शर्करासम्भवस्यैतन्म्त्राचातस्य लच गम् ॥ चिकित्सित्मतस्तु क्षेमष्टानामपिवच्यते। अश्मरीञ्चसमाश्चित्ययदु संप्रसमी-च्यतत्॥ यथादीषं प्रयुक्तीतस्र हादिकमपिक्रमम्। खदंशास्मभिदीकुमभीं हबुषां कण्ट-कारिकां॥बलायतावरींरास्नांवर्षणंगिरिकर्णिकां।तथारिदारिगन्धादिसंहत्यवैद्वतंपचेत्॥ तैलं प्टतं वा तत्पेयं तेन वाप्यनुवासनम्। दद्याद्त्तरवस्ति च वातक क्रोपशान्तये॥ म्ब-दंष्या खरसे तैलं सगुड़चीर नागरम्। पक्का तत्पूर्व्ववद्योज्यं तवानिलक्जापहम्॥ वः णोत्पलादिकाको ली न्यग्रोधादिगणे कतं। पीतं घृतं पित्तकच्छं नाग्रयेतिच्यमेव च॥ दद्यादुत्तरविस्ति च पित्तक च्छोपणालये। एभिरेव कतः स्नेहिस्तिविधे चेव वस्तिषु॥ हितं विरेचनं चेच्चीर द्राचारसैर्युतम्। सुरसोषक मुस्तादि वक्षादी च संस्कृतम्॥ तैलं तथा यवाग्वस कफक्के प्रथस्यतं। यथा दोघोच्छ्यं कुर्या देतानेव च सर्व्वजे॥ फल्गु व्योक दर्भाश्म सार चूर्णे च वारिणा। सुरे चुरसदर्भाम्बु पीतं क च्छर् नाप हम्॥ लायाभिघातजी कुर्यात्मदो वणचिकित्सितम्। सूवकच्छे सदा चास्य कार्या वात इरी , क्रिया ॥ स्त्री दावगा हावभ्य ङ्गा वस्ति चूर्ण क्रिया स्तथा। स क्रच्छी ही तथा न्यों यी तयी:

प्रोत्तः क्रिवाविधिः॥ इति सी श्रुत श्रायुर्वे दशास्त्रे उत्तरतन्त्रे

कायचिकित्सा समाप्ता॥

॥ षष्ठितमोऽध्यायः॥

#### भयोतोऽमानुषप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः।

निशाचरेभ्यो रच्यस्त नित्यमेव चतातुरः। इति यत्रागिभिहितं विस्तरस्तस्य वच्यते गुञ्चानागत विज्ञान सनवस्था सिहणुता। क्रिया वाऽसानुषी यिस्मन् सग्रहः परिकी-र्त्ताते॥ प्रश्रचिं भिन्नमिर्यादं चतं वा यदिगाऽचतम्। हिस्युहिं साविहाराधें सत्कारा-र्थं सथापि च ॥ भसङ्घोया यहगणा यहाधिपतयस्तु ये । व्यव्यन्ते विविधाकारा भियन्ते ते यथाष्ट्रधा॥ देवास्तथा मतुगगाय तेषां गन्धव्य यचाः पितरो भुजङ्गाः। रचांसि या चापि पिगाचजातिरेषोंऽष्टधा देवगणग्रहास्यः ॥ संतुष्टः ग्राचिरपि चे. ष्टगम्मां च्यो निस्तन्द्रोद्य वितयसंस्कतप्रभाषी तेजस्वी स्थिरनयनी वर प्रदाता ब्रह्मस्वी भवति च यः स देवजुष्टः ॥ संख्वे दी दिजगुरुदेव दोष वृक्ता जिल्लाची विगतभयो वि-मार्गिदिष्ठः । संतुष्टो भवति नचात्रपानजातैर्द् ष्टात्मा भवति च देवप्रव् जुष्टः॥ ऋषात्मा पुलिनवनान्तरीपसेवी खाचार: प्रियपरिगीतगन्धमाख्य:। नृत्यन् वा प्रहसित चार चा-रपभव्दं गन्धव्वंग्रहपरिप्रीडितो मनुष्यः॥ तास्त्र।चः प्रियतनुरक्षवस्त्रधारी गन्धीरोद्रतम-तिरलपवाक्मिहिषाः। तेजस्वी वदित च किंददामि कस्मै यो यच यहपरिपोड़ितो स-नुष्यः ॥ प्रेतेभ्यो विस्जिति सस्तरेषु पिण्डान् शान्तात्मा जलसपि चापसव्यवस्तः । सांसे प्सुस्तिलगुडपायसाभिकाम स्तद्भक्तो भवति पित्रग्रहाभिभूतः॥ भूभी यः प्रसर्ति सः पंवत्कदौचित् स्टिकिन्यौ विनिहित जिल्लयाप्रसत्तम्। निद्रानुगु डमधुदुम्धपायसेप्सु वि-न्नेयो भवति भुजङ्गमेन ज्ञष्टः ॥ भीसास्य विविधसुरा विकार लिएस निल्जो स्थमितिः निष्ठ्रोऽतिशूरः । क्रोधालु व्विपुलवली निशाविहारी शीचिहर भवति च रक्तसा गर्हीं-तः ॥ उदस्तः क्रमप्रविषय प्रलापी दुगैन्धी स्ममग्रचिस्तयातिलोल-। वहाभी विजन-हिमारबुराविसेवी व्याचेष्ट भ्रमति ६८न् पिशाचजुष्टः ॥ स्थूलाचस्विरितगतिः खफेन-लेकी निद्रातुः पतित च कम्पते च योऽति । यथाद्रिविरदनगादिविरयुतः सन् संसृष्टी न भवति बार्डकेन जुष्टः ॥ देवयद्याः पौर्णमास्यामसुराः, सन्ध्ययोरपि । गन्धर्वः प्रायभोऽष्ट-स्यां यचाय प्रतिपद्यथ ॥ क्षण्यपचे च पितर: पञ्चस्यामपि चोरगा: । रज्ञांसि निशि पै भावायतुर्देश्यां विभन्ति च । दर्पणादीन ययाच्छाया भीनीष्णं प्राणिनी यया। खसिणं भास्कराचि य यया देहञ्च देहभृत्॥ विश्वन्ति च न दृश्यन्ते यहास्तदृच्छरीरिण्म्। त-पांसि तीव्राण तथैव दानं व्रतानिधर्मौनियम सत्यं। गुणास्त्याष्टाविप तेषु नित्या-व्यस्ताः समस्ताय यथाप्रभावम् ॥ न ते मनुष्यैः सह सं विग्रन्ति नवा मनुष्यान् क्वचिदा-विमन्ति। ये वाविमन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयाद्योद्याः ॥ तेषां महागां परिचारकाये कोटीसइस्तायतपद्मसंख्याः । अस्यवसामांसभुजः सुभीमा निणाविहाराश्च तमावियन्ति ॥ नियाचराणां तेषां हि ये देवग एसंख्ताः । ते तु तसल उंसर्गः दि ज्ञेय ख

नद्दानाः ॥ देव यहा इति पुनः प्रोचन्ते ग्रुचयस्य ये। देववच नमस्यन्ते प्रत्यर्थन्ते च देववत्। खामिशीला क्रियो चाराः क्रमएव सुरादिषु । नै ऋ तथा दुन्दितरस्तासां स प्रसवः रखतः ॥ सत्यत्वादपवत्ते पु वित्तस्तेषामणैः कता । हिंसाविहारा ये के सिहिन्यं भावसुपाथिताः ॥ भूतानोति कता संज्ञा तेषा संज्ञा प्रवक्तृभिः । यहसंज्ञाभिभूतानि यसाहे त्यनया भिषक् ॥ विद्यया भूतविद्यात्वसतएव निक्चते । तेषा गान्तार्थसन्दि च्छन्व दास्तु सुसमाहितः ॥ जप्यैः सनियमेहीमैरारभेत चिकित्सितुम् । रक्तानि गन्ध-माल्यानि वीजानि मधुमपिषां ॥ भन्धाय सर्वे सर्वेषां वामान्यो विधिक्चते । वस्ताः णि सद्यसांसानि चीराणि रुधिराणि च यानि येषा यथेष्टानि तानि तेभ्यः प्रदापयेत् । हिनस्ति सन्जान् येषु प्रायशो दिवसेषु तु ॥ दिनेषु तेषुदेयानि तज्जतविनिष्ठत्तये। देव-यहे देवग्रहे हुत्वालिं पापयेइलिम् ॥ कुमसस्तिकप्पाज्यक्वतपायससम्तम्। भ-सुराय ययाकालं विदध्याचलरादिषु ॥ चतुष्पथे राचमस्य भीमेषु गहनेषु वा। शून्या-गारे पिगाचस्य तीव्रं विलसुपाइरेत्। पूर्वमाचिरतैर्मन्त्रे भूतिवद्यादिद्रिते:। न शका विलिभिक्कीतुं योगौस्तान् ससुपाचरेत् ॥ अअर्च चर्मारीमाणि मत्यकोलकयोस्तया । हिङ्गुसूत्रञ्च वस्तस्य धूममस्य प्रयोजयेत्॥ एतेन शास्यति चिप्रं वनवानिष यो ग्रहः । गजाइविषयम्बञ्चोषामसक्तमष्यान् ॥ गीधानकुलमार्ज्ञारऋचिषित्तप्रभावितान् । नसाध्यज्ञनसेनेषु विदधायोगतल्वित ॥ खराम्बाम्बतरील्ककर भम्बग्गाल-जम् पुरीषं ग्रध्नकानानां वराइस्य च पेषसेत् ॥ वस्तमृत्रेण तसिवं तैलंस्यात् पूर्वबिंदितम् । शिरीषवीजं लग्ननं ग्रुग्ठीं सिदार्थकं वचा ॥ मिन्नष्ठां रजनीं क्षणां वस्तसूत्रेण पेषयें। वर्तीम्छायाविग्रष्कास्ताः सपिता नयनाञ्चनम्॥ नतमालफलं व्योषं मूलं प्योनाकविल्वयोः । इरिद्रे च कता वर्त्तिः पूर्ववन्नयनाञ्चन-म् ॥ ये ये ग्रहा न सिध्यन्ति सर्वेषां नयनाञ्चनम् । सैन्धवं कटुकं हिङ्ग्वयस्थाञ्च वचा-सिप ॥ वस्तस्त्रतेण तित्पष्ट सत्स्यिपत्तेन पूर्ववत् । पूराणसिर्विग्रनं हिङ्गु सिड्यार्थकं वचाम् ॥ गोलोसीचाजलोमीच भूतर्कशी जटौ तथा । कुक् टीसर्पगन्धास तथाकाण-विषाणिके॥ ऋष्यप्रोत्ता वयस्था च शृङ्गी मोहनविज्ञका। अर्कसूलं तिकटुकं लगा-यो तोऽञ्जनाञ्जनम् ॥ नैपाली हरितालञ्च रची घा ये च की ति ताः । सिंहव्याघ्रर्चमाः र्जारहीपित्राजिगवान्तया ॥ खाविच्छत्यकगोधानामुष्ट्रस्य मकुलस्य च । विट्लयोसव-सासूतर्क्षपित्तनखादयः । श्रस्मित्वर्गे भिषक्कुर्यात्तेलानि च प्रतानि च पानाभ्य-न्त्रनम्योषु तानि दोच्यानि जानता ॥ अवपोडेऽ सने चैव विद्धाः दुगुटिकी कतां। विदः भ्धोत परोषेके कथितं चूर्णितं तथा॥ उद्दूतने अल्पापष्टं प्रदेहे चावचारयेत्। एव स-र्वी विकारांस्तु मानसानपराजितः ॥ इन्यादल्पेन कालेन स्रोहादिरपि च क्रमात्॥ न

चायुक्त' प्रयुद्धीत प्रयोगन्दे वताग्रहे । ऋते पिशाचादन्छे षु प्रतिकूलं नचाचरेत्॥ वै-द्यातुरौ निष्ठन्युस्ते ध्रुवं क्रुद्धा सहीजसः। हिताहितविधानञ्च नित्यमेव समाचरेत्॥ ततः प्राप्ति सिंदिञ्च यश्च विपुलं भिषक्।

#### ॥ एकष्टितमोऽध्यायः ॥

श्रयातोऽपसारप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यासः।

स्मृतिभू तार्थविज्ञानमपत्र परिवर्ज्जने । श्रपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकत्॥ मिथादियोगेन्द्रियार्थकर्मणामिभसेवनात् । विरुद्धमिलनाहारविहारक्कपितैर्भेलैः ॥ वेगः नियहगीलानामहितागुचिभोजिनां । रजस्तमोऽभिभूतानां गच्छताच रजसलाम्॥ तथा काम भयोद्देगकोघशीकादिस यमाचेतस्यभिहते पुं मामपसारोऽभिजायते ॥ संज्ञा-वहेषु योतःसु दोषव्याप्तेषु सानवः। रजस्तसः परीतेषु सूढो स्वान्तेन चेतसा ॥ वि चिपन् इस्तपादी च विजिद्धभाविं लोचनः । दन्तान् वादन्वमन् फीनं विष्ठताचः पते-त्चितौ ॥ श्रत्यकालान्तरञ्चापि पुनः संचां लभेत सः । सोऽपस्मार इति प्रोक्षः स च द-ष्ट्रवतुर्विधः ॥ यातिपत्तककैनृणाञ्चतुर्यः सिन्याततः । हत्कम्यः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूक्की प्रमूढता ॥ निद्रानागश्च तिसां स्तु भविष्यति भवन्त्यथ । वेपमानी दशेइन्तान् श्वसन फेनं वसत्रिप ॥ यो त्र्यादिकतं सत्वं कच्यं मामनुधावति । ततो से चित्तेनाः शः स्थात्मोऽपसारोऽनिलः सकः ॥ तट्तापस्वेदमूक्कांत्तीं धन्वन्नङ्गानि विद्वलः । यो व्यादिकतं सत्वं पीतं मामनुधावति ॥ ततो मे चित्तनागः स्यात्सिपत्तभव उचाते । शीतह्रवासनिद्रार्तः पतन्भूमी वमन्कफम्। यो ब्रूयादिकतं सत्वं ग्रष्कं सामनुधावः ति। तती भे चित्तनाशः स्थालोऽपस्मारः कपालाकः ॥ इदि तोदछा इत्लोदस्त्रिष्यप्ये ते-षु संख्यया । प्रलाप: कूजनं लोग: प्रत्येकन्तु भवेदि । सर्व्य लिङ्गसमावाय: सर्व्य दीष-प्रकोपजे। श्रनिमित्तागमाद्याधेर्गमनादकतोऽपि च ॥श्रागमाचाप्यपस्रारं वदन्यन्ये न दीषजम्। क्रमोपयोगाद्दीषाणां चिणिकत्वात्तयैव च ॥ आगमद्वीधक्षपाच स त निर्व-र्फात ब्धै: । वर्षत्यिप यथा देवे भूमी वीजानि कानिचित्॥ शर्राद प्रतिरोइन्ति तथा व्याधिससुद्भवः। स्थायिनः केचिदल्पेन कालेनाभिप्रवर्षिताः ॥ दश्येयन्ति विकारांसा विषक्पाविसर्गतः। अपसारो महाव्याधिस्तसाद्दोषजएव तु तस्य कार्यो विधिः स-व्यों य उत्सादेषु वच्यते । पुराणमर्पिषः पानसभ्यक्षयीव पूजितः ॥ उपयोगी यहोतानां योगानान्तु विभीषतः । शियुकटुङ्गिकाखं हि निस्वलयससाधितम्॥ चतुर्गुणे गयां सूत्री तैलमभ्यञ्जने हितम् । गीधानकुलनागानां पृषतच गवासिष ॥ पित्तेषु सिख न्तै लच्च पानाभ्यक्षेषु पूजितम्। तीच्यौरुभयतीभागैः शिर्यापि विशोधसेत्॥

पूजां रुद्रस्य कुर्वित तद्गणानाञ्च नित्यमः । कुलत्ययवकोलानि प्रण्वीजं पलक्कवां ॥ जिटिलां पञ्चमूर्वी हे पञ्चाचीत्वाच्य यत्नतः। वस्तमूत्रयुतं सर्पि- पिवेत्तदातिकेहितम्॥ काको ल्या दिप्रती गर्प सिद्धं वाप्रयमे गर्पे। पयो सञ्जितायुक्तं घृतं तत्ये तिके चितम्॥ क्षणावचामुख्तकार्यो यु तसार्यवधादिके । पकन्तन्सू चवर्गेषु स्रोपस्मार्ये हितस्॥ सुरदुमवचानुष्ठमिद्यर्थव्यीषहिङ्ग्भाः। सिङ्गिष्ठारजनीयुग्मसमङ्गाविफनास्व्दैः॥ करञ्जवो जारीयगिरिकणी हतायनै:। सिखं सिदार्थकं नाम सर्पिर्मू वचतुर्गुणम्। लिमकुष्ठगर-म्बासबलासविषय खरान् । सर्व्य भूतग्रहीन्यादमपमागंश नाग्रयेत् ॥ दशमूलेन्द्रवच्चल-ङ्मूर्वाभागींफलवयैः । सम्पाकश्रेयसीसप्तपर्खं पामार्गपीलुभिः ॥ एतैः कल्कैय भूनि-खपूरोकयोषचित्रकैः। त्वित्पाटानिशायुग्मस। रिवाहयपीष्करै॥: अचुकादयनत्य्यानी-विनीक्रसिशन्भः । सर्पिरेभिय गोचीरदिधमूत्रसलद्रसैः ॥ साधितं पञ्चगव्याख्यं सर्वा-पसारभूतनुत्। चातुर्यकचयम्यासानुन्मादास नियच्छति॥ वातिकं वस्तिभसापि पै-त्तिकन्तु धिरेचनै:। कफर्जं वसनैर्डीमानपसार मपाचरेत्॥ भागींश्वते पचेतचीरे शा-लितरा लपायसं। नाहं गुडाय तद्भोज्यं वराहायोपकरपयेत्॥ ज्ञात्वा च मधुरीभूतं तं विश्रस्य तदु बरेत्। त्रीनभागान्तस्य चूर्णस्य किणवभागेन संस्रजेत्॥ मण्डोदकार्थं देयस भागी कायः सुगीतलः ॥ ग्रडी कुमा निद्ध्याच समारं तं सुरान्ततः ॥ जातगन्धां जा-तरसां पाययेदातुरं भिषक्। सिरां विध्येदय प्राप्तां सङ्ख्यानि च धारयेत्॥

#### द्विषष्ठितमोध्यायः।

श्रयात उन्मादप्रतिषेषमध्यायं व्याखास्यामः।

सदयन्खुद्गता दोषा यसादुन्मार्गमात्रिताः । सानसोऽयसतो व्याधिरुसाद इति कोतितः ॥ एकैक्यः समस्तै य दोष रत्यर्थमूर्कितैः । सानसेन च दुःखेन स पञ्चिष उच्यते ॥ विषाद्भवति षष्ठय यथास्त्रन्तत्र भेषजस् । सचाप्रवृहस्तरुणो सदसंत्रां विभिति च ॥ सोहोहे गो स्नः त्रोने गात्राणासपकर्षणं । त्रत्युत्साहोऽदृच्यिन्न स्त्रप्ते कलुष्य-भोजनस् ॥ वायुनोत्सयनञ्चापि भ्रमप्त्रच क्रसतस्त्रया । यस्य स्यादचिरेणैवसुन्मादं सोऽधिगच्छति ॥ दुचच्छविः परुषवाक् धमनी ततोवा प्रवासातुरः क्रयतनुः स्पुरिताङ्ग-सिः । त्रास्पोटयन् पडति गायित चत्यप्रीलो विक्रोप्रति भ्रमति चाष्यनिल्प्य-कोषात् ॥ त्यद् स्वेददाहबहुलोभुग्विनद्रन्छायाह्मिन्निल्ल्लान्त विहारसेवो। तीच्यो हिमास्ब निचयेऽपि स बिह्नपद्भी पित्ताह्विन नभसि पण्यति तारकाय ॥ क्रयं जिसा-दसदनाक्विक।सयुक्तो योषिडिविक्तरतिरलपमितप्रकारः । निद्रापरोऽल्पकः गोऽस्पभु-गुष्णसेवीरात्री भ्रगं भवति चापि कप्पप्रकोषात्॥ सर्ब्वाक्षके विभिर्णव्यतिम्।त्रतानि

क्पाणि वातक्रफिपत्तक्षतानि विद्यात्। सम्पूर्णलचणमसाध्यमुदाइरन्ति सर्व्वात्मकं क्ष-चिद्रि प्रवद्नि साध्यम् ॥ चौरैर्नरेन्द्रपुरुषेररिभिस्तयान्ये ब्लित्नासितस्य धनबान्धव सं-चयादा। गाढं चते मनसि च पिययारिरंसी जीयतेचीत्कटतरी मनसी विकार:॥ चि-तं स जल्पति मनोऽनुगतं विसंज्ञो । गायत्यथो इसति रोदिति चापि सूढः। रक्ते चणी इतबलेन्दियभाः सुदीनः ॥ श्यावाननी विषक्ततेन भवेद्विसंत्रः ॥ स्मिग्धं स्वित्रन्तु मनु-जम्मादात्तं विशोधयेत्। तीच्या रुभयतोभागैः शिरमञ्च विरेचनैः विविधेरवपोडेश्व सर्षपस्ने इसंयुतैः ॥ योजियत्वा च तच्चू गेंत्राणे नस्यन्तु योजयेत्। सततं धूपयेचैनं खगो-मांसै: सुपातिभि: ॥ सर्षपानाच तैलेन नस्याभ्यङ्गी हिती सदा। दर्शयेदद्भतान्यस्य वदे-त्राणं प्रियस्य च ॥ भीमाकारैनंरैर्नागैदीन्तै व्यांलैय निर्व्विषै: । भीषयेत्सततं पाश्चै. कः शाभिर्वाघ ताड्येत् ॥ यन्त्रयित्वा सुसुप्तं वा त्रासयेत्तं त्रणाग्निना । प्रतुदैर्दारयेचीन समीघातं विवर्क्ज येत् ॥ सापिधाने जरक्तू पेसततं वा निवासयेत् । त्राहात्राहाद्यवागू श्व दयासमा न् जलेन वा ॥ केवलानस्ब युमान् वा कुल्माषान् वा वच्यतः । हृद्यं यहीं पनीयच तत्पर्यं तस्य योजयेत् ॥ विडङ्गित्रफलासुस्तमञ्जिष्ठा दाङ्मोत्पलैः । स्थामै-लावालुकैलाभियन्दनामरदारुभिः॥वर्ष्टिष्ठरजनीकुष्ठपणिनीशारिवाह्ययैः। इरेणुकात्वन इन्तीवचातालीयतेयरै: ॥ दिघीरं साधितं सपिर्मालतीकुसुमै: सह । गुम्लकासञ्चरखा सचयोन्मादनिवारण ॥ एतदेव हि सम्पक्षं जीवनीयोपसन्धृतम्। चतुर्गुं गेन दुग्धेन महाकस्थाण मुच्यते ॥ अपसारं ग्रहं शोषं क्षेत्र्यं काश्यमवीजतां । वृतमितिन्नहन्याग्र येचादी गदिता गदाः ॥ बर्ष्टिष्ठकुष्ठमिष्डाष्टाकटुकैलानिशाह्वयैः तेनेदं विफलाहिक् वा जिगन्धामरद् मैं: । वचाजमोदाकाकोली मेदामधुकपद्मकै: । समर्करं हितं सपि: पक्षं चीर चतुर्गं ॥ बालानां यहजुष्ठानां पुंसां दुष्टाल्प मेधसां। ख्यातं फलपृतं स्त्रीणा वन्ध्यानाञ्चाश्च गर्भदं ॥ ब्रह्मीमैन्द्री विड्ङ्गानि व्योषं हिङ्ग सुरो जटां ॥ विषष्तीं लग्ननं रास्नां विश्व सुरसां वचां। ज्योतिषातीं नागवित्रामनन्तामभयान्तया ॥ सीराष्ट्रीञ्च समांगानि गजम्बेण पेषयेत्। छायाविश्रष्कास्तदत्तीयींजयेदिधिकोविदः॥ अवपीडेऽ ष्ट्राने असके नस्ये धूमे प्रलेपने। उरोऽपाङ्गललाटेषु सिराश्वास्य विमोचयेत्॥ श्रपस्मार क्रियाञ्चापि ग्रहोद्दिष्ट च कारयेत्। गान्त दोषं विग्रडच स्नेहवस्तिभराचैचेत् ॥ ग्रोकग स्यं व्यवनयेदुनमादे पञ्चमे भिषक् । उन्मादेषु च सर्व्वेषु कुर्याचित्तप्रसादनम् ॥ सृद्पूर्व्वे मदेप्य वं क्रियां विदान् प्रयोजयेत् विषजे सदुपूर्वाञ्च विषष्ठीं कारयेत्क्रियाम् ॥

॥ तिष्ठितमोध्यायः॥

चयातो रसभेद विकल्पमध्यायं व्याख्यास्यामः।

दोषाणां पञ्चद्रमधा प्रसरोऽभिह्तिस्तुयः। तिष्ठाः रसभेदानां तत्प्र योजनसुच्यते॥ श्वविदग्धा विदग्धास भिद्यन्तेते त्रिषष्टिधा। रसभेद विषष्टिन्तु वीस्त्र वीस्त्रावचारयेत्! एकैकेनानुगमनं भागशो यदुदीरितम् । दोषाणां तत्र मतिमान् तिषष्टिन्तु प्रयोजयेत्॥ ययाक्रमं प्रवृत्तानां दिकेषु मधुरो रसः। पञ्चाक्क्रमते योगानस्तयतुर एव च ॥ तीं याः नुगच्छित रसो लवणः कटुको दयम्। तिक्तः कषायमन्वेति ते दिका दश पञ्च च॥ -तदाया । सधुरान्तः । सधुरलवणः । सधुरतिक्तः । सधुरकटुकः ।। सधुरकषायः । एतेप ञ्चानुकान्ता सधुरेण। अस्त लवसः। अस्त कटुकः। अस्तिकः। अस्तकषायः। एते च-त्वारोऽनुक्रान्ता भ्रम्लेन । लवणकटुकः । लवणितकः लवणकषायः । एते त्रयोऽनुक्रान्ता लवणेन । कटु तित्तः । कटुकषायः । दावेतावनुक्रान्तौ कटुकेन ॥ तित्तकषाय एकएवा-नुकान्तस्तिको न। एते पञ्चदमिकसंयोगाः व्याख्यातास्त्रिकंवच्यामः॥ भादी प्रयुज्य-मानस्तु सधुरो दगगच्छित । षड्म्लो लवणस्तस्मादर्षेन्वेकं रसः कटु ॥ मधुराम्ललव-गः। मधुराम्लकट्कः। सध्राम्लितिकः। मधुरास्त्रवायः। मधुरलवणकट्कः। मधुर-खवणिततः। मधुरलवणकषायः। मधुरकटुकिततः। मधुरकटुकषायः। मधुरितत्तकः षायः। एवसेषां त्रिकसंयोगानां दशानामादौ मधुरः प्रयुज्यते ॥ श्रव्हलवणकटुकः। अम्तलवणिततः। अम्तलवणकषायः। अम्तकटुकषायः। अम्तकटुतितः। एवमेषां ष-सामादावस्त्रः प्रयुज्यते ॥ सवणकटुतिक्तः । सवणकटुकषायः । सवणितक्रकषायः । ए-वमेषां त्रयाणामादी लवणः प्रयुज्यते । कटुतित्तः कषायः । एवमेकस्यादीकटुकः प्रयुज्य-ते ॥ एवमेते विकसंयोगविंशतिर्व्याखाताः । चतुस्कान्वच्यामः ॥ चतुस्करससंयोगान्म-मधुरो दग गच्छति। चतुरोऽन्तस्त ग्च्छेच लवणस्व कभेव तु ॥ मधुरान्त्रलवणकटुकः । धुरान्त्र लवणिति तः । मधुरान्त्र लवणकषायः । मधुरान्त्र कटुति तः। मधुरान्त्र कट्कषीया। मधुरलवणतित्तकटुकः। मधुरास्त्रतित्तकषायः । मधुरलवणकटुतित्तः।मधुरलवणकटुकषा-यः। सधुरलवणितत्तकषायः । एवमेषां दणानामादौ मधुरः प्रयुज्यते ॥ श्रम्त लवणकटुति-ताः। अम्बलवणकरुकषायः। अम्बलवणितिक्रकषायः। अम्बकरुतिक्रकषायः। एवमेषां-चतुर्णामन्तः॥ लवणकटु तिक्तकाषायः। एवभेकस्यादी लवणः॥ एवमेते चतुस्करससंयो-गाः पञ्चदशकोत्तिताः।॥ पञ्चकान्वच्यामः॥ पञ्चकान्पञ्च मधुरएकमन्त्रस्तु गच्छति। मधुरान्त्रलवणकटुतित्तः। मधुरान्त्रलवणकटकषायः। मधुरान्त्रलवणतित्रकषायः। मधुर रान्त्रकटुतिज्ञकषायः। मधुरलवणकटुतिज्ञकषायः। एवमेषां पञ्चानां पञ्चकरससंयोगाना-मादी मधुरः प्रयुज्यते ॥ चम्त्रलवणकटुतित्तकषायः । एवमेकस्यांदावम्तः प्रयुज्यते । एव-मिते षट् पञ्चसंयोगा व्याख्याताः । षट् कमेकं वच्चामः एकस्तुषट् कसंयोगः । मधुरा-क्तलवणकटुतित्तकषायः। एवमपमेकषट् संयोगः॥ एकैकैस षड्माभवन्ति। मधुरीऽक्तो ल्वणः कटु कस्तिकः कषाय इति ॥ भवति चात्र ॥ एषां तिषष्टिक्यां स्थानां रसः चिन्तकैः । दीषभेदे तिषष्टिस्तु प्रयोक्तव्या विचच्चणैः ॥

#### ॥ चतुःषष्ठितमोऽध्यायः॥

ष्यातः खस्यष्टत्तमध्यायं व्याख्यास्यामः।

समरोषः समाग्निय समधातुमलितयः। प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः सुस्यद्रत्यभिधीयते ॥ सू-त्रस्थाने समुद्दिष्टः सुस्थो भवति याद्यः। तस्य यद्रचणं ति चिकित्सायाः प्रयोजनं ॥ तस्य यद्वत्तम्तां हि रचणं हि समांसतः । तिस्तिवर्धाः,समासीका विस्तरस्तस्य वच्यते॥ यिसान्यसिन्त्री ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनां ॥ तेषु तेषु प्रदातव्याः रसास्ते ते विजा-नता ॥ प्रक्लिन्नताच्छरीराणां वर्षासु खलु देहिनां सन्दे रग्नी कोपसायान्ति संहर्षाः नमार्तादयः ॥ तस्मात्क्षे दविग्रह्मार्थं दोषसंचरणाय च । कषायतिक्षकट्कैरसैयु क्षम-घोद्रवम् ॥ नातिस्त्रिषः नातिक्चमुणं दीपनमेव च । देयमनं नृपतयेचय लंतोज्ज मादितः ॥ तप्तावरतमस्रोवा पिवेत्मधुसमायुतम् । ऋक्ति सेवानिलाविष्टे ऽत्यर्थशीतास्त्रु-सङ्ग्ले॥तर्णवादिदाहाञ्च गच्छन्योषधयस्तदा । मतिमांस्तिविमित्तञ्च नैव व्यायासमाः चरेत्॥ अत्यस्व्पानावस्यायगास्यधर्मातपांस्तया। भूवाष्पपरिहाराधे भयीत च विहा-यसि ॥ शोते साम्नी निवाते च गुरुपावरणे गरहे । यायान्नागवध्भिस प्रशस्ता गुरुभू-षितः ॥ दिवास्वप्नमजीर्णेच वर्च्च येत्रत यहातः । सेव्याः शरदि यहान कपायस्वाद्तिता-काः चोरेचुविकतचोद्रगालिमुद्गादिजाङ्गलाः। मलिलच प्रमुत्रवात् सर्व मेव तदा हि तं ॥ सरः खाप्तवनचे व कमलोत्पलगालिषु । प्रदीषे ग्रामनः पादायन्दनचान्वासनम् ॥ तिकास्य सर्पिषः पानैरस्टक्सावैश्व युक्तितः । वर्षास्यवितं वित्तं हरेचापि विरेचनैः ॥ नोपेयं त्तीत्र्णमम्लोष्णं चारं खप्नं दिवातपं राविजागरणंचैव सैयनं चापिवर्ज्ज येत्॥स्वा-दशीतलजलं सदां ग्रुचिस्फटिकनिर्मलम् । शरचन्द्रांग्रुनिर्दीतसगस्योदयनिर्देषम् ॥ प्रमुन्नत्वाच मलिलं सर्वमेव तदा हितम । सचन्दनं वा कपूरं वास्यामनिलं लघु ॥ भ-जीच गारदं माल्यं सीधी- पानच युक्तितः। पित्तप्रश्मनं यच तच सर्वं समाचरेत्॥ ही-मन्तः भोतलीं रुची मन्दस्योंऽनिलाकुनः । ततस्तु भीतमासाद्य वायुस्तव प्रकुप्यति ॥ कोष्ठस्थः गीतसंस्पर्गादन्तः पिग्डोक्ततोऽनलः । रससु च्छे। षयत्याग्र तस्मात्सिग्धं तदा हितं हिमन्ते लवणचारितज्ञान्त्रकाट्कोत्कटम्। सप्तर्पस्तैलिहममणमं हितम्चते ॥ ती-च्यान्यपि च पानानि पिवेदगुरुभूषितः। तैलाभ्यतः सुखीया च वारिकोष्ठे ऽवगाइयेत्॥ माङ्गार्याने महित कौग्रेयास्तरणास्टते। ग्रयीत ग्रयने वापि हती गर्भग्रहोदरे॥ स्ती: श्चिष्टागुरुधूपाळ्याः पीनोरुजवनस्तनोः । प्रकामच निषेवेत मैथुनं तर्पितो नृपः ॥ मधु

रं तिताकट्कमन्तं सवणमेव च। अन्नपानं तिलान्यावान् माकानि च दधीनि च॥ त-थेचुविक्ततोः गालीनसुवेन्धां य नवानिपापसञ्चान्यमासानि क्रव्याद्विलगायिनामाश्रीदः कानः प्रवानोञ्च पादिनाञ्चोपजायते। सद्यानि च प्रसानानियच किञ्चिदवलप्रदम्॥कास तस्त्निषेवेत पुष्टिमिच्छन् हिमागमे । एव एष विधिः कार्थः गिगिरे समदाहृतः ॥ है सन्ते निचितः स्रोषा ग्रेत्याच्छीतगरीरिणां। ग्रीणा ग्राइसन्ते कुपितः कुरुते च गदान बहुन्।। ततोऽन्त्रमधुरिस्रग्धनवणानि गुरूणि च ।त्रक्षे येदमनादोनि कर्माण्यपि च का-रयेत् ॥ षष्टिकान्नं यवाम् शीतान्मुद्गान्नीवारकोद्रवात् । लारादिरिष्किवरमैदेद्याद्यपै-य युत्तितः॥पटोलनिखवात्तीकुतित्तकौय हिमात्यये। सेवैन्सध्वासवारिष्टान सोधमाध्वी-कामासवान् ॥ व्यायाममञ्जनं धूमं तीच्णञ्चकवलग्रहम् । सुखाम्ब्नान् सर्व्वार्थान् सेवेत कुसुमागमे ॥ तीच्ण रचकट् चारकषायं को ग्णमद्रवं । यवसुद्गमधुपायं वसन्ते भीजनं हितम् ॥ व्यायामोऽत्र नियुद्धाध्विधानानिर्वातजोहितः। उत्सादनंतयास्नानंवनिताः कान-नानि च ॥ सेवेत निर्हरेच।पिहेमन्तोपचितंकप्रम्।शिरोविरेकवमननिरूहकवजादिभिः॥ वर्ज्ञ येग्मध्रस्मिष्धदिवास्त्रपुरुद्रवान् । व्यायाससुण्यसायासं सैथुनञ्चातिमोषि च॥ रसांखाम्गिगुणोद्रिक्तान् निदांचे परिवर्जयेत्। सरांसि सरितो वापि वनानि विचराणि च ॥ चन्दनानि परार्थानि स्तरः सक्रमलोत्पलाः। तालहन्तानिलाहारांस्तथा श्रोतगरः हाणि च ॥ घम काले निषेवेत वासांसि सुलघूनिच । मकराखण्ड दिग्धानि सुगन्धी-नि हिमानि च॥ पानकानि च सेवेत मत्यां शापि सगर्करान्। भोजनं च हितं श्रीतसः ष्टतं सध्रद्रवम् ॥ स्तिन पयसा रात्रो सर्कारासध्रेण च। प्रत्ययक्तसुसाकीर्ण सयने इ∙ स्य : संस्थित ॥ मयीत चन्दराद्रीङ स्पृष्यमानोऽनिलै: सुखै: ।तापात्यये हिता नित्यं र-सा ये गुरवस्वयः ॥ पयोमांसरमाः को श्णास्तै लानि च घृतानि च । व हणञ्चापि य-लिश्विद्रभिष्यन्दि तथैव च ॥ निदाघोपचितंचैव प्रकुप्यन्तं समीरणम्। निइन्यादनिल-घ्रेन विधिना विधिकोविदः। नदीजलं कचसुणासुदमन्यं तथातपम्। व्यायासञ्चिद्वा-खप्नं व्यवायं चात वर्जयेत् ॥ यवषष्टिकगोधूमान् गालीं साप्यनवांस्तथा । इस्य मध्ये नि-वाते च भजेच्छ्या सटूत्तरां ॥ सविषपाणि विग्मूत्रनानानिष्ठीवनादिभिः । समाप्त्रतं तदातीयमान्तरीचं विषोपमम् ॥ वाय्नाविषदृष्टेन प्राष्ट्रध्येणद्रषितम् । ति सर्वीपयी-गेषु तिसानकाले विवर्ज्जयेत्॥ निक्हैवेस्तिभियान्ये स्तथान्ये मीकतायहैः। कुपितं श-मयेदायुं वार्षिकं वा चरेदिधिम् ॥ ऋताइती य एतेन विधिना वर्त्तते नरः । घोरानृ-तुकातान् रोगाचाप्रोति स कदाचन ॥ यतक दुं दादगाशनप्रविभागान्व स्थामः । तत्रशी तीषास्मिष्क स्वद्वग्रष्को ककालिकदिका ॥ लिकीषध्युक्तमात्राहीनदोषप्रममनहत्त्वर्थाः विश्वीशामददाहार्तान् रक्तपित्तविषातुरान् ॥ मूर्क्कार्तान्स्त्रीषु च चीयान्यीतैरद्वे द्या-

चरेत्। काफवासयाविष्टान् विरिक्तान् स्ने हपायिनः ॥ प्रक्षिनदेशेश्व नरानुष्णैरने क्या-चरेत । वातिकान् क्चदेहां व्यायामीपहतांस्त्या ॥ व्यायामिन वापि नरान् सिन्धे रत्री ह्याचरेत । मेदसाभिपरीतांस्त ख्लान्मेहातुरान्पि ॥ कफाभिपन्नदेशंय रूचैर नैरुपाचरेत । ग्रुष्कदे हान् पिपासार्त्तान् दुर्बलानपि च द्रवै: ॥ प्रक्लिनकायान् व्रणिनः गुष्कीर्मीहतमेव च। एककालं भवेदीयो दुर्बलाग्निविव्हर्ये॥ समाग्नये तथाहारी देयः कालमधोभयम्। प्रीवधदेषिणे देयस्तथौषधसमाय्तः ॥ मन्दाग्नये रोगिणे च मात्राही-नः प्रशस्त्रते । यथार्यदत्तसाहारो दोषप्रभमनः स्स्तः॥ स्रतः परन्तु खस्थाना वृत्त्यर्थं स-व्यंसेव च दादगानप्रविचारानेतानेव प्रचचते ॥ श्रतऊ हुं दशीषधका लन्वाच्यासः ॥ तव निर्भंतां प्रारमत्तमधीमतां सध्येमत्तमन्तराभतां सभतांसासुग्दं सुहुर्मुहुर्यासं यासा-न्तरचे ति दगीषधकालाः। तत निर्भक्तं केवलमेवीषधम् पयुज्यते। वीर्व्याधिकं सवित भेषजमन्हींनं इन्यात्तयामयमसंगयमाग्रचैव । तदबः लहुद्वयुवतीसद्वोऽय पीत्वा ग्ला-नि परां समुपयान्ति बलच्यंच । प्रारभक्तं नाम यत्त्र प्रारभक्तस्थीपयुज्यते । शोघं वि-पाकसुपयाति वलं न हिंस्या दत्रावृतं नच सुहुव्य दना निरेति। प्राग्भक्त सेवितसयो ब-लमयो बलमादधाति दयाच वड शिशुभीक्वराङ्गलाभ्यः॥ अधीभक्तं नाम यज्ञकान्ती पीयते ॥ पीतं यदनमुपयुज्य तद्र काये चन्याद्गदानबहुविधां यबलं दधाति । सध्ये-भन्नां नाम यनमध्ये भन्नास्य पीयते ॥ मध्ये तु पीतस्पद्दन्यविसारिभावा द्ये मध्यदेहम-भिभ्य भवन्ति रोगाः । अन्तराभक्तं नाम तदन्तरापीयते पूर्वापरयोभक्तयोः ॥ हृद्यं सपोवलकरन्तु तिदीपनीयं पत्यं च सन्धवति चान्तरभक्तमेतत् ॥ सभक्तं नासीपधेषु य-साध्यते भक्तम् ॥ पृथ्यं सभक्तमबलावलयोर्हि नित्यं तद्दे विणा सपि तथा प्रिश्चवृद्ध-योश । सासुद्रगं नाम यद्गतस्थादावन्ते च पीयते।। दोषे हिधा प्रतिस्ते तु ससुद्रगसंज्ञ मायन्तयोर्यदगनस्य निषेयते तु ॥ सुइर्मु इत्राम सभक्तमभक्तं वा यदीषधं सुइर्मु इ-क् पय्ज्यते ॥ खासे मुद्दमु दुर्तिप्रस्ते च कासे दिक्कावसीषु च वदन्त्य्पयोज्यसेतत्। यासान्तरं नाम यत्पिण्डव्यामियम् ॥ यासान्तरेषु वितरेदमनीयधूमान् म्बासादिषु प्रियतदृष्टगुणां व लेहान् । एवसेते दशीषधकालाः ॥ विसृष्टे विण्यु वे विभद्करणे देशेच सुलवी विग्रु चोद्गारे हृदि सुविमले वार्त च सरति । तथान्यवायां चुद्-पगमने कुचौ च गिथिले प्रदेयस्वाहारी भवति भिषजा काल: स तु मत:॥

#### पञ्जषच्छितमोध्यायः ।

श्र्यातस्तन्त्रयुक्तिनामाध्यायं व्याख्यास्यामः।

द्वा चिंगत्तन्त्रयुक्तयो भवन्ति । तदाया ॥ ऋधिकरणं योगः पदार्थो ६ त्वर्ध ७ इ शो

निर्देश उपदेशोऽपदेशः प्रदेशोऽतिदेशोऽपवगो वाक्यशेषोऽर्थापत्तिर्विपर्थ्यथः प्रसङ्गए-कान्तोऽनेकान्तः पूर्व पची निर्णयोऽनुमतं विधानमनागतावेचणमतिकान्तावेचणं संग्र-यो व्याख्यानं स्वसंज्ञानिवंचनं निद्र्भनं नियोगो विकल्पः समुचय उन्ह्यमिति ॥ अ-स्रासां तन्त्रयुक्तीनां किं प्रयोजनिमत्युच्यते वाकायोजनसर्ययोजनच्य ॥ भवन्ति चाच स्रोकाः ॥ श्रसद्वादिप्रयुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम् । स्ववाक्यसिद्धिरिप च क्रियते १.-न्त्रयुक्तितः ॥ व्यक्तानोक्ताय ये हार्या लोना ये चाप्यनिर्मलाः । लेगीका ये कचित्तन्त्रे तेषाञ्चापि प्रसाधनम् ॥ यथास्बुजवनस्थार्कः प्रदीपो वेष्मनो यथा ॥ प्रबोध्यस्य प्रका-थार्थोस्तया तन्त्रस्य युक्तयः। यमर्थमधिकत्योच्यते तदधिकरणं यथा रसंदोषं वा॥ येन वाक्यं युज्यते स योगः यथा । तैलं पिवेचास्तवित्तिम्बिस्याभयावत्त्वविष्प-लीभि:। सिखं बलाभ्याञ्च सदेवदारु इितायनित्यङ्गलगण्डरोगी ॥ सिखं पिवेदिति प्र-थमं वक्तव्ये दितोयपादे सिद्धं प्रयुक्तमंवं दूरस्थानामपि पदानामेकोकरणं योगः॥ योऽ यो भिह्तिः सूत्रे पदे वा स पदार्थः । अपिश्मिताय पदार्थाः ॥ यथा स्नेहस्दे दाष्ट्रानेष निर्दिष्टे षु द्योस्त्रयाणासर्थानासुपपत्तिर्दृश्यते तत्र योऽर्थः पूर्वापरयोगसिद्धो भवति म अहीतव्यो यथा। वेदीत्पत्तिं व्याख्यास्याम इत्युक्ते सन्दिद्यते बुद्धिः ॥ कतमस्य वेद-स्यायसुत्पत्ति विवचुरिति। ऋग्वे दादयस्तु वेदास्तत्र पूर्वापरयोगसुपसभ्य विद विचा-रणे विद विन्दत्येतयोस धात्वोरनेकार्थयोः प्रयोगः पसात्प्रतिपत्तिभेवति । प्रायुवेदो-त्पत्तिमयं विवन्तुरित्ये वं पदार्थः ॥ यदन्यदुक्तमन्यार्थसाधकं भवति स हेत्वर्थः ॥ यथा सत्पिण्डोद्धिः प्रक्लियते तथा साषद्ग्धप्रस्तिभित्रं णः प्रक्लियत इति ॥ समासक्षम-सुद्देश:। यथा। श्रत्थिमिति ॥ विस्तरवचनं निर्देश:। यथा । शारीरमागन्तु चेति ॥ एवमित्युपदेशः। यथा। तथा न जाग्टयाद्राची दिवास्त्रम् च वर्जयेत् अनेन कारणेने-त्य पदेशः ॥ यथोपदिश्यते मधुरेण श्लोषाभिवर्दत इति । प्रक्षतस्यातिकान्ते न साधनं प्रदेश:॥ यथा देवदत्तस्यानेन प्रत्यमुद्दतं तस्मायज्ञदत्तस्यापायमेवीदिश्यतीति। प्रक्ष-तस्यानागतेन साधनमतिदेशः ॥ यथानेनास्य वायुक्ष द्वीमुपतिष्ठते तेनोदावर्तःस्यादिति॥ अभिव्याव्यापकर्षेणमपवर्गः ॥ यथाऽस्ते द्या विषोपसृष्टाश्रन्थत्र कोटविषादिति । येन पदेनानुक्तीन वाक्यं समाप्यते स वाक्यभेषः ॥ यथाभिरः पाणिपादपार्ष्वं पृष्ठोदरोरसाः मिला तो प्रवयहणमपि गस्यते पुरुष एवोत्त इति । यदकीर्तितमर्थादापद्यते सार्था-पत्ति: । यथौदनं भच्य इत्युक्त ऽर्थापनं भवति नायं पिपासासुर्युवागूमिति ॥ यदाता-भिह्तिं तस्य प्रतिलोम्यं विपर्ययः ॥ यथा क्षणाल्पप्राणभीरवी दुश्चिकित्स्या इत्युक्ती विपरोतं ग्टह्मते हढादयः सुचिकित्स्या दित । प्रकरणान्तरेण समापनं प्रसङ्गः॥ यथा प्रकारान्तरितो योऽघोऽससदुक्तः समाप्यते स पसङ्गः। यथा। महाभूतयरीरिसः

चरे दह नैने मा का नः व्य तह नि पा सा

20

मवायः प्रवस्तिस्न क्रिया सोधिष्ठानिमिति वेदोत्पत्तावभिधाय भूतिविद्यायां पुन इता यतोऽभिहितं प अमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति स खलू वं कर्मपुरुष सि तुसायामधिकातः ॥ सर्वत्र यदवधारेणोच्यते स एकान्तः ॥ यथा लहि इचिययति मदनः फलं वासयतीति। क्वचित्तया क्वचिद्वयेति यः सीऽनेकार्थः ॥ यथा केचिदाचार्था त्-वते द्रव्यं प्रधानं केचिद्रमं केचिहीर्थं केचिहिपाकमिति ॥ धान्तेपपूर्वेकः प्रयः पूर्वपरः। यथा कथं वातनिसित्तायलारः प्रमेहा श्रमाध्या भवन्तीति ॥ तस्बोत्तरं निर्णयः । यथ शरीरं प्रपोडा पशादधो गला वहामिदोमकान्विषं सूत्रं प्रसन्ति वात एवग्साध्य बातजा इति।यथा चोक्तम् ॥ कत्सं धरीरं निष्योद्य मेदो मञ्जावसाय्तः। अधः प्रकुप्रत यागुद्धे नाध्यास्तु वातजाः॥परमतमप्रतिषिद्दमनुमतं यथान्यो व्यात् सप्तरसा इति । करणानुपूर्व्याभिहितं विधानम्॥यया सक्यिममीखे कादश प्रकरणानुपूर्वाभिहितारि एवं वस्त्रतीत्वनागतावेत्रणस्॥यथा प्रलोकस्थाने ज्याधिकित्सतेषु वस्यासीति ॥ य णूर्वसुक्तं तदतिकान्तावेचणम्॥यथा चिकित्सितेषु व्रूयात्रलोक्ष्याने यदीरितसिति। छभयहेतुदर्शनं संगयः। यथा तलहृद्याभिघातः प्राणहरः पाणिपादछेदनसप्राणह-रमिति ॥ ततातिमयोपवर्षने व्याख्यानं ॥ यथेइपञ्चविं शतिकः पुरुषोऽत व्याख्याय-ते । यन्ये पायुर्ये दतन्ते षु भूतादिप्रक्तत्यारस्यिचन्ता । यन्ययास्तासामान्ताससंज्ञा । यथा सिधुनमिति सघुमिष षोर्य इणं ॥ लोके प्रथितसुदाइरणं। यथो प्राभयाच्छीतः सनुधावति ॥ निश्चितं वचनं निर्वेचनं । यथायुंवि द्यतेऽसिन्ननेनवायुर्वि न्दतीत्यायु-वेद: ॥ दृष्टान्ते नार्थ: प्रसाध्यते यत्र तित्रदर्भनम् ॥ यथाग्निवीयुनासहित: कोष्टे ब-विङ्क च्छितितथा वातिपत्तकफदुष्टो व्रणदति ॥ इदमेव कत्ते व्यमिति नियोगः। यथा-पथ्यमेव भोक्तव्यमिति इदचे दचे ति समुचयः । यथामां सवर्ग एण हरिण सावति तिरि

त्योय ग्रारङ्गाः प्रधानमिति ॥ इदचेति विकल्पः । यथारमीदनः सष्टतायवागूर्वा ॥ यद् रूपयुज्यते दिष्टं बुहिमता तदूद्धां ॥ यथाभिहितमन्नपानविधी चतुर्विधचानम्पिकस्यते ॥ भण् यामान्तः भोज्यं लेखां पेयमेवचतुर्विधे वक्तव्योहिबिधमभिहितमत्रोद्धामिति ॥ स्वनपानिविधि-प्रथितदृष्ट्ये स्टे ह्योर्यहणे कते चतुर्णामिप ग्रहणं भविति। किचान्यत्। अने न भन्यमवर्षकं व्यनसा-देहेच सुलव प्रभ्योत्। पेयेनलेखां द्रवसाधस्यात्। चतुर्विधवाहारः प्रायेण हिविधः प्रसिद्ध इति। द्वाविध प्रथमने कुची युक्तयो ह्यो तास्तन्त्रसारगवेषणे। मया सम्यग्विनिहिताः शब्दन्याय। धेसंयुताः॥ योद्योत

विधिवद्वेति दीपीभुतास्तु वृद्धिमान्। स पूजाची भिषक् श्रेष्ठ इति धन्वन्तरिर्मातम्॥

षट्षिटतमोऽध्यायः ॥

धयाती दोषभेदविकल्पनामाध्यायं व्याख्यास्थामः।

हार्त्रि

अष्टाङ्ग। युंबेंदिविदं दिवोदासं महामितम् । किन्नगास्त्रार्थसन्दे हं मृस्मानाधिम-दिधिम् ॥ विम्बासितस्तः योसान्सयुत परिष्टच्छति । दिषष्टिदीवभेदा ये पुरस्ता-र्थे रिकोर्त्तिताः ॥ कति तत्र क्यो च्रिया हिशो वाष्ययवा विगातस्य तदचनं युद्धा सं-गयं च्छिन्स हातपाः ॥ प्रीतात्मा नृपशादू नः सुत्रुताया ह तत्वतः । वयी दोषा वातवस ूषुरीषं सूत्रमेव च ॥ देहं सन्धारयन्त्ये ते ह्यव्यापना एमैहिंतैः । पुरुषः पीडमक्तः पा-क्य वादगैव ये॥रोगाणान्तु सहस्रं यच्छतं विंगतिरेवच।यतञ्च पञ्चद्रवाणांत्रिमप्तव्यधि-तिष्मी नरम् ॥ व्यासतः को त्तिं तं ति भिन्नदोषास्त्रयोगुणाः । दिषष्टिधा वदन्खे ते भृधि-आष्ठिमिति निश्चयः।। त्रयएव पृथक् दोषा दिग्रो नव समाधिकैः । त्रयोदगाधिकैकदिम-स्मेन्सध्योत्वर्णे स्त्रियः॥पञ्चायदेवन्तु सह भवन्ति चयमागतैः। चोणमध्याधिकचीणचीणह-क्ली तियापरैं। हादग्रेवं ममाख्यातास्त्रयो दोषा हिषष्टिधा। सियधातुमनेदींषा याग्द-व्यमं अयतां पुनः ।। तस्मातप्रसङ्गं संयस्य दोषभेद्विकल्पनैः।रोगं विदित्वोपचरेद्रमभेदैळे-क्षारितैः ॥ भिषक् कर्ताय करणं रसा दोषास्तु कारणम् । कार्य्यसारोस्यसेवैकमनारीस्य-सतोऽन्यथा ॥ अध्यायानान्तु षट्षष्टाा यथितार्थपदक्रमम्। एवेमतद्शेषेण तन्त्रमुत्तर-सृद्धिमत् ॥ स्पष्टगूढार्थविज्ञानमगार्थमन्दचेतसाम् । यथाविधि यथावश्चं भवतां परिको-तितम्॥सहोत्तरं त्वेतद्धोत्य सर्वं वाह्मां विधानेन यथोदितेन।नहीयतेऽयान्मनसोध्यप्-तादेतद्वो ब्राह्मासतीव सत्वम् ॥

इति सीखुते चायुर्वेदशास्त्रे उत्तरस्थानं समाप्तम्। समाप्तसायं ग्रन्थः॥ तेनांभिन प्रहोदन्तु यः कथित्तन्तिरीचितः। याचिता भगवत्पूर्वप्रसादेनाऽत्रसज्जानाः॥१॥



थि। पयुज पासार शितहरू हेच सुहर्

गमने कुर

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

# The Centr

Regis

Drawee. In who

यथा

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

, Limited,

عادر لحمالي

on.

Bill amount. Exchange charged.

Proceeds.

How Disposed Payment In

3,3249596,10



SAMPLE STOCK VERIFICATION
1988
VERIFIED BY R.K.

ARCHIVES DATA BASE 2011-12

Entered in Chilabase

Clemente with Sale



